

A STATE OF THE STA



ण, बनस्य हेर्नुः यसम्य हाला हालां नेयां भारते. सा पूर्णा भार प्रसाधिक हिल्ली अनुसार



# संस्था । इत्यास्त्रीय । इत्यास्त्रीय । इत्यास्त्रीय । इत्यास्त्रीय । इत्यास्त्रीय । इत्यास्त्रीय । इत्यास्त्रीय

प्रथम गोनवरण । तास्त १८५० प्रावरण : रिकाम स्टॉल स्टाइन्स प्रकाशक : राज्यान एक स्टब्स महक : स्थित प्रिमित केस, दिल्ल

### अनुवाद्क की ओर से

स्राज किनी शिक्षित व्यक्ति को सिगमंड फायड का परिचय देने की स्रावश्य-कता नहीं। उत्तीसवीं-वीसवीं शताब्दियों में मानव-चिन्तन को सबसे स्रधिक प्रभावित करने वाली चार विभ्ित्यां हैं: मानर्स, डारविन, गांधी ग्रीर फायड। इनमें से फायड ने मन और उसके स्रचेतन व्यापारों के जो रहस्य उद्घाटित किए, स्रीर स्रपनी खोजों के स्राधार पर हजारों स्तायु-रोगियों को स्वस्थ करके जो नई चिकित्सा-शैली स्थापित की, उसका विकित्सा-जगत् के साथ-साथ मानवीय स्रध्ययन की स्रम्य शालास्रों पर भी कांतिकारी प्रभाव पड़ा है। हिन्दी स्रालोचना-साहित्य में भी फायड के साहित्य विषयक विचारों को लेकर बहुत काफी खंडन-मंडन हुस्रा है।

परन्तु स्रंग्नेजी न जानने वाले पाठकों के पास फायड के सिद्धान्तों का मूलरूप जानने का कोई उपाय नहीं था। फई स्रालोचक फायड के तथाकथित सिद्धान्त सारांश रूप में देकर स्रपना खंडन या मंडन का काम चला लेते थे। इसी कारण इस विषय में बहुत कुछ स्रज्ञान लेखन हुस्रा है।

इन व्याख्यानों में फायड ने बिलकुल बातचीत की भाषा में अपने मनोविश्ले-पण विषयक सिद्धान्त पेश किए हैं। इसलिए इस विषय का ज्ञान न रखनेवाले पाठक को इनसे सरल और प्रामाणिक सामग्री अन्यत्र नहीं मिल सकती। पहले भाग में 'ग़लितयों' पर विचार किया गया है। भाषा-विज्ञान और मनोविज्ञान का मौलिक कार्य हिन्दी में उपलब्ध न होने के कारण अनुवाद में मूल जर्मन के, या उसके अंग्रेजी अनुवाद के उदाहरण लेने पड़े पर इन उदाहरणों को हिन्दी के पाठकों के लिए सुबोध बनाने का भरग्रक यत्न किया गया है। दूसरे भाग में 'स्वप्न' पर प्रकाश डाला गया है। एक-एक बात को पूरी तरह हृदयंगम करके आगे बढ़ने पर यह प्रकरण समक्तने में कठिनाई नहीं होगी। तीसरा भाग 'स्नाय-रोगों' के बारे में है जो बहुत कुछ टेक्निकल है, पर यदि पहली बात मन में स्पष्ट रूप से बैठाकर आगे पढ़ा जाएगा तो, परिश्रम और धैर्य से, इसे भी पूरी तरह समक्षने में सफलता मिलेगी, और कुल उपलब्धि से सारे परिश्रम की क्षति-पूर्ति हो जाएगी।

मनोविश्लेपण के सिद्धान्त कई बार बड़े सरल रूप में रख दिए जाते हैं, श्रौर सुनने वाला उनके ग्राधार पर कुछ धारणाएं बनाकर ग्रपनी जानकारी को पूर्ण समभने लगता है। इन व्याख्यानों में कोरा सिद्धान्त-वर्णन नहीं है, जो ग्रपेक्षया ग्रासान काम था—इनमें फायड ने यह दिखलाया है कि ये सिद्धान्त किन तथ्यों के कारण ग्रनिवार्यत: बनाने पड़े ग्रौर इन सिद्धान्तों को न मानने पर चिकित्सा ग्रौर

वैज्ञानिक व्याख्या में किस तरह तुटि रहती थी। इसलिए सारा निरूपण कमिक सिद्धान्त-प्रतिपादन की शैली से हुआ है, और कमशः सारी बान समभते जाने पर ही सिद्धान्त स्पष्ट होगा। किसी भी जगह सब सिद्धान्त निष्कर्ष रूप में लिखे हुए नहीं मिलेंगे।

नये विषय के अनुवाद में अने क किठनाइयां रहती हैं, फिर यह तो मनोधिश्लेषण जैसा वैज्ञानिक और टेक्निकल विषय है। अनुवाद की भाषा यथामंभव सरल और सुबोध रखी गई है, और टेक्निकल शब्दों के अंग्रेजी पर्याय फुटनोटों में दे दिए गए हैं। मूल का आशय पाठक को ज्यों का त्यों समभाने के लिए अनुवाद में, अपनी और से, पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी इस नए और कठिन कार्य में बुटियां न होना ही आश्चर्य की बात होगी। जो विद्वान् पाठक बुटियों की ओर ध्यान खीनेंगे, उनका आभारी हंगा।



सिगमंड फ्रायड

#### सिगमंड फ्रायड

सिगमंड फायड का जन्म चेकोस्लोवािकया के एक छोटे कस्बे फ्रीडबर्ग में ६ मई, १८५६ को हुन्ना था। उनके माता-पिता यहूदी थे, श्रीर वे स्वयं भी यहूदी घर्म के अनुयायी रहे।

फ्रायड के पिता का परिवार पहले राइन नदी पर कोलोन में रहता था, पर १४वीं या १४वीं शताब्दी में यहूदियों पर श्रत्याचार श्रारम्भ होने पर वह पूर्व की श्रोर भाग गया था, श्रौर १६वीं शताब्दी में वह लिथुश्रानिया से गैलीशिया होकर जर्मन श्रास्ट्या में श्रा बसा था।

चार वर्ष की श्रायु में फायड वियेना श्राए थे, श्रौर उनकी सारी शिक्षा यहीं हुई। श्राप खेल-कूद में सात वर्ष तक श्रपनी कक्षा में प्रथम रहे, श्रौर श्रच्छे खिलाड़ी होने के कारण आपके परीक्षाएं पास करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था।

फ्रायड के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत श्रन्छी न होने पर भी उसने उन्हें श्रपनी प्रवृत्ति के श्रनुसार पेशा चुनने की छूट दे दी थी। चिकित्सा की श्रोर फ्रायड का कोई विशेष भुकान नहीं था, पर प्राकृतिक रहस्यों की श्रपेक्षा मानवीय रहस्यों के विषय में उन्हें श्रधिक कुतूहल था, श्रोर इसकी निवृत्ति के लिए प्रेक्षण उन्हें सबसे श्रन्छा उपाय प्रतीत हुशा। श्रपने से बड़े एक मित्र के प्रभाव से फ्रायड ने कानून की शिक्षा प्राप्त करने का विचार किया, पर उन्हों दिनों डारविन के सिद्धान्त ने, जो उस समय ज्वलंत चर्चा का विषय बना हुआ था, उन्हें बहुत श्राक्षित किया; क्यों कि इससे संसार को समभने की दिशा में बड़ी प्रगति होने की आशा थी। उन्हों दिनों गेटे का प्रकृति विषयक एक निबन्ध सुनकर उन्होंने चिकित्सा-क्षेत्र में जाने का निश्चय कर लिया।

१६७३ में विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने पर फायड को बड़ी किठनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां यहूदियों को होन श्रौर विदेशी समभा जाता था। इन किठनाइयों ने उन्हें बहुमत के विरोध में खड़े होने का बल दिया जो बाद में उनके बड़ा काम आया। विश्वविद्यालय में श्रपने कार्य के लिए सुविधाएं न मिलने पर वे श्रन्स्ट ब्रुक की कार्यिकीय प्रयोगशाला (Physiological Laboratory) में स्थान पा गए और वहां उन्होंने स्नायु संस्थान की श्रौतिकी (Histology of the Nervous System) पर गवेषणा-कार्य किया। १८७६ से १८६२ तक प्रायः सारे समय आप इसी जगह कार्य में लगे रहे। फ्रायड को मनश्चिकित्सा (साइ-किएट्री) के अतिरिक्त श्रौर किसी चिकित्सा-शाखा में विशेष दिलचस्पी नहीं थी।

इसका परि<mark>स्पाम यह हुआ कि वे बहुत देर बाद १८८१ में, एम</mark>. डी. की उपाधि प्राप्त कर सके ।

१८८२ में फ्रायड के जीवन में एक मोड़ श्राया। उनके गुरु ने, जिसके प्रति ये बड़ी श्रद्धा रखते थे, इनसे श्रपने पिता की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए कियात्मक चिकित्सा-कार्य करने के लिए कहा। फ्रायड वियेना के जनरल हास्पिटल में चिकित्सक हो गए श्रौर वहां रहकर इन्होंने मनुष्य के केन्द्रीय स्नायु-संस्थान का अध्ययन किया। जनरल हास्पिटल के श्रध्यक्ष मेनर्ट के कहने से इन्होंने मस्तिष्क के शारीर का ही अध्ययन करने का निश्चय कर लिया था। पर श्राथिक लाभ के लिए फ्रायड ने स्नायु-रोगों का श्रध्ययन आरम्भ किया।

१८८५ में फ्रायंड स्नायु-रोगिकी (न्यूरोपैथोलौजी) के लेक्चरर हो गए ग्रौर विशेष अध्ययन के लिए पेरिस गए। वहां म्रापने ग्रपने गुरु चारकोट के व्याख्यानों का जर्मन में श्रनुवाद किया। पेरिस से लौटने पर १८८६ में सिगमंड फ्रायंड वियेना में चिकित्सा-कार्य करने लगे ग्रौर ग्रपनी प्रेमिका से, जो चार वर्ष से एक दूर के नगर में आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, विवाह कर लिया।

परन्तु स्नायु-रोगियों के इलाज से जीविका चलना कठिन था। इसलिए उन्होंने विद्युत्-चिकित्सा श्रीर सम्मोहन या हिप्नोटिज्म को श्रपनाया। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चल गया कि विद्युत्-चिकित्सा की प्रामाणिक पुस्तक (डब्ल्यू० श्रवं लिखित) भी किल्पत बातों से भरी पड़ी है। इसके बाद वे सम्मोहन से ही हिस्टीरिया का इलाज करते रहे श्रीर इसमें उन्हें श्रच्छी सफलता मिली, पर उसका परिगाम श्रस्थायी रहता था। १८८६ से १८९१ तक फ्रायड इसी कार्य में लगे रहे।

रोगी सम्मोहित होने पर प्रक्ष्मों के जो उत्तर देता था, वे जागने पर उसे या तो बहुत कम याद होते थे, और या बिलकुल भी याद नहीं होते थे। यहां से उनकी मनोविक्ष्मेषण सम्बन्धी खोज आरम्भ हुई। इस दिशा में श्रागे चलते-चलते उन्होंने श्रपने प्रेक्षगों के आधार पर वे सब सिद्धान्त प्रतिपादित किए जो श्राजकल 'फ्रायड के मनोविक्ष्मेषण सम्बन्धी सिद्धान्तों' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

फायड के इन सिद्धान्तों से शिक्षित जगत् में बड़ी हलचल मची श्रौर उनका बड़ा विरोध भी हुआ, पर विरोध के बावजूद उनकी बातों की सत्यता समाज के मन में प्रवेश करती गई श्रौर उनकी खोजों के प्रकाश में शिक्षा में श्रनेक परि-वर्तन किए गए। श्रपने जीवन-काल में फायड ने श्रपने सिद्धान्तों का विरोध भी देखा, खंडन भी सुना और फिर उन्हें व्यापक रूप से श्रपनाया जाता हुश्रा भी देखा। श्रापने श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए देश-विदेश में श्रनेक व्याख्यान दिए और अनेक पुस्तकों लिखीं। १६३६ में फायड की लोक-लीला समाप्त हो गई।

# विषय-सूची

| <ul> <li>१. विषय-प्रवेश</li> <li>२. गलियों का मनोविज्ञान</li> <li>३. गलियों का मनोविज्ञान</li> <li>४. गलियों का मनोविज्ञान</li> <li>४. गलियों का मनोविज्ञान</li> <li>दूसरा भाग: स्वप्त</li> <li>५. किनाइयां और विषय पर यारिम्भक विचार</li> <li>६. यारिम्भक पिर्कल्पनाएं और निर्वचन की विधि</li> <li>७. व्यक्त वस्तु और गुप्त विचार</li> <li>६. कच्चों के स्वप्न</li> <li>६. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>१२. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>१३. स्वप्नों में य्रतिप्राचीन और शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पूर्ति</li> <li>१५. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार</li> <li>तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण और मनश्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का प्रर्थ</li> <li>१८. प्रतिरोध और दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. विवडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन और प्रतिगमन के अनेक पहलू: कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> </ul>                                                                                                                                                   |            | न्त्रत्य भग्न । सन्तिमों का सनोविकान             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <ul> <li>२. गलितयों का मनोविज्ञान</li> <li>३. गलितयों का मनोविज्ञान</li> <li>४. गलितयों का मनोविज्ञान</li> <li>दूसरा भाग : स्वप्त</li> <li>४. किठनाइयां और विषय पर यारिम्भक विचार</li> <li>६. यारिम्भक पिक्किल्पनाएं श्लीर निर्वचन की विधि</li> <li>७. व्यक्त वस्तु और गुप्त विचार</li> <li>६. वच्चों के स्वप्त</li> <li>१. वच्चों के स्वप्त</li> <li>१. स्वप्त-संन्सर</li> <li>१०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>११. स्वप्त-तंत्र</li> <li>१२. स्वप्त-तंत्र</li> <li>१२. स्वप्तों के उदाहरण और उनका विश्लेपण</li> <li>१३. स्वप्तों में ग्रितिप्राचीन और शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पूर्ति</li> <li>१५. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार तीसरा भाग : स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण और मनश्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का ग्रर्थ</li> <li>१८. उपघातों पर बद्धता : ग्रचेतन</li> <li>१८. प्रतिरोध और दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. विबिडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन और प्रतिगमन के श्रनेक पहलू : कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरित</li> </ul> |            | पहला भाग : ग़लतियों का मनोविज्ञान                |              |
| <ul> <li>३. गलितयों का मनोविज्ञान</li> <li>४. गलितयों का मनोविज्ञान</li> <li>दूसरा भाग: स्वप्त</li> <li>५. किताइयां और विषय पर यारिम्भक विचार</li> <li>६. यारिम्भक पिर्कल्पनाएं और निर्वचन की विधि</li> <li>७. व्यक्त वस्तु और गुप्त विचार</li> <li>इ. वच्चों के स्वप्त</li> <li>ह. स्वप्न-सेन्सर</li> <li>१०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>११. स्वप्न-तंत्र</li> <li>१२. स्वप्तों के उदाहरण और उनका विश्लेपण</li> <li>१३. स्वप्तों में य्रतिप्राचीन और शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पूर्ति</li> <li>१५. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार</li> <li>तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण और मनश्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का ग्रर्थ</li> <li>१६. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन</li> <li>१६. प्रतिरोध और दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. विबिडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन और प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त: स्वरति</li> </ul>                                                                                            |            |                                                  | १            |
| <ul> <li>प्रस्ता भाग : स्वप्न</li> <li>प्र. किताइयां श्रौर विषय पर श्रारम्भिक विचार</li> <li>इ. श्रारम्भिक पर्किल्पनाएं श्रौर निर्वचन की विधि</li> <li>७. व्यक्त वस्तु श्रौर गुप्त विचार</li> <li>इ. वच्चों के स्वप्न</li> <li>इ. स्वप्न-संन्सर</li> <li>१०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>११. स्वप्न-तंत्र</li> <li>१२. स्वप्नों के उदाहरण श्रौर उनका विश्लेपण</li> <li>१३. स्वप्नों में श्रतिप्राचीन श्रौर शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पूर्ति</li> <li>१४. संविग्ध पहलू श्रौर समीक्षात्मक विचार</li> <li>तीसरा भाग : स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण श्रौर मनश्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का श्रर्थ</li> <li>१८. उपधातों पर बद्धता : श्रचेतन</li> <li>१६. प्रतिरोध श्रौर दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. विबिडो या राग का परिवर्धन श्रौर यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन श्रौर प्रतिगमन के श्रनेक पहलू : कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति</li> </ul>                                                                                                                     |            |                                                  | १०           |
| दूसरा भाग : स्वप्न  ५. कठिनाइयां और विषय पर झारम्भिक विचार ६. झारम्भिक पर्किल्पनाएं और निर्वचन की विधि ७. व्यक्त वस्तु और गुप्त विचार ६. बच्चों के स्वप्न ६. स्वप्न-सेन्सर १०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता ११. स्वप्न-तंत्र १२. स्वप्नों के उदाहरण और उनका विश्लेपण १३. स्वप्नों के उदाहरण और उनका विश्लेपण १३. स्वप्नों में प्रतिप्राचीन और शैशवीय विशेपताएं १४. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार तीसरा भाग : स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेपण और मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का अर्थ १८. उपघातों पर बद्धता : अचेतन १६. प्रतिरोध और दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन २२. परिवर्धन और प्रतिगमन के अनेक पहलू : कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त : स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |                                                  | 58           |
| <ul> <li>५. किंठनाइयां और विषय पर खारिम्भक विचार</li> <li>६. ब्रारिम्भक परिकल्पनाएं और निर्वचन की विधि</li> <li>७. व्यक्त वस्तु और गुप्त विचार</li> <li>६. वच्चों के स्वप्न</li> <li>१. स्वप्न-सेन्सर</li> <li>१०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>११. स्वप्नों के उदाहरण और उनका विश्लेपण</li> <li>१२. स्वप्नों के उदाहरण और उनका विश्लेपण</li> <li>१३. स्वप्नों में ग्रतिप्राचीन और शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पृति</li> <li>१५. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार</li> <li>तोसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण और मनिध्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का धर्य</li> <li>१६. उपघातों पर बद्धता: अचेतन</li> <li>१६. प्रतिरोध और दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. विविडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन और प्रतिगमन के अनेक पहलू: कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त: स्वरति</li> </ul>                                                                                                                                                                        | ઇ. ₹       | ग़लितयों का मनोविज्ञान                           | ४२           |
| <ul> <li>इ. ग्रारम्भिक पिर्कल्पनाएं ग्रीर निर्वचन की विधि</li> <li>व्यक्त वस्तु ग्रीर गुप्त विचार</li> <li>वच्चों के स्वप्न</li> <li>स्वप्न-सेन्सर</li> <li>स्वप्न-सेन्सर</li> <li>स्वप्न-सेन्सर</li> <li>स्वप्न-तंत्र</li> <li>स्वप्नों के उदाहरण ग्रीर उनका विश्लेपण</li> <li>स्वप्नों में ग्रतिप्राचीन ग्रीर ग्रीशवीय विशेपताएं</li> <li>इस् इच्छा-पूर्ति</li> <li>संविग्ध पहलू ग्रीर समीक्षात्मक विचार     तीसरा भाग : स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>मनोविश्लेपण ग्रीर मनिश्चिकित्सा</li> <li>ज्यातों पर बद्धता : ग्रचेतन</li> <li>जप्तातों पर बद्धता : ग्रचेतन</li> <li>प्रतिरोध ग्रीर दमन</li> <li>मनुष्य का ग्रीन जीवन</li> <li>परिवर्धन ग्रीर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू : कारणता</li> <li>लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>साधारण स्नायविकता</li> <li>चिन्ता</li> <li>रग का सिद्धान्त : स्वरति</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | दूसरा भाग : स्वप्न                               |              |
| ७. व्यक्त वस्तु ग्रीर गुष्त विचार  इ. बच्चों के स्वष्त  8. स्वप्न-सेन्सर  १०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता  ११. स्वप्न-तंत्र  १२. स्वप्नों के उदाहरण ग्रीर उनका विश्लेषण  १३. स्वप्नों में ग्रतिप्राचीन ग्रीर ग्रीशवीय विशेषताएं  १४. इच्छा-पूर्ति  १५. संदिग्ध पहलू ग्रीर समीक्षात्मक विचार  तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त  १६. गनोविश्लेषण ग्रीर मनश्चिकित्सा  १७. लक्षणों का ग्रर्थ  १८. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन  १६. प्रतिरोध ग्रीर दमन  २०. मनुष्य का यौन जीवन  २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रीर यौन संगठन  २२. परिवर्धन ग्रीर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता  २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग  २४. साधारण स्नायविकता  २५. चिन्ता  २६. राग का सिद्धान्त: स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ų. ē       | कठिनाइयां ग्रौर विषय पर ग्रारम्भिक विचार         | ६३           |
| <ul> <li>इ. वच्चों के स्वप्त</li> <li>इ. स्वप्त-सेन्सर</li> <li>१०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>११. स्वप्त-तंत्रं</li> <li>१२. स्वप्तों के उदाहरण ग्रौर उनका विश्लेपण</li> <li>१३. स्वप्तों में ग्रितिप्राचीन ग्रौर शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पूर्ति</li> <li>१५. संदिग्ध पहलू ग्रौर समीक्षात्मक विचार     तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण ग्रौर मनश्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का ग्रर्थ</li> <li>१८. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन</li> <li>१६. प्रतिरोध ग्रौर दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त: स्वरित</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ξ. :       | ग्रारम्भिक पर्िकल्पनाएं श्रौर निर्वचन की विधि    | 50           |
| <ul> <li>१०. स्वप्न-सेन्सर</li> <li>१०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता</li> <li>११. स्वप्न-तंत्र</li> <li>१२. स्वप्नों के उदाहरण ग्रौर उनका विश्लेपण</li> <li>१३. स्वप्नों में ग्रितिप्राचीन ग्रौर शैशवीय विशेपताएं</li> <li>१४. इच्छा-पूर्ति</li> <li>१५. संदिग्ध पहलू ग्रौर समीक्षात्मक विचार     तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त</li> <li>१६. गनोविश्लेपण ग्रौर मनश्चिकित्सा</li> <li>१७. लक्षणों का ग्रर्थ</li> <li>१८. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन</li> <li>१६. प्रतिरोध ग्रौर दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त: स्वरित</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | g. ;       | व्यक्त वस्तु ग्रौर गुप्त विचार                   | ξ3           |
| १०. स्वप्नों में प्रतीकात्मकता ११. स्वप्न-तंत्र १२. स्वप्नों के उदाहरण ग्रौर उनका विश्लेपण १३. स्वप्नों में ग्रितिप्राचीन ग्रौर ग्रैशवीय विशेपताएं १४. इच्छा-पूर्ति १४. संदिग्ध पहलू ग्रौर समीक्षात्मक विचार तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेपण ग्रौर मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का ग्रर्थ १८. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन १६. प्रतिरोध ग्रौर दमन २०. मनुष्य का ग्रौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर ग्रौन संगठन २२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त: स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 7       | बच्चों के स्वप्त                                 | १०४          |
| ११. स्वप्न-तंत्र १२. स्वप्नों के उदाहरण ग्रौर उनका विश्लेषण १३. स्वप्नों में ग्रितिप्राचीन ग्रौर ग्रैशवीय विशेषताएं १४. इच्छा-पूर्ति १५. संदिग्ध पहलू ग्रौर समीक्षात्मक विचार तोसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेषण ग्रौर मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का ग्रर्थ १८. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन १६. प्रतिरोध ग्रौर दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. विविडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन २२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त: स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £. ;       | स्वप्न-सेन्सर                                    | ११५          |
| १२. स्वप्तों के उदाहरण ग्रौर उनका विश्लेपण १३. स्वप्तों में ग्रितिप्राचीन ग्रौर ग्रैशवीय विशेपताएं १४. इच्छा-पूर्ति १५. संदिग्ध पहलू ग्रौर समीक्षात्मक विचार तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेपण ग्रौर मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का ग्रर्थ १८. उपघातों पर बद्धता: ग्रचेतन १६. प्रतिरोध ग्रौर दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन २२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू: कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त: स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o. :       | स्वप्नों में प्रतीकात्मकता                       | १२७          |
| १३. स्वप्नों में श्रितिशाचीन श्रीर सैशवीय विशेपताएं १४. इच्छा-पूर्ति १५. संदिग्ध पहलू श्रौर समीक्षात्मक विचार तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेषण श्रौर मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का श्रर्थ १८. उपघातों पर बद्धता: श्रचेतन १६. प्रतिरोध श्रौर दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन श्रौर यौन संगठन २२. परिवर्धन श्रौर प्रतिगमन के श्रनेक पहलू: कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त: स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | የ. ፣       | स्वप्न-तंत्र                                     | १४७          |
| १४. इच्छा-पूर्ति १५. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेपण और मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का अर्थ १८. उपघातों पर बद्धता: अचेतन १६. प्रतिरोध और दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन २२. परिवर्धन और प्रतिगमन के अनेक पहलू: कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त: स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹.         | स्वप्तों के उदाहरण ग्रौर उनका विक्लेपण           | १६०          |
| १५. संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार तोसरा भाग : स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त १६. गनोविश्लेषण श्रौर मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का श्रर्थ १८. उपघातों पर बद्धता : श्रचेतन १६. प्रतिरोध श्रौर दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन श्रौर यौन संगठन २२. परिवर्धन श्रौर प्रतिगमन के श्रनेक पहलू : कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त : स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹.         | स्वप्नों में ग्रतिप्राचीन ग्रौर शैशवीय विशेपताएं | १७.९         |
| तीसरा भाग : स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त  १६. गनोविश्लेपण श्रौर मनश्चिकित्सा  १७. लक्षणों का श्रर्थ  १८. उपघातों पर बद्धता : श्रचेतन  १६. प्रतिरोध श्रौर दमन  २०. मनुष्य का यौन जीवन  २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन श्रौर यौन संगठन  २२. परिवर्धन श्रौर प्रतिगमन के श्रनेक पहलू : कारणता  २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग  २४. साधारण स्नायविकता  २६. राग का सिद्धान्त : स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧.         | इच्छा-पूर्ति                                     | १८८          |
| १६. गनोविश्लेषण ग्रौर मनश्चिकित्सा १७. लक्षणों का ग्रर्थ १८. उपघातों पर बद्धता : ग्रचेतन १६. प्रतिरोध ग्रौर दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन २२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू : कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त : स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ሂ.         | संदिग्ध पहलू ग्रौर समीक्षात्मक विचार             | २०२          |
| <ul> <li>१७. लक्षणों का अर्थ</li> <li>१८. उपघातों पर बद्धता : अचेतन</li> <li>१६. प्रतिरोध और दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. लिबिडो या राग का परिवर्धन और यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन और प्रतिगमन के अनेक पहलू : कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | तीसरा भाग: स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त     |              |
| १८. उपघातों पर बद्धता : ग्रचेतन १६. प्रतिरोध ग्रौर दमन २०. मनुष्य का यौन जीवन २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन २२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू : कारणता २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग २४. साधारण स्नायविकता २५. चिन्ता २६. राग का सिद्धान्त : स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ξ.         | गनोविश्लेषण श्रौर मनश्चिकित्सा                   | २१५          |
| <ul> <li>१६. प्रतिरोध श्रौर दमन</li> <li>२०. मनुष्य का यौन जीवन</li> <li>२१. लिबिडो या राग का परिवर्धन श्रौर यौन संगठन</li> <li>२२. परिवर्धन श्रौर प्रतिगमन के श्रनेक पह्लू : कारणता</li> <li>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग</li> <li>२४. साधारण स्नायविकता</li> <li>२५. चिन्ता</li> <li>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9</b> . | लक्षणों का अर्थ                                  | २२७          |
| २०. मनुष्य का यौन जीवन<br>२१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन<br>२२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू : कारणता<br>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग<br>२४. साधारण स्नायविकता<br>२५. चिन्ता<br>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.         | उपघातों पर बद्धता : ग्रचेतन                      | २४२          |
| २१. लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन<br>२२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू : कारणता<br>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग<br>२४. साधारण स्नायविकता<br>२५. चिन्ता<br>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .3         | प्रतिरोध ग्रौर दमन                               | २५४          |
| २२. परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पह्लू : कारणता<br>२३. लक्षण-निर्माण के मार्ग<br>२४. साधारण स्नायविकता<br>२५. चिन्ता<br>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.         | मनुष्य का यौन जीवन                               | २६८          |
| २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग<br>२४. साधारण स्नायविकता<br>२५. चिन्ता<br>२६. राग का सिद्धान्त: स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲,         | लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रौर यौन संगठन        | २८४          |
| २३. लक्षण-निर्माण के मार्ग<br>२४. साधारण स्नायविकता<br>२५. चिन्ता<br>२६. राग का सिद्धान्त: स्वरित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲.         | परिवर्धन ग्रौर प्रतिगमन के ग्रनेक पहलू : कारणता  | ३०२          |
| २५. चिन्ता<br>२६. राग का सिद्धान्त : स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                  | 3 % €        |
| २६. राग का सिद्धान्तः स्वरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹8.        | साधारण स्नायविकता                                | ३३६          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹¥.        | चिन्ता                                           | 388          |
| २७. स्थानान्तरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६.        | राग का सिद्धान्त : स्वरति                        | , , ,<br>३६६ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹७.        | स्थानान्तरण                                      | ३ <i>५</i> ४ |

808

२८. विश्लेषण-चिकित्सा

# पहला भाग ग़लतियों का मनोविज्ञान

#### विषय-प्रवेश

मैं नहीं जानता कि मनोविदलेषण के विषय में श्रापने पहले कितना पढ़ या सुन रखा है, और भ्रापको इस विषय की कितनी जानकारी है। पर मेरे व्याख्यानों का शीर्षक ही 'मनोविश्लेषण पर परिचयात्मक व्याख्यान' होने के कारण मैं स्वभावतः यह मानकर चलुंगा कि ग्राप इस विषय में कुछ नहीं जानते ग्रौर ग्रापको इसकी श्रारंभिक बातों का भी परिचय कराने की ग्रावश्यकता है।

परंतु, मैं समभता हूं, इतना तो श्राप श्रवश्य जानते हैं कि मनोविश्लेषण स्नाय-रोगियों की चिकित्सा करने की एक विधि है। अब मैं आपको इस बात का एक दृष्टांत दे सकता हूं कि मनोविश्लेषण की प्रक्रिया ग्रन्य चिकित्सा-पद्धतियों में प्रच-लित प्रिक्रया से भिन्न होती है, श्रीर बहुत बार तो उससे उल्टी होती है। जब हम किसी रोगी को किसी नई चिकित्सा-पद्धति से इलाज कराने के लिए कहते हैं, तब, प्रायः उसकी कठिनाइयां कम करके बताते हैं, और बड़े विश्वास के साथ उसे इसके सफल होने का यकीन दिलाते हैं। मेरी राय में यह सर्वथा उचित है, क्योंकि इस तरह सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पर किसी स्नायु-रोगी का मनोविश्लेषण द्वारा इलाज करते हुए हमारा तरीका दूसरा होता है। हम उसे समभाते हैं कि इस विधि में कठिनाइयां हैं, बहुत देर लगती है, श्रौर तुम्हें ये-ये परेशानियां उठानी पड़ेंगी और ये-ये त्याग करने होंगे। परिणाम के बारे में हम उससे कह देते हैं कि हम कोई निश्चित वायदा नहीं कर सकते—हम कहते हैं कि सफलता इस बात पर निर्भर है कि तुम स्वयं कितनी कोशिश करते हो, कितनी समभदारी और धीरज से काम लेते हो श्रौर ग्रपने श्रापको कहां तक परिस्थितियों के ग्रनुकूल बनाते हो । यह उल्टा दिखाई देने वाला तरीका हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों से अपनाते हैं, जिनका थोड़ा परिचय शायद ग्रापको ग्रागे चलकर मिले।

जिस तरह की बात मैं अपने स्नायु-रोगियों से कहा करता हूं, उसी तरह की ग्रापसे भी कहने के लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं ग्रापको निश्चित रूप से यह सलाह देता हूं कि श्राप दूसरी बार मेरे व्याख्यान सुनने न ग्राएं। ग्रौर इसी इरादे से मैं

स्रापके सामने यह कहता हूं कि मनोविश्लेषण के बारे में मुक्तसे स्रापको ऋधूरी ही जानकारी मिल सकती है, और उन कठिनाइयों की चर्चा करता हूं जो ग्रापके स्वतंत्र निर्णय करने के मार्ग में बाधक होंगी। मैं श्रापको यह बताऊंगा कि श्रापकी शिक्षा-दीक्षा का जो सारा ढंग रहा है, ग्रौर ग्रापको जिन रीतियों से विचार करने का ग्रम्यास पड गया है, उन सबने ग्रापको ग्रनिवार्यतः मनोविश्लेपण का विरोधी बना दिया है। मैं यह भी बताऊंगा कि ग्रपने मन के इस सहज विरोध को काब में रखने के लिए ग्रापको ग्रपने मन पर कितना नियंत्रण रखना होगा । स्वभावतः मैं ग्रभी यह नहीं बता सकता कि मेरे व्याख्यानों से ग्राप मनोविश्लेपण को कितना समभ पाएंगे, पर मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये व्याख्यान सुनकर म्राप न तो मनोविइलेषण-संबंधी जांच-पड़ताल करना सीख पाएंगे ग्रौर न मनो-विश्लेषण-चिकित्सा करने के योग्य हो जाएंगे। ग्रौर फिर, यदि ग्रापमें से कोई सज्जन मनोविश्लेषण के ऊपरी परिचय से संतुष्ट न रहकर इससे स्थायी नाता जोड़ना चाहेगा तो उसे मैं निरुत्साहित ही नहीं करूंगा, ऐसा करने के विरुद्ध चेता-वनी भी दूंगा। कारण यह है कि ग्राज की परिस्थितियों में इसे जीवन-कार्य के रूप में अपनाने वाला व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के मौकों से तो वंचित हो ही जाएगा, ग्रौर बाद में व्यवसाय के रूप में यह कार्य ग्रारंभ करने पर उसे पता चलेगा कि वह एक ऐसे समाज के बीच रह रहा है जो उसके लक्ष्यों और ग्राशयों को ग़लत रूप में समभता है, उसे संशय ग्रीर शत्रुता की दृष्टि से देखता है, ग्रीर उसे श्रपनी तमाम छिपी हुई दुष्टताग्रों से तंग करता है । इस समय योरप में हो रहे युद्ध के दुष्कार्यों से शायद ग्राप यह ग्रनुमान कर सकते हैं कि उसे कैसे ग्रसंख्य विरोधों का सामना करना पड़ता है।

परंतु सदा कुछ ऐसे लोग हुया करते हैं जिन्हें ज्ञान-वृद्धि का इतना प्रबल आकर्षण होता है कि वे ऐसी सब असुविधाएं भोल जाते हैं। यदि आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी चेतावनी के बाद भी मेरा दूसरा व्याख्यान सुनने आएंगे तो उनका मैं स्वागत करूंगा। पर मनोविश्लेषण की जिन सहज कठिनाइयों की मैंने चर्चा की है, उनका तो आप सबको ही पता होना चाहिए।

सबसे पहले, यह विषय पढ़ाने और प्रस्तुत करने की समस्या है। डाक्टरी पढ़ते हुए ग्रापको ग्रपनी ग्रांखों का प्रयोग करने की ग्रादत पड़ गई है। शरीर के ग्रवयवों के नमूने, रासायनिक कियाग्रों के ग्रवक्षेप और मांसपेशी की स्नायुग्रों के उद्दोपन से पेशी का सिकुड़ना ग्राप ग्रांखों से देखते हैं। बाद में ग्राप रोगियों को देखते हैं; ग्रपनी ज्ञानेन्द्रियों से ग्रापको रोग के लक्षणों का ज्ञान होता है; रोगा-वस्था-संबंधी प्रक्रम ग्रापके सामने प्रदिश्त किए जा सकते हैं, ग्रौर बहुत बार तो उनके उत्तेजक कारण भी, ग्रलग करके, ग्रापके सामने प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सर्जरी या शल्य-चिकित्सा में ग्राप रोगियों पर किये जाने वाले कार्य देखते हैं, ग्रौर

श्रापको भी वे कार्य अपने हाथ से करने का मौका दिया जाता है। मनश्चिकित्सा में भी रोगियों का, तथा उनके भाव, वचन और व्यवहार में हुए परिवर्तनों का आंखों के सामने प्रदर्शन किया जाता है जिससे बहुत-से तथ्य आपके मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इस प्रकार चिकित्सा-शास्त्र के अध्यापक का अधिकतर कार्य किसी विवरण बताने वाले पथप्रदर्शक का-सा होता है, जो मानो आपको एक संग्रहालय में घुमा रहा है; इस तरह, वहां प्रदिशत वस्तुओं से आपका सीधा या प्रत्यक्ष संबंध कायम हो जाता है और आप यह मानने लगते हैं कि उन नए तथ्यों के अस्तित्व को आपने स्वयं अनभव किया है।

पर, बदिकस्मती से, मनोविश्लेषण भें यह सब नहीं होता । मनोविश्लेपण द्वारा इलाज में रोगी श्रौर चिकित्सक के बीच सिर्फ़ कुछ शब्दों का श्रादान-प्रदान होता है। रोगी बात करता है, अपने पिछले अनुभव और इस समय की अनुभृतियां बताता है, शिकायतें करता है, ग्रौर ग्रपनी इच्छाएं तथा भाव या मनोविकार प्रकट करता है। चिकित्सक ध्यान से उसकी बात सूनता है, उसके विचार-मार्ग को किसी दिशा में लेजाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है, कुछ विशेष दिशाश्रों में ध्यान ले जाने के लिए उसे मजबूर करता है, उसके सामने कुछ स्पष्टीकरण पेश करता है, श्रौर इस तरह उसमें इसे समभने या इसका खंडन करने की जो प्रति-कियाएं पैदा होती हैं, उन्हें ध्यान से देखता है। यह हालत देखकर रोगी के नासमभ रिश्तेदार ग्रपना ग्रविश्वास प्रकट किये बिना नहीं रह सकते--"सिर्फ़ बातचीत से भी कहीं बीमारी का इलाज हो सकता है?"--ये लोग कोई वैसी 'हरकत' देखकर ही प्रभावित होते हैं जैसी सिनेमा में दिखाई जाती है। उनका सोचने का तरीका निःसंदेह तर्कहीन ग्रौर ग्रसंगत होता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सदा यह विश्वास रखते हैं कि स्नाय-रोगियों की तकली फ़ें "उनकी श्रपनी कल्पना में ही होती हैं।" शुरू में, शब्द और जादू एक ही चीज थे, और ग्राज भी शब्दों में पूछ जादुई शक्ति कायम है। शब्दों द्वारा एक ग्रादमी दूसरे की ग्रधिक से ग्रधिक सूख भी पहुंचा सकता है ग्रौर उसे घनी से घनी निराशा में भी डाल सकता है; शब्दों द्वारा ही अध्यापक अपना ज्ञान छात्रों को देता है; शब्दों द्वारा ही कुशल वक्ता अपने श्रोताओं को हंसाता और रुलाता है और उनसे अपना मनचाहा फ़ैंसला करा लेता है। शब्द भावों को जगाते हैं ग्रीर इनके द्वारा मनुष्य सब देशों ग्रीर कालों में, दूसरे मनुष्यों पर श्रपना प्रभाव डालता है। इसलिए यदि मानसिक चिकित्सा में सिर्फ़ शब्दों का प्रयोग होता है तो हमें इसी कारण इसे हलकी नज़र से नहीं देखना चाहिए, ग्रौर चिकित्सक तथा रोगी के बीच होनेवाली बातचीत को पर्दे की भ्रोट से सुनकर ही संतोष करना चाहिए।

<sup>?.</sup> Psychiatry.

४ विषय-प्रवेश

पर इतना भी नहीं हो सकता । सवाल-जवाब ही विश्लेपण हैं, श्रौर उस समय किसी श्रौर को वहां नहीं रखा जा सकता; यह प्रक्रम प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता। श्रलबत्ता यह हो सकता है कि मनश्चिकित्सा पर व्याख्यान देते हुए स्नायु-दुर्बलता या हिस्टीरिया का रोगी दिखा दिया जाए । पर वह श्रपनी श्रवस्था श्रौर श्रपने रोग-लक्षणों की कहानी-भर सुना देगा—इससे श्रिषक नहीं । वह विश्लेषण के लिए श्रावश्यक बातें सिर्फ़ तब बताएगा जब वह चिकित्सक के साथ श्रपना विशेष स्नेह का संबंध श्रनुभव करने लगे; यदि एक भी ऐसा श्रादमी मौजूद होगा, जिसके प्रति रोगी का उदासीन भाव है, तो वह बिलकुल गूंगा बन जाएगा । कारण यह है कि जो बातें वह बताएगा, वे उसके बिल्कुल निजी श्रौर गुष्त विचारों श्रौर भावनाश्रों से सम्बन्धित होंगी; वे ऐसी बातें होंगी जो सामाजिक दृष्टि से स्वतन्त्र व्यक्ति होने के नाते उसे दूसरों से श्रवश्य छिपानी हैं; वे ऐसी बातें होंगी जिन्हें वह श्रपने श्रीप भी छिपाना चाहता है व्योंकि वह उन्हें श्रपने लिए श्रनुचित मानता है।

इसिलए यह ग्रसंभव है कि मनोविश्लेषण द्वारा इलाज के समय ग्राप स्वयं मौजूद रह सकें; इसके बारे में ग्रापको बताया ही जा सकता है, ग्रीर ठीक-ठीक कहा जाए तो ग्राप सुन-सुनाकर ही मनोविश्लेषण सीख सकते हैं। इस तरह दूसरे ग्रादमी के जिरये मिलनेवाली शिक्षा से ग्रापके लिए उस विषय में स्वयं ग्रपना फ़ैसला करना बहुत किठन हो जाता है—ग्रापका फ़ैसला ग्रधिकतर इस बात पर निर्भर है कि ग्राप जिस ग्रादमी के जिरये जानकारी प्राप्त कर रहे ह, वह कितना भरोसे का है।

श्रव जरा देर के लिए श्राप यह कल्पना की जिए कि मनिश्चिकित्सा के बजाय श्राप इतिहास का कोई व्याख्यान सुन रहे थे, श्रौर कि व्याख्याता सिकन्दर महान् के जीवन श्रौर विजयों का बखान कर रहा था। उसने श्रापको जो कुछ बताया, उसपर विश्वास करने के लिए श्रापके पास क्या दलील है ? यहां मनो-विश्लेषण वाले मामले से भी श्रिषक श्रसंतोषजनक हालत नजर श्राएगी, क्यों कि सिकन्दर के युद्धों में इतिहास के प्रोफेसर ने उतना ही हिस्सा लिया है, जितना स्वयं श्रापनो; मनोविश्लेषक तो फिर भी श्रापको वही बातें बता रहा है जिनमें वह स्वयं शामिल था। पर तब यह प्रश्न पैदा होता है कि इतिहासकार के पास श्रपने समर्थन में क्या प्रमाण हैं। इतिहासकार उन पुराने लेखकों के लेखों की दुहाई देगा जो घटनाश्रों के समय या उनके कुछ समय बाद जीवित थे, जैसे डायो-डोरस, प्लूटार्क, एरियन तथा श्रन्य लोग; वह राजाश्रों के पुराने सिक्के श्रौर स्टेच्यु या मूर्तियां पेश करेगा श्रौर पौंपियाई की उन चित्रकृतियों के फोटो दिखाएगा जिनमें इसस नामक स्थान का युद्ध श्रंकित होगा। तो भी, ठीक-ठीक कहा जाए तो इन काग्रज-पत्रों श्रौर श्रन्य प्रमाणों से इतना ही सिद्ध होता है कि पुरानी पीढ़ी के लोग सिकन्दर के श्रस्तत्व श्रौर उसके कार्य को सत्य मानते थे, श्रौर यहां से

विषय-प्रवेश ५

ग्राप फिर नए प्रश्नों पर विचार शुरू कर सकते हैं। श्रौर तब ग्राप देखेंगे कि सिकंदर के बारे में जो कुछ कहा गया है, वह सबका सब विश्वास-योग्य नहीं, श्रौर बहुत-सी छोटी-मोटी बातों को सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है, पर फिर भी मैं यह नहीं मान सकता कि व्याख्यान के बाद श्रापको सिकन्दर महान् के कभी सच-मुच होने के बारे में भी संदेह होगा। ग्राप मुख्यतः दो बातें सोचकर ग्रपने फ़ैसले पर पहुंचेंगे—एक तो यह कि ऐसा कोई कारण समभ में नहीं ग्राता जिससे व्याख्याता ग्रापको ऐसी बात पर विश्वास करने के लिए कहे, जिसपर उसे स्वयं विश्वास नहीं है, श्रौर दूसरी यह कि सिकन्दर महान्-सम्बन्धी घटनाग्रों के बारे में सबके सब प्रामाणिक लेखक प्रायः एकमत हैं। पुराने लेखकों को भी ग्राप इन्हीं कसौटियों पर कसेंगे—िक वैसा लिखने में उनका क्या मतलब हो सकता था, श्रौर वे सब एकमत हैं। सिकंदर के विषय में इस तरह की जांच से ग्राप निश्चित रूप से कायल हो जाएंगे पर मूसा ग्रौर निमरोद जैसे व्यक्तियों के बारे में ग्राप उस तरह कायल न हो सकेंगे। ग्रागे चलकर ग्रापको यह काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा कि मनोविश्लेषण के व्याख्याता को विश्वास-योग्य मानने में कौन-कौनसे संशय उठाए जा सकते हैं।

अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं--यिद मनोविश्लेषण का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, श्रीर उसका प्रक्रम भी प्रत्यक्षनहीं दिखाया जा सकता तो फिर इसका अध्य-यन ही कैसे हो सकता है, या अपने आपको इसकी सत्यता का निश्चय कैसे कराया जा सकता है ? सचमुच इसका अध्ययन आसान काम नहीं, और न ऐसे लोगों की संख्या ही इतनी अधिक है जिन्होंने इसे पूरी तरह सीखा हो; फिर भी इसे सीखने का उपाय ग्रवश्य है। मनोविश्लेषण सबसे पहले ग्रपने ऊपर, स्वयं ग्रपने व्यक्तित्व का ग्रध्ययन करके सीखा जा सकता है। यह पूरी तरह वही चीज नहीं है जिसे ग्रात्म-परीक्षण<sup>९</sup> कहते हैं; पर इसके लिए ग्रधिक ग्रच्छा शब्द न होने के कारण हम इसे इस शब्द से पुकार सकते हैं। ग्रात्म-विश्लेषण की रीति सीख लेने पर, बहत सामान्य और सुपरिचित मानसिक घटना श्रोंकी एक पूरी की पूरी श्रेणीको विश्लेषण की सामग्री बनाया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य मनोविश्लेषक द्वारा बताए गए प्रक्रमों की असलियत का, और इसकी अवधारणाओं की सचाई का काफ़ी निश्चय कर सकता है, पर इस तरह वह कुछ सीमा तक ही बढ़ सकता है। ग्रपने-ग्रापको किसी कुशल विश्लेषक के सामने विश्लेषण के लिए पेश करके, विश्लेषण का कार्य ग्रपने मन पर करवाकर, श्रौर इस प्रकार विश्लेषक द्वारा प्रयोग में लाई गई रीति की बारी कियों को समभने का अवसर पाकर मनुष्य बहुत आगे बढ़ सकता है। यही तरीका सबसे अच्छा है, पर यह एक आदमी के लिए चल सकता

<sup>?.</sup> Introspection; ?. Conception.

है, छात्रों की पूरी कक्षा के लिए नहीं।

पर, मनोविश्लेषण के सम्बन्ध में ग्रापको जो दूसरी कठिनाई होगी, उसके लिए स्राप स्वयं जिम्मेदार हैं, विशेषतः वहां तक जहां तक ग्राप ग्रपनी डाक्टरी की पढ़ाई से प्रभावित हैं। श्रापकी शिक्षा ने श्रापके मन का वह ढांचा बना दिया होगा जो मनोविश्लेषण के ढांचे से बहुत भिन्न होता है। श्रापको सिखाया गया है कि जीविंपड के कार्यों और विक्षोभों की शारीरीय अग्राधार पर स्थापना करो, रसायन्<sup>थ</sup> ग्रौर भौतिकी<sup>६</sup> के शब्दों में उनकी व्याख्या करो ग्रौर उन्हें जैविकीय<sup>७</sup> दृष्टि से मानो; पर जीवन के मानिसक पहलुओं में श्रापकी दिलचस्पी कभी नहीं जगाई गई—–यद्यपि स्रद्भुत जटिलतास्रों वाले जीविषड के परिवर्धन की स्रंतिम परिणति उसीमें होती है। इस कारण, मन के मनोवैज्ञानिक ढांचे से स्राप स्रभी श्रपरिचित हैं। इसे संदेह की नज़र से देखने ग्रौर ग्रवैज्ञानिक मानने ग्रीर इसे ग्राम जनता, कवियों, तांत्रिकों ग्रौर दार्शनिकों के लिए छोड़ देने की ग्रापको ग्रादत पड़ी हुई है। स्रापका इस तरह सीमा में बंध जाना स्रापकी डाक्टरी दक्षता को हानि पहुंचाने वाला है; कारण यह है कि जैसे ग्रधिकतर मानवीय सम्बन्धों में होता है वैसे ही रोगी में भी उसका मानसिक पहलू सबसे पहले हमारी निगाह में श्राता है, श्रौर मुफ्ते डर है कि ग्रापको इसकी यह सजा मिलेगी कि ग्राप जितना इलाज करने का लक्ष्य रखते हैं, उसका कुछ हिस्सा ग्रापको नीमहकीमों, तान्त्रिकों ग्रौर जादू-टोने वालों के लिए छोड़ना पड़ेगा, जिन्हें ग्राप नीची नजर से देखते हैं।

मैं मानता हूं कि स्रापकी पहले की शिक्षा में यह कमी कुछ उचित कारणों से हैं। ऐसा कोई सहायक दार्शनिक विज्ञान नहीं है जो स्रापके पेशे में स्रापको लाभ पहुंचा सके। विचारात्मक दर्शन या वर्णनात्मक मनोविज्ञान १० या तथाकथित प्रायोगिक मनोविज्ञान १० जो ज्ञानेंद्रियों की कार्यिकी १० के सिलसिले में पढ़ाया जाता है), जिस रूप में स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उस रूप में वे मन स्रीर शरीर के बीच के सम्बन्धों के बारे में कोई उपयोगी बात नहीं बता सकते, या मानसिक कार्यों में होनेवाली गड़बड़ को समक्षने की राह नहीं दिखा सकते। यह सच है कि चिकित्साशास्त्र की मनश्चिकित्सा शाखा पहचानने योग्य मानसिक विक्षोभों १० के विभिन्न रूपों का वर्णन करती है, स्रीर इलाज की दृष्टि से उनके कुछ लक्षण-समूह बनाती है, पर स्रसल में खुद मनश्चिकित्सकों को भी यह सन्देह है कि उनके विलकुल वर्ण-

 <sup>?.</sup> Organism;
 ?. Functions;
 ३. Disturbances;
 ४. Anatomical;
 १. Chemistry;
 ६. Physics;
 ७. Biological;
 इ. Development;
 १. Speculative philosophy;
 १०. Descriptive psychology;
 १२. Physiology;
 १३. Mental disturbances,

नात्मक समूहों को विज्ञान कहना चाहिए या नहीं। जिन लक्षणों से ये रोग-चित्र बनते हैं, उनके ब्रारम्भ, कार्य की रीति, ब्रौर ब्रापसी सम्बन्ध का कुछ पता नहीं चला है। या तो मस्तिष्क में होनेवाले प्रदर्शन-योग्य परिवर्तनों से उनका सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं जा सकता, ब्रथवा यदि जोड़ा भी जा सकता है तो सिर्फ़ ऐसे परिवर्तनों से, जो किसी भी तरह उनकी व्याख्या नहीं करते। इन मानसिक विक्षोभों पर इलाज का ग्रसर तभी होता है जब यह पता चल जाए कि वे किस शारीरिक रोग के कारण हए हैं।

मनोविश्लेषण इसी कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। यह मनश्चि-कित्सा को वह मनोवैज्ञानिक ग्राधार देने की ग्राशा रखता है, वह सामान्य ग्राधार खोजना चाहता है, जिसपर शारीरिक ग्रीर मानसिक रोग का ग्रापसी सम्बन्ध समफ में ग्रा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे सब तरह के बाहरी, पहले से बने हुए विचारों को—चाहे वे शरीर-सम्बन्धी हों, ग्रीर चाहे रसायन-सम्बन्धी या कार्यिकी-सम्बन्धी हों—दूर रखना होगा,ग्रीर शुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक ढंग के विचारों से वास्ता रखना होगा ग्रीर इसी कारण मुक्ते यह डर है कि शुरू में यह ग्रापको ग्रजीब लगेगा।

ग्रगली कठिनाई के लिए मैं ग्रापको, ग्रापकी शिक्षा को, या ग्रापके मानसिक ढंग को दोषी नहीं बताऊंगा। मनोविश्लेषण के दो सिद्धान्त ऐसे हैं जो सारी दुनिया को नाराज करते हैं, एक तो बौद्धिक पूर्वग्रहों श्रर्थात् बने हुए संस्कारों को चोट पहुंचाता है ग्रौर दूसरा नैतिक तथा सौन्दर्य-सम्बन्धी संस्कारों या पूर्वग्रहों को। इन पूर्वग्रहों को मामूली चीज नहीं समभता चाहिए। ये बड़ी जबर्दस्त चीज हैं ग्रौर मनुष्य के विकास की मंजिलों के कीमती ग्रौर ग्रावश्यक ग्रवशेप हैं। उन्हें भावनाग्रों के बल से कायम रखा जाता है ग्रौर उनसे वड़ा कड़ा मुकावला है।

मनोविश्लेषण की इन बुरी लगने वाली बातों में से पहली यह है कि मानसिक प्रक्रम ग्रसल में ग्रचेतन (ग्रर्थात् ग्रज्ञात) होते हैं, ग्रौर जो चेतन (ग्रर्थात् ज्ञात) होते हैं, ग्रौर जो चेतन (ग्रर्थात् ज्ञात) होते हैं, वे कोई इक्के-दुक्के काम होते हैं, ग्रौर वे भी पूर्ण मानसिक सत्ता के हिस्से होते हैं। ग्रव ग्राप जरा यह याद कीजिए कि हमें इससे बिल्कुल उल्टी, ग्रर्थात् मानसिक ग्रौर चेतन को एक समभने की, ग्रादत पड़ी हुई है। चेतना—हमें मानसिक जीवन को सूचित करने वाली विशेषता मालूम होती है ग्रौर हम मनोविज्ञान को चेतना-सम्बन्धी ग्रध्ययन ही समभते हैं। यह बात इतनी साफ़ ग्रौर सीधी लगती है कि इसका खण्डन बिलकुल बकवास मालूम होता है, पर फिर भी मनोविश्लेपण को तो इसका खण्डन करना ही होगा ग्रौर चेतन तथा मानसिक को एक मानने का विरोध करना ही पड़ेगा। मनोविश्लेषण के ग्रनुसार मन की परिभाषा यह है कि इसमें ग्रनुभूति, विचार ग्रौर इच्छा के प्रक्रम होते हैं, ग्रौर मनोविश्लेषण यह कहता

१. Prejudice; २. Unconscious.

है कि अचेतन विचार और अचेतन इच्छाएं भी होती हैं। पर इस रास्ते पर चलते हुए मनोविश्लेषण शुरू में ही गम्भीर और वैज्ञानि ह ढंग के लोगों की हमदर्दी खो बैठा है और उसे रहस्यमय काल्पनिक पन्थ समभा जाने लगा है। स्वयं आपको भी यह समभने में कठिनाई होगी कि मैं इस तरह की दिखाई न देने वाली बात को, जैसे कि 'मानसिक चेतन होता है', पूर्वग्रह क्यों बता रहा हूं। आप यह भी अनुमान नहीं कर सकते कि यदि अचेतन सचमुच है, तो विकास के किस कम के कारण उसका निषेध किया जाने लगा, और उसके निषेध से क्या लाभ हो सकता है। यह दलीलवाजी करना कि मानसिक जीवन को चेतना की सीमा तक रहने वाला माना जाए या उससे भी आगे तक फैला हुआ माना जाए, बेकार का शब्दों का भगड़ा मालूम होता है, पर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अचेतन मानसिक प्रकमों को स्वीकार करना दुनिया में और विज्ञान में एक नई दिशा की ओर निश्चित कदम बढ़ाना है।

श्राप यह खयाल भी नहीं कर सकते कि मनोविश्लेषण के इस पहले साहसभरे कदम में, श्रौर उस दूसरे कदम में, जिसकी में श्रभी चर्चा करने वाला हूं, कितना नजदीकी सम्बन्ध है। कारण यह है कि यह दूसरी बात, जिसे हम मनोविश्लेषण के एक श्राविष्कार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह है कि स्नायु-सम्बन्धी श्रौर मान-सिक गड़बड़ें पैदा करने में उन श्रावेगों का खास तौर से बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिन्हें काम-सम्बन्धी ही कहा जा सकता है—यहां 'काम' शब्द का प्रयोग में इसके संकुचित श्रौर विस्तृत, दोनों श्रथों में कर रहा हूं। इतना ही नहीं; मुभे यह भी कहना है कि इन काम-श्रावेगों ने मनुष्य के मन को, संस्कृति, कला श्रौर समाज के क्षेत्रों में, ऊंची से ऊंची उन्नति करने में कीमती मदद दी है।

मेरी राय में मनोविश्लेषण-सम्बन्धी जांच के नतीजों को नापसन्द करने के कारण ही इसका सबसे अधिक विरोध हुआ है। आप पूछेंगे कि इसके लिए हम खुद कैंसे जिम्मेदार हैं? हम यह मानते हैं कि राम्यता का निर्माण जिन्दा रहने का संघर्ष करते हुए आदिम आवेगों की तृष्ति का त्याग करके ही हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति मानव-समुदाय में जन्म लेकर आम जनता की भलाई के लिए अपनी स्वाभा-विक प्रवृत्ति के सुखों का त्याग करता है, और इस तरह सम्यता का निर्माण सदा आगे बढ़ता जाता है। इस काम में आनेवाली सबसे महत्व की वस्तु मनुष्य-स्वभाव की वे शक्तियां हैं जिन्हें हम यौन-शक्तियां या काम-आवेग कहते हैं। वे शक्तियां इस तरह ऊंचाई की ओर उठ जाती हैं, अर्थात् उनकी कार्य-शक्ति या ऊर्जा अपने यौन-उद्देश्य से हटकर दूसरे उद्देश्यों की ओर मुड़ जाती है—ये उद्देश्य काम-सम्बन्धी नहीं होते और समाज की दृष्टि से बहुत कीमती होते हैं; और इस तरह बननेवाला ढांचा कच्चा होता है क्योंकि काम-आवेगों या यौन-प्रवृत्तियों को वश में

<sup>?.</sup> Impulses. ?. Sexual.

करना बड़ा कठिन काम है। हमेशा यह खतरा रहता है कि जो ग्रादमी सभ्यता के निर्माण में हिस्सा ले, उसके अन्दर काम-आवेगों या यौन-प्रवृत्तियों का विद्रोह खड़ा हो जाए स्रौर वह ऊर्जा या कार्य-शक्ति को दूसरी स्रोर मोड़ने का विरोध करे। समाज की संस्कृति के लिए सबसे भयंकर खतरा वह होगा जो काम-ग्रावेगों को खुली छूट मिलने से और उनके फिर अपने शुरू वाले लक्ष्य की ओर चलने से पैदा होगा । इसलिए समाज अपने परिवर्धन की इस नाजुक जगह का स्पर्श पसन्द नहीं करता; स्वाभाविक यौन-प्रवृत्ति की शक्ति को पहचाना जाए ग्रौर मनुष्य के यौन-जीवन का महत्व सबके सामने खोलकर रख दिया जाए, यह बात इसके हितों के बहुत विरुद्ध पड़ती है । संयम क़ायम करने की दृष्टि से ही तो इसने ध्यान को इस सारे के सारे मामले से हटाकर इसे दूसरी ग्रोर ले जाने का रास्ता ग्रपनाया है। इसी कारण मनोविश्लेषण से खुलनेवाली बातों को यह सह नहीं सकता, ग्रौर उन्हें देखने-सनने में भट्टा, सौन्दर्य-भावना को चोट पहुंचानेवाला, नैतिक दृष्टि से घृणित या खतरनाक बताकर इससे दूर रहना चाहता है। परन्तु इस तरह के एतराजों की उन परिणामों के खिलाफ़ दलील के रूप में मंजूर नहीं किया जा सकता, जो वैज्ञा-निक जांच-पड़ताल के प्रत्यक्ष स्पष्ट परिणाम होने का दावा करते हैं। इसलिए इस विरोध को प्रकट करने से पहले बुद्धि से समभ में श्रानेवाले शब्दों का रूप देना होगा । मनुष्य-स्वभाव नापसन्द बात को सदा भूठी मान लेना चाहता है, ग्रौर इसके बाद इसके खिलाफ़ दलीलें भी आसानी से तलाश कर लेता है। इस प्रकार, समाज जो बात नहीं मानना चाहता, उसे भूठी बताता है। वह मनोविश्लेषण के परिणामों का तर्क-संगत ग्रौर ठोस दलीलों से खण्डन करता है—-परन्तु ये दलीलें भावना के ग्राघार पर होती हैं---ग्रौर जब उनका जवाब देने की कोशिश की जाती है तब वह पूरे हठ के साथ ग्रपनी बात पर डटा रहता है।

इसके विपरीत, हमलोग इस ग्राक्षेप-योग्य विचार को किसी भावना या प्रवृत्ति के वशीभूत होकर नहीं पेश करते। हमारा एक ही ग्राशय रहा है—िक तथ्यों को हमने ग्रपनी मेहनत-भरी खोजों के समय जिस रूप में देखा है, उसी रूप में उन्हें स्वीकार करें। ग्रौर ग्रब वैज्ञानिक खोज के क्षेत्र में हम किसी भी शर्त पर यह सवाल लाने देने को तैयार नहीं कि इस तरह की खोज व्यवहार की दृष्टि से उचित है या नहीं—ऐसा कोई सवाल तभी पैदा हो सकता है जब यह फ़ैसला हो चुका हो कि जिस भय से व्यवहार-सम्बन्धी ग्रौचित्य का सवाल हमारे सिर पर लादा जाता है, वह भय स्वयं भी उचित है या नहीं।

इस प्रकार मैंने श्रापके सामने कुछ ऐसी कठिनाइयां रखी हैं, जो मनोविश्लेषण की ग्रोर मुंह करते ही ग्रापके सामने ग्राकर खड़ी हो जाएंगी। शायद ग्रारम्भिक रूप में मैंने काफ़ी से ज्यादा कह दिया है। ग्रगर इन कठिनाइयों से ग्रापका हौसला पस्त न हुग्रा तो हम ग्रागे बढ़ेंगे।

## ग़लतियों का मनोविज्ञान

ग्रब हम सिद्धान्तों के बजाय एक जांच-पड़ताल से ग्रपनी बातचीत शुरू करेंगे। इसके लिए हम कुछ ऐसी घटनाएं देंगे जो बहुत होती हैं। हम रोज देखते हैं, ग्रौर नजरंदाज कर देते हैं, और जो किसी बीमारी के कारण नहीं होतीं, क्योंकि हर स्वस्थ श्रादमी में वे दिखाई देती हैं। मेरा मतलब उन ग़लतियों से है, जो हर श्रादमी करता है; जैसे, श्रादमी कुछ कहना चाहता है, पर ग़लत शब्द बोल जाता है; या इसी तरह की भूल लिखने में कर जाता है, श्रीर उसपर उसका घ्यान नहीं जाता; या कोई आदमी किसी छपी या लिखी हुई चीज को गलत पढ़ जाता है, या आदमी से जो कुछ कहा गया है उसे वह ग़लत सुन लेता है, हालांकि उसकी श्रवण-इन्द्रिय में कोई रोग नहीं है। इसी तरह की दूसरी घटनाएं वे हैं जिनमें श्रादमी किसी बात को कुछ समय के लिए भूल जाता है, पर सदा के लिए नहीं; जैसे उदाहरण के लिए, कोई ग्रादमी कोई नाम बहुत अच्छी तरह जानता है, पर उसे सोचने पर वह याद नहीं स्राता हालांकि चीज देखकर वह उसे तुरन्त पहचान लेता है; या कोई ब्रादमी कोई काम करना चाहता है पर भूल जाता है, लेकिन बाद में उसे वह याद ग्रा जाता है, ग्रौर इसलिए वह इसे कुछ ही समय के लिए भूला था। तीसरी तरह की घटनाएं वे हैं, जिनमें उतनी थोड़े समय की भूल नहीं होती; जैसे कोई चीज कहीं रख बैठना और फिर उसे ढूंढ़ न सकना । यह भुलक्कड़पन ग्राम भुलक्कड़पन से कुछ दूसरी तरह का होता है। इसका कोई कारण समभते के बजाय, ब्रादमी इसपर चिकत या परेशान होता है। इसके साथ सम्बन्ध रखनेवाली कुछ भूलें होती हैं, जिनमें फिर वही थोड़े समय तक होने की बात दिखाई देती है; जैसे, एक ग्रादमी किसी बात को कुछ समय के लिए सच मानता है, पर उसके पहले और उसके पीछे वह इसे फूठ समऋता है, ग्रौर इसी तरह की कई बातें दिखाई देती हैं जिनके हमने ग्रलग-ग्रलग नाम रख रखे हैं।

जर्मन भाषा में इस तरह की सब घटनाग्रों में मौजूद कुछ भीतरी सम्बन्ध 'Ver' उपसर्ग का प्रयोग करके सूचित किया जाता है। यह ऊपर की घटनाग्रों के वाचक सब शब्दों में लगाया जाता है। ये सब शब्द प्रायः महत्वहीन क्रियाओं के वाचक हैं। ये कियाएं स्राम तौर पर बहुत थोड़ी देर रहने वाली होती हैं स्रौर जिन्दगी में उनका कोई खास महत्व नहीं होता। ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह की घटना का व्यवहार में कोई महत्व हो, जैसे कोई चीज खो जाने पर, इसी कारण ऐसी घटनाओं पर कोई घ्यान नहीं दिया जाता, स्रौर उनके विषय में कोई विशेष भावना नहीं पैदा होती।

श्रव में श्रापसे इन घटनाश्रों पर ग़ौर करने के लिए कहना चाहता हूं। पर श्राप बड़े परेशान होंगे, श्रौर यह एतराज उठाएंगे: "इस लम्बी-चौड़ी दुनिया में, श्रौर श्रात्मा के छोटे-से दायरे में इतनी सारी श्रौर इतनी बड़ी-बड़ी पहेलियां पड़ी हुई हैं, मनके रोगों के क्षेत्रमें इतनी सारी गृत्थियां मौजूद हैं, जिन्हें हल करना श्रौर सुलभाना है, ऐसी स्थित में इन छोटी-छोटी बातों पर श्रपनी मेहनत वर्बाद करना सचमुच बेकार मालूम होता है। श्रगर श्राप हमें यह समभा सकते कि किस तरह टीक श्रांख श्रौर कान वाला कोई श्रादमी दिन में सबके सामने ऐसी चीजें देख श्रौर सुन सकता है जो कहीं भी नहीं हैं, या कोई श्रादमी किस तरह एकाएक यह मान सकता है कि उसके इष्ट मित्र उसे सता रहे हैं, या बच्चे को भी बेहूदा लगने वाले भ्रम को कोई श्रादमी किस तरह बड़ी-बड़ी श्रव्लमन्दी की दलीलें देकर सही ठहरा सकता है; तब तो हम मनोविश्लेषण को सचमुच कोई चीज मानने को तैयार हो सकते थे, परन्तु यदि मनोविश्लेषण इस तरह की छोटी-मोटी बातों से, कि कोई श्रादमी क्यों ग़लत शब्द का प्रयोग करता है या कोई गृह-लक्ष्मी क्यों ग्रपनी चाबियां रखकर भूल गई है, ज्यादा दिलचस्प कोई बात नहीं पेश कर सकता, तो हम श्रपने समय श्रौर श्रपनी दिलचस्पी का कोई श्रौर श्रिष्क श्रच्छा उपयोग तलाश कर लेंगे।"

मेरा जवाब यह है; जरा धीरज रखें। ग्रापकी ग्रालोचना सही रास्ते पर नहीं चल रही। यह सच है कि मनोविश्लेषण यह हेकड़ी नहीं मारता कि इसने कभी छोटी बातों पर विचार नहीं किया। इसके विपरीत, इसकी जांच-परख की चीजें ग्राम तौर से वे हर जगह होने वाली मामूली घटनाएं ही होती हैं, जिन्हें दूसरे विज्ञानों ने निरर्थंक, या यों कहें कि इस घटनामय संसार का कूड़ा, समभकर परे फेंक दिया है; पर ग्राप जो ग्रालोचना कर रहे हैं, उसमें समस्या के महत्व को ग्रौर उस समस्या के दिखाई देने वाले रूप को गड़बड़ा तो नहीं रहे? क्या यह नहीं हो सकता कि किसी समय ग्रौर कुछ ग्रवस्थाग्रों में बड़ी नहत्व की बातें बहुत हल्के संकेतों द्वारा ग्रपनी भांकी दे जाती हों? मैं इसके बहुत-से उदाहरण ग्रासानी से दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, किसी तरुणी के हृदय का समर्पण ग्राप नौजवानों को

१: हिन्दी में 'श्रप' उपसर्ग इस अर्थ का वाचक होता है। उदाहरएा के लिए अप-अवएा, अप-स्मरएा, अप-भाषण ग्रादि—अनुवादक।

कितने हल्के संकेत से पता चलता है ! क्या ग्राप साफ़ शब्दों में उसकी घोषणा, या प्रगाढ़ स्रालिंगन की स्राशा करते हैं, या स्राप एक कटाक्ष मात्र से, एक शर्मीली मुस्कान से, या एक सेकंड ज्यादा हाथ मिलाने से सन्तुष्ट नहीं हो जाते; या मान लीजिए कि ग्राप जासूस हैं ग्रीर एक हत्या का पता लगाने निकले हैं, तो क्या ग्राप यह समभते हैं कि हत्यारा हत्या की जगह अपना नाम और पना लिखा हुआ फोटो छोड़ गया होगा ? क्या ग्रापको, मजबूरन, हत्यारे से सम्बन्ध रखने वाले मामूली ग्रौर ग्रनिश्चित संकेतों से ही सन्तोष नहीं करना पड़ता ? इसलिए छोटे चिह्नों को मामुली मत समिभए। हो सकता है कि उनसे ही हम बड़ी-बड़ी बातों पर पहुंच जाएं। इसके ग्रलावा, ग्रापकी तरह मैं भी यह समभता हूं कि संसार की ग्रौर विज्ञान की बड़ी-बड़ी समस्याओं की ग्रोर हमें पहले ध्यान देना चाहिए। पर, कूल मिलाकर, इसका कोई लाभ नहीं होता कि आदमी किसी एक बड़ी समस्या की जांच का पक्कां इरादा कर ले। इसके बाद, वह ग्रामतौर से इस उलक्कन में पड़ जाता है कि अब आगे क्या करूं। वैज्ञानिक काम में यही अच्छा होता है कि किसी बात की खोज के रास्ते में जो मसला आए, उसे ही हल किया जाए, और यदि आपने उसे पूरी तरह हल कर लिया ग्रौर किसी जमे हुए संस्कार या पहले से बने हुए विचारों के भंवर में न फंसे तो ऐसे मामूली काम को करते हुए भी श्रापको खश-किस्मती से, और हर चीज का हर दूसरी चीज से एक नाता (और इसलिए छोटी चीज का बड़ी चीज से नाता). जुड़ा होने के कारण बड़े मसलों को समभने का रास्ता भी मिल सकता है।

इसी दृष्टि से मैं चाहता हूं कि आप आम स्वस्थ आदिमियों की, ऊपर से छोटी दीखने वाली, ग़लतियों पर दिलचस्पी से गौर करें। अब आप यह देखिए कि मनो-विश्लेषण की जानकारी न रखने वाला आदिमी हमारे पूछने पर इन घटनाओं की क्या व्याख्या करता है।

सबसे पहले वह निश्चित रूप से यह जवाब देगा: "ग्रोह, इनकी क्या व्याख्या होती। ये तो योंही मामूली ग़लितयां हैं।" उसकी इस बात का क्या अर्थ है ?क्या वह यह कहना चाहता है कि कुछ घटनाएं इतनी छोटी हैं कि वे कार्य-कारण के नियम से बंधी हुई नहीं होतीं, कि वे जिस रूप में हुई हैं, उससे दूसरे रूप में भी हो सकती थीं? जो ग्रादमी इस तरह किसी एक भी बात को प्राकृतिक घटनाग्रों के कार्य-कारण के नियम से अछूता बताता है, उसने तो दुनिया के वारे में विज्ञान के सारे नजिरये को ही उखाड़ फेंका। हम उससे कह सकते हैं कि इससे तो संसार के बारे में धार्मिक दृष्टिकोण ही अधिक ग्रयटल है, जो बलपूर्वक हमें यह भरोसा कराता है: "तेरी इच्छा के बिना, हे प्रभू मंगलमूंल; पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल।" मैं समभता हूं कि हमारा दोस्त ग्रपने पहले जवाब से तर्क द्वारा निकलने वाले ग्रन्तिम नतीजे तक नहीं जाना चाहेगा। वह हार मान जाएगा ग्रीर कहेगा

कि अगर आप इन बातों पर गौर करना चाहते हैं तो मैं जल्दी ही इनकी कोई व्याख्या ढूंढ़ निकालूंगा । इसका कारण शरीर के ग्रंगों के कार्यों में कोई गड़बड़ी, या मन के कार्य करने में कोई कमी होगी, जिसकी ग्रवस्थाग्रों का पता लगाया जा सकता है। जो ग्रादमी वैसे सही बोलता है, वह इन तीन ग्रवस्थाग्रों में ग़लत बोल सकता है: १. जब वह थका हुग्रा या ग्रस्वस्थ हो,२.जब वह उत्तेजित हो,या ३. जब उसका घ्यान किसी ग्रौर चीज पर जमा हुग्रा हो । इसकी सचाई ग्रासानी से जांची जा सकती है। बोलने की ग़लती सचमुच तब ही सबसे ग्रधिक होती है जब ग्रादमी थका हो, उसके सिर-दर्द हो या उसे ऐसा महसूस हो कि उसे आधा-सीसी का दर्द शुरू होने वाला है। इन हालतों में व्यक्तियों ग्रादि के नाम प्रायः याद नहीं रहते। बहुत-से लोग व्यक्तियों स्रादि के नाम याद न स्राने से चौकन्ने हो जाते हैं कि स्रव म्राधा-सीसी का दर्द शुरू होने वाला है। उत्तेजना में भी म्रादमी शब्दों को या चीज़ों को मिला डालता है, गलत तरीके से काम करता है; श्रीर जब श्रादमी का ध्यान किसी ग्रौर चीज पर जमा रहता है, तब वह मन में ग्राई हुई बात भूल जाता है, और ऐसे ही कई ग्रनचाहे काम करता हुया दिखाई देता है। इस तरह मन कहीं श्रीर होने का एक प्रसिद्ध उदाहरण फ्लीगैन्ड ब्लॅंटर (Fliegende Blatter) का वह प्रोफेसर है, जो अपनी नई पुस्तक के विषय के ध्यान में डूबा हुआ अपना छाता भूल जाता है, श्रौर किसी दूसरे का टोप लगा लेता है। हम सब लोग भी रोज तज्रबं में देखते हैं कि ग्रपनी मन की इच्छा या वायदे के बाद कोई ग्रधिक घ्यान खींचने वाली बात हो जाने पर हम ग्रपनी इच्छा या वायदे भूल जाते हैं।

इस तरह यह बात पूरी-पूरी समभ में ग्राती है, ग्रौर इसका खण्डन भी नहीं किया जा सकता। शायद यह बहुत, या जितनी हम चाहते थे उतनी मज़ेदार बात नहीं है। ग्रब ग़लितयों की इस व्याख्या पर जरा बारीकी से ग़ौर की जिए। इन घटनाग्रों के होने के लिए जिन ग्रनेक ग्रवस्थाग्रों का होना जरूरी बताया गया है, वे सब एक तरह की नहीं हैं। शरीर के सामान्य कार्यों की गड़बड़ का कार्यिकीय ग्राधार रोग ग्रौर रक्तसंचार की गड़बड़ी भी हो सकता है; उत्तेजना, थकावट ग्रौर मनोविक्षेप या ध्यान-बंटाई कुछ दूसरी तरह की ग्रवस्थाग्रों को ग्रासानी से एक सिद्धान्त का रूप दिया जा सकता है। श्रान्ति, ग्रर्थात् थकावट, ग्रौर मन के इधर-उधर भटकने या मनोविक्षेप या ध्यान-बंटाई ग्रौर शायद सामान्य उत्तेजना से भी ध्यान गड़बड़ हो जाता है, जिसका यह मतलब हो सकता है कि ऊपर बताए गए

<sup>?.</sup> Distraction; ?. Psycho-physiological.

कार्य की ग्रोर काफ़ी घ्यान नहीं दिया गया । उस ग्रवस्था में यह बहुत श्रासान है कि काम गड़बड़ हो जाए ग्रौर बिलकुल ठीक तरह पूरा न किया जा सके । मामूली बीमारी या स्नायु-संस्थान के केन्द्रीय ग्रंग में रक्त के संचरण में परिवर्तन का भी यही नतीजा हो सकता है, ग्रौर इस तरह इन ग्रवस्थाग्रों से ग्रसली बात, ग्रर्थात् ध्यान, पर वैसा ही ग्रसर पड़ेगा । हर सूरत में, यह शारीरिक या मानिसक कारणों से घ्यान गड़बड़ होने के परिणामों का ही सवाल रहेगा।

पर इस सबमें मनोविश्लेषण-सम्बन्धी जांच के लिए कोई दिलचस्पी की बात दिखाई नहीं देती। हमारा मन होगा कि इस विषय को छोड़कर श्रागे चलें। सही बात तो यह है कि तथ्यों की स्रोर बारीकी से जांच करने पर यह पता चलता है कि वे सबके सब इस तरह की ग़लतियों के 'ध्यान' वाले सिद्धान्त से मेल नहीं खाते, या कम से कम हर चीज इससे सीधे-सीधे नहीं निकाली जा सकती। हम देखते हैं कि ऐसी ग़लतियां श्रौर भुलक्कड़पन तब भी होते हैं, जब लोग थके हुए या उत्ते-जित नहीं होते, बल्कि हर तरह से अपनी सामान्य अवस्था में होते हैं--यह बात श्रीर है कि इन ग़लतियों के कारण ही हम बाद में यह कहने लगें कि वे उत्तेजित अवस्था में थे, जबिक वे स्वयं यह बात मंजूर नहीं करते। और न यह मामला इतना सीधा हो सकता है कि यदि ध्यान खूब केन्द्रित हो तो कार्य सफलतापूर्वक हो जाएगा या ध्यान कम हो तो उसके बिगड़ने का डर रहेगा। कारण यह कि बहुत सारी कियाएं बिलकुल स्वतःचालित मशीन की तरह बहुत थोड़े ध्यान से की जाती हैं, पर फिर भी वे ठीक हो जाती हैं। चलते हुए ब्रादमी को शायद यह पता भी न हो कि वह कहां जा रहा है, पर वह सही रास्ते पर जाएगा और बिना भटके अपनी मंजिल पर पहुंचकर ठहर जाएगा । कम से कम ग्रामतौर से तो यही होता है। ग्रभ्यस्त पियानो बजानेवाला बिना सोचे ठीक स्वरों पर हाथ रखता है। हो सकता है कि वह कभी कोई भूल भी कर जाए, पर यदि ग्रापसे ग्राप,ग्रर्थात् स्वतःचालित, वादन से ग़लतियों का खतरा बढ़ जाता है,तो ग्रम्यस्त वादक की,जिसकी उंगलियां निरंतर ग्रम्यास से बिल्कुल स्वतः चालित की भांति चलती ह, सबसे ग्रधिक गलितयां होनी चाहिएं, पर इसके विपरीत, हम देखते हैं कि बहुत-से कार्य तब बहुत सफ-लतापूर्वक हो जाते हैं जब उनपर घ्यान खास केन्द्रित नहीं किया जाता, ग्रौर ग़लितयां ठीक उस समय हो जाती हैं जब ग्रादमी सही काम करने के लिए वहत उत्सुक होता है, ग्रर्थात् जब ग्रावश्यक ध्यान के लिए कोई भी बाधा नहीं होती। तब यह कहा जा सकता है कि यह 'उत्तेजना' का प्रभाव है, पर यह बात समक में नहीं स्राती कि उत्तेजना घ्यान को उस लक्ष्य पर केंद्रित क्यों नहीं कर देती, जिसे प्राप्त करने की इतनी तीव इच्छा है। इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण भाषण करते हुए कोई व्यक्ति अपने अभिप्राय से उलटी बात कह देता है तो मनोकायिकीय या ध्यान के सिद्धान्त से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।

इन ग़लतियों के सिलसिले में ग्रौर भी बहुत-सी छोटी-छोटी बात हैं, जिन्हें हम नहीं समभ पाए, ग्रौर जो इन स्पष्टीकरणों से ग्रधिक सुबोध नहीं हो जातीं। उदा-हरण के लिए, जब कोई ग्रादमी कोई नाम थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, तब वह परेशान होता है, उसे याद करने का पक्का इरादा करता है ग्रौर इस कोशिश से बाज नहीं ग्रा सकता। क्या कारण है कि इस तरह परेशान होने के बावजूद, वह म्रादमी उस शब्द को, जिसके बारे में वह कहता है कि यह मेरी जबान पर चढ़ा हुग्रा है, ग्रौर जिसे सामने ग्राने पर वह तुरन्त पहचान लेता है, ग्रपना ध्यान ले जाने में प्राय: सफल नहीं होता। या एक ग्रौर उदाहरण लिया जाए; ऐसी ग्रवस्थाएं भी होती हैं जिनमें ग़लतियों की संख्या बढ़ती जाती है। वे एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं या एक-दूसरे की स्थानापन्न वन जाती हैं। पहली बार ग्रादमी ग्रपने किसी नियत कार्य को भूल जाता है; अगली बार वह इसे न भूलने का विशेष संकल्प कर लेता है, परन्तु वह देखता है कि इस बार वह दिन या समय के बारे में भूल कर गया। या मनुष्य किसी भूले हुए शब्द को याद करने की तरह-तरह से कोशिश करता है श्रौर इस तरह करते हुए एक ऐसा नाम भूल जाता है जिससे वह सारी कड़ी के उससे पहले वाले नाम को याद कर पाता । यदि तब वह दूसरे नाम को पकड़कर चलता है तो तीसरे को भूल जाता है ग्रौर इसी तरह ग्रागे होता रहता है। इस बात की बड़ी बदनामी है कि गलत छपाई, जो ग्रसल में कम्पोजीटर की गलती है, बार-बार उसी रूप में होती जाती है। कहते हैं कि इस तरह की एक अड़ियल ग़लती एक सोशल डिमोक्रेटिक स्रखबार में निकल गई थी, जिसमें एक उत्सव का समाचार देते हुए ये शब्द छप गए थे : ''उपस्थित व्यक्तियों में हिज हाईनेस क्लाउन प्रिस भी थे।" श्रमले दिन भूल-सुधार की कोशिश की गई। ग्रखबार ने माफ़ी मांगी ग्रौर लिखा: ''यह वाक्य इस तरह होना चाहिए था 'दी को प्रिंस'।''<sup>3</sup> इसी तरह, एक युद्ध-संवाददाता ने एक प्रसिद्ध सेनापित से, जिसकी कमजोरियां काफ़ी प्रसिद्ध थीं, मिलने के बाद जो वर्णन लिखा उसमें सेनापित का उल्लेख 'यह बैटल-स्केग्नर्ड बैटरन' (ग्रर्थात् युद्धभीत योद्धा) छपा । ग्रगले दिन भूल-सुधार ग्रौर क्षमा-प्रार्थना में ये शब्द लिखे हुए थे :''ये शब्द इस तरह होने चाहिए थे 'बौटल-स्कार्ड वैटरन'' (यहाँ Scarred शब्द तो ठीक कर दिया गया किन्तू बैटल = Battle के स्थान पर बौटल = Bottle छप गया जिसका यहां कुछ भी ऋर्थ नहीं निकलता)। हम इन

१. Substitute; २. अंग्रेजी Clown=क्लाउम=विदूषक; ग्रसली शब्द Crown Prince=युवराज था; इसमें 'r' अक्षर के स्थान पर 'l' अक्षर कम्पोज हो गया था--श्रनुवादक। ३. The Crow Prince, जिसमें Crown शब्द का 'n' छूट गया है जिससे बचे हुए शब्द 'Crow' का अर्थ कौ आ होता है।

घटनाम्रों का कारण 'प्रेस के भूतों' अर्थात् छापनेवालों की स्रसावधानी को बता दिया करते हैं—इससे कम से कम इतना तो ध्वनित होता है कि गलत छपाई का कारण मनोकार्यिकीय सिद्धान्त से कुछ स्रधिक है।

मुफ्ते नहीं मालूम कि ग्राप इस तथ्य से परिचित हैं या नहीं कि बोलने की गलित्यां मनो-ग्रादेश द्वारा दूसरे में पैदा भी की जा सकती हैं। एक छोटे-से उदा-हरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बार एक नाटक में किसी नौसिखुए को मेड श्रॉफ ऑरिलयन्स में राजा के सामने यह एलान करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया: "कान्स्टेबल ग्रपनी स्वर्ड (ग्रर्थात् तलवार) वापस भेजता है।" मुख्य ग्रिमिनेता ने रिहर्सल में डरते हुए नौसिखुए के सामने ग्रसली शब्दों के बजाय ये शब्द कई बार मजाक में दोहराय: "कोमफोर्टेबल (घोड़ा-तांगा) ग्रपना स्टीड (घोड़ा) वापस भेजता है।" नाटक खेले जाने के समय उस ग्रभागे ग्रिमिनेता ने सचमुच इसी गलत एलान के साथ पदार्पण किया, हालांकि उसे बार-बार यह चेतावनी दे दी गई थी कि ऐसा न करना—शायद इस चेतावनी के कारण ही उसने ऐसा कर डाला।

ग़लितयों की ये सब छोटी-छोटी विशेषताएं ध्यान बंट जाने के सिद्धान्त से स्पष्ट नहीं होतीं, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि इतने से वह सिद्धान्त ग़लत सिद्ध हो जाता है, सम्भव है कि बीच की कोई ऐसी कड़ी ग़ायब हो जिसके होने पर यह सिद्धान्त बिल्कुल सन्तोषजनक हो जाए। पर बहुत सारी ग़लितयों पर एक ग्रौर पहलू से विचार किया जा सकता है।

स्रपने प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त समभकर हम बोलने की ग़लितयों पर विचार करेंगे। इसी तरह, लिखने या पढ़ने की ग़लितयां भी ली जा सकती हैं। श्रब हमें सबसे पहले यह ध्यान में ले श्राना चाहिए कि श्रब तक हमने सिर्फ़ यह विचार किया है कि ग़लत शब्द कब स्रौर किन स्रवस्थास्रों में मुंह से निकल जाता है श्रौर हमें इसी प्रश्न का उत्तर मिला है। श्रब उस भूल के स्वरूप पर विचार किया जा सकता है श्रौर यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि ग़लती से यह शब्द क्यों निकला, श्रन्य कोई क्यों नहीं निकला। श्राप देखेंगे कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता श्रौर भूल के कार्य की व्याख्या नहीं होती, तब तक वह घटना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निरी ग्राकस्मिक बनी रहती है, चाहे उसकी कार्यिकीय व्याख्या हो चुकी हो। जब मैं किसी शब्द में भूल करता हूं तो जाहिर है कि मैं यह भूल हजारों तरह कर सकता था। मैं सही शब्द के स्थान पर श्रन्य हजारों शब्दों में से कोई भी बोल सकता था या सही शब्द को हजारों रूपों में बिगाड़ सकता था; तो क्या कोई ऐसी बात है जो मुफ्ते, इस खास उदाहरण में, यही एक भूल करने को मजबूर

<sup>?.</sup> Suggestion.

करती है, या यह सिर्फ़ ग्राकस्मिक ग्रीर ग्रकारण है, ग्रीर इसकी कोई बुद्धि-संगत व्याख्या नहीं हो सकती ?

दो लेखकों, मेरिंगर ग्रौर मेयर, ने (जिनमें से एक भाषातत्व-वेत्ता ग्रौर दूसरा मनश्चिकित्सक था) १८६५ में बोलने की ग़लतियों की समस्या पर इस दिशा से सोच-विचार करने की सचमुच कोशिश की थी। उन्होंने उदाहरण जमा किये स्रौर पहले शुद्ध वर्णात्मक दृष्टि से उनपर विचार किया। निःसन्देह सिर्फ़ इतनी बात से कोई व्याख्या नहीं हो जाती पर इससे व्याख्या का रास्ता सुभ सकता है। उन्होंने ग्रभिप्रेत पदावली में ग़लती के कारण होनेवाले विकारों को इन भागों में बांटाः (शब्दों,ग्रक्षरों या वर्णों की स्थितियों में)विपर्यय या ग्रदला-बदली, पूर्वोच्चारण रे, ग्रर्थात् बाद की बात पहले कह देना, निरर्थकावृत्ति<sup>3</sup> या बार-बार वही बात दोह-राना, (शब्द) मिश्रण अप्रौर स्थानापन्नता, प्रमर्थात् एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द बोल देना । इन लेखकों द्वारा बनाए गए मुख्य वर्गों से उदाहरण मैं प्रापके सामने पेश करता हूँ। शब्दों के स्थान की ग्रदला-बदली ग्रर्थात् विपर्यय, के उदाहरण के रूप में, कोई म्रादमी 'भारत की राजधानी दिल्ली' के बजाय 'दिल्ली की राजधानी भारत' कह सकता है। प्रसिद्ध स्पूनर प्रवृत्ति या स्पूनरिज्म में कुछ वर्णों का स्थान ग्रदल-बदल जाता है; जैसे, एक उपदेशक ने कहा था: "हम ग्रपने भीतर कितनी ही बार हाफ वाम्डं फिश (हाफ-फॉर्ड विश) ग्रनुभव करते हैं!" पूर्वोच्चारण का उदाहरण यह हो सकता है: "दि थाँट लाइज हैविली स्राव माई हार्ट" के स्थान पर कोई कहता है: "दि थाँट लाइज हार्टिली...।" निरर्थकावृत्ति का उदाहरण उस भोज वाले वाक्य में है, "सज्जनों, मैं ग्रापसे (औफ: जर्मन शब्द) हमारे प्रधान जी के स्वास्थ्य के लिए ख्रौफत्सुस्टोसेन (हिचकी लेने) के लिए निवे-दन करता हूं। (श्रोफ त्सुस्टोसेन के स्थान पर वह एनत्सुस्टोसेन श्रर्थात शराब पीने के लिए, कहना चाहता था। पर 'से' के अर्थ में जो **भौफ** शब्द पहले प्रयोग किया जा चुका था, उसकी दूसरे शब्द के पूर्वार्ध में निरर्थक ग्रावृत्ति कर बैठा जिससे पीने के स्थान पर हिचकी लेने का अर्थ हो गया)।

श्रीर जब ब्रिटिश लोकसभा के एक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य को 'मेंबर फार सेन्द्रल हल (एक चुनाव क्षेत्र का नाम)' के बजाय 'मेंबर फार सेन्द्रल हेल (नरक)' कह दिया था, तब यह भी निरर्थकावृत्ति का उदाहरण था। इसी प्रकार, एक सैनिक ने ग्रपने एक मित्र से कहा: "मैं चाहता हूँ कि इस मोर्चे पर हमारे हजार मैन मोर्टिफाइड (ग्रर्थात् ग्रादमी मर जाते)। ग्रसल में वह कहना चाहता था कि मैन फोर्टिफाइड (ग्रर्थात् सैनिक दुर्गबद्ध)हो जाते। पहले उदाहरण में,'एल'ध्वनि

Interchange; ₹. Anticipation; ₹. Perseveration; ४. Compounding or Contamination; ₹. Substitution.

में पहलेवाले पदों, मेम्बर फार सेन्ट्रल की 'ए' ध्विन की निरर्थकावृत्ति हो गई है ग्रौर दूसरे में, मैन की 'म' ध्विन की निरर्थकावृत्ति होकर 'मोर्टिफाइड' बन गया है। ये तीन तरह की गलतियाँ बहुत ग्राम नहीं हैं। वे गलितयाँ ग्रधिक होती हैं जिनमें शब्द-मिश्रण या शब्दों के सिकुड़ कर एक बन जाने की घटना होती है; उदाहरण के लिए एक नौजवान एक महिला से कहता है कि क्या मैं रास्ते में ग्रापको बेंग्लीट-डाइजेन (begleit-digen—जर्मन भाषा में) = इन्सौर्ट (ग्रंग्रेजी में) कर सकता हूं। यह मिश्रित रूप बेंग्लीटेन (begleiten) = हिफाजत से पहुंचाना ग्रौर बेली-डाइजेन (beileidigen) = ग्रपमान करना, का मिश्रण है। (ग्रंग्रेजी में बेंग्लीटेन = एस्कौर्ट तथा बेंलीडाइजेन = इन्सल्ट, ग्रौर दोनों का मिश्रण = इन्सौर्ट)। (ग्रौर प्रसंगतः, किसी महिला से इस तरह की बात कहने पर नौजवान को विशेष सफलता होने की ग्राशा तो नहीं है)। स्थानापन्नता का उदाहरण यह है कि जब कोई दीन ग्रौरत कहती है कि ''मुफे ग्रसाध्य इन्फर्नल (ग्रंग्रेजी नारकीय; वह कहना चाहती थी इन्टन्ल = भीतरी या गुप्त) रोग है''; या जब श्रीमती मैलाप्राप कहती हैं, ''स्त्रियों के इनेफेक्च्युग्रल (निष्फल; कहना चाहती थीं इन्टेलेक्च्युग्रल = वौद्धिक) गुणों का मूल्य ग्रांकना बहुत थोड़े लोगों को ग्राता है।''

इन दोनों लेखकों ने अपने उदाहरण-संग्रह के आधार के रूप में जो व्याख्या पेश की है, वह विशेष रूप से अपर्याप्त है। उनका कहना है कि शब्द की ध्वनियों और अक्षरों का अलग-अलग मान होता है, और कि अधिक मानवाली ध्वनियों का स्नायु-दीपन कम मानवाली ध्वनियों का वाधक बन सकता है। स्पष्ट है कि उनके निष्कर्ष का आधार पूर्वोच्चारण और निरर्थकावृत्ति के उदाहरण हैं, जो बहुत कम होते हैं। यदि यह मान भी लें कि ध्वनियों के मान अलग-अलग होते हैं, तो भी बोलने की गलतियों के और रूपों में इस तरह ध्वनियों के अधिक मान वाली होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता; सबसे अधिक होनेवाली गलती वह हैं जिसमें मनुष्य किसी शब्द के स्थान पर उससे मिलता-जुलता दूसरा शब्द बोल जाता है, और दोनों के सादृश्य को इस गलती का काफ़ी कारण मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई प्रोफ़ेसर अपने आरंभिक व्याख्यान में कह सकता है, "मैं अपने पूर्ववर्ती प्रोफेसर के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए इच्छुक (gencigt) (उसे कहना था, योग्य = gecignet) नहीं हूँ।" कोई दूसरा प्रोफेसर कहता है, "स्त्री की जननेन्द्रिय के बारे में, आसिक्तजनक (Versuchungen)...मेरा मतलव है, आयासजनित Versuche....

परन्तु सबसे अधिक होने वाली और सबसे अधिक नजर आने वाली बोलने की ग़लती वह है जिसमें आदमी जो कुछ कहना चाहता है, ठीक उससे उलटी बात कह

<sup>₹.</sup> Syllables, ₹. Value, ₹. Innervation.

जाता है। इन उदाहरणों पर ध्वितयों के संबंधों या सादृश्य के कारण होनेवाली गड़बड़ी का कोई प्रभाव नहीं होता, और इसलिए और कोई कारण दिखाई न देने पर ग्रादमी का ध्यान इस बात पर जाता है कि विरोधी ग्रधों में परस्पर प्रबल ग्रवधारणीय संबंध होता है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनका निकट सम्बन्ध होता है। इस तरह के बहुत-से प्रसिद्ध प्रसंग हैं। उदाहरण के लिए, हमारी पालि-यामेंट के ग्रध्यक्ष ने एक बार ग्रधिवेशन का उद्घाटन, इन शब्दों में किया: "सज्जनो, मैं घोषणा करता हूं कि कोरम पूरा है और ग्रब मैं ग्रधिवेशन को बंद घोषित करता हूँ।"

कोई श्रौर साभा संबंध भी इसी तरह कार्य कर रहा हो सकता है, जैसे एक-दूसरे की विरोधी बातों का संबंध। इसीलिए इस तरह की एक घटना है कि एच० हेल्म होल्ट्ज की एक सन्तान का प्रसिद्ध ग्राविष्कारक श्रौर उद्योगपित डब्ल्यू० सीमन्स की किसी संतान से विवाह हो रहा था। उत्सव के बाद प्रसिद्ध कार्यिकी-वेत्ता डुबौयरेमंड से भाषण करने के लिए कहा गया। उन्होंने निःसन्देह बड़ा शान-दार भाषण दिया, पर श्रंत में मंगल-कामना इन शब्दों में की: "यह नई साभे-दारी, सीमन्स श्रौर हाल्स्के सफल हो!"—हाल्स्के ग्रसल में पुरानी फ़र्म का नाम था। बिलन में रहने वाले के मन में इन दोनों नामों का साहचर्य उसी तरह जमा हुश्रा होगा जैसे लन्दन निवासी के मन में 'कास एंड ब्लैकवेल' का।

इस प्रकार, शब्दों में घ्विन-मानों ग्रौर सादृश्यों के साथ-साथ शब्द-साहचर्यों का भी विचार करना होगा। परन्तु इतना भी काफी नहीं है। एक तरह के उदा-हरण में ग़लती की पर्याप्त व्याख्या पर पहुंच सकने से पहले हमें किसी ऐसे वाक्यांश या पदावली पर श्रवश्य विचार करना चाहिए जो पहले कही गई है, या शायद सिर्फ सोची गई है। यह फिर निरर्थकावृत्ति हुई, जैसा कि मेरिंगर का कहना है, पर इसका जनक कारण श्रधिक दूर है—मैं मानता हूं कि मुक्ते यही मालूम हो रहा है कि हम बोलने की ग़लतियों का कारण समक्तने से श्रव भी पहले जितने ही दूर हैं।

पर मुक्ते खाशा है कि मेरा यह विचार ग़लत नहीं है कि ऊपर के उदाहरणों की जांच करते हुए हमारे मन में एक चित्र बन गया है जो शायद ख्रागे हमारे लिए उपयोगी होगा। ख्रब तक हमने बोलने की ग़लितियां होने की सामान्य दशाख्रों पर, ख्रौर ग़लती में दिखाई देनेवाली विकृति के कारणभूत प्रभावों पर ही विचार किया है, पर ख्रब तक हमने ग़लती के पिरणाम पर ज़रा भी विचार नहीं किया, जो ख्रपने-ख्राप में दिलचस्पी का विषय है—यह प्रश्न ख्रलग है कि उसके पैदा होने का कारण क्या है। यदि हम इसपर विचार करें तो ख्रंत में हमें साहस से कहना

<sup>?.</sup> Conceptual connection, ?. Word-association.

होगा कि कुछ उदाहरणों में ग़लती का भी अपना अलग अर्थ है। इस कथन का क्या मतलब हुआ कि "उसका भी अपना अलग अर्थ है।" इसका अर्थ यह है कि शायद ग़लती के परिणाम को अपने आप में एक मान्य मानसिक प्रक्रम कहलाने का हक है जो अपने प्रयोजन की ओर बढ़ रहा है, और वस्तु तथा अर्थ से युक्त कथन है। अब तक हमने सिर्फ ग़लितयों की चर्चा की है, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कभी-कभी ग़लती सर्वथा उचित कार्य भी हो सकती है,—कि जैसे बात इतनी ही है कि यह अधिक प्रत्याशित या अभिष्रेत के स्थान पर जबर्दस्ती आ कूदी है।

कुछ उदाहरणों में ग़लती से निकलने वाला अर्थ समक्त में आनेवाला और आंतिरहित प्रतीत होता है। जब अध्यक्ष पालियामेंट के अधिवेशन का उद्घाटन-भाषण देते हुए इसे बंद घोषित करता है, तब उस ग़लती के होने की परिस्थितियों को जानने पर हमें उसमें एक अर्थ दिखाई देने लगता है। उसे अधिवशन से कोई अच्छा परिणाम निकलने की आशा नहीं है, और यदि यह न हो तो उसे खुशी होगी; इस ग़लती का अर्थ या तात्पर्य निकालना कुछ कठिन नहीं। या जब कोई मिहला किसी दूसरी महिला की तारीफ़ करती हुई मालूम होती है और कहती है, "निश्चय से आपने ही यह सुन्दर टोप औफगोपात्स्ट" (फेंका होगा), जबिक उसे औफगेपुत्स्ट (सिआ होगा) कहना था, तब संसार का कोई भी वैज्ञानिक सिद्धान्त हमें यह सोचने से नहीं रोक सकता कि उसके मन में यह विचार है कि टोप कुशल हाथों का बना हुआ नहीं है। या जब कोई तेज मिजाजवाली महिला यह कहती है, "मेरे पित ने डाक्टर से पूछा था कि उसे किस तरह की खुराक दी जाए। पर डाक्टर ने कहा कि उसे किसी विशेष खुराक की जरूरत नहीं है; वह, जो मैं चाहूँ सो, खा सकता है", तब यह ग़लती साफ़ तौर से एक सुसंगत योजना की आंतिरहित अभिव्यक्ति मालूम होती है।

श्रव मान लो कि यह बात सिद्ध हो जाए कि बोलने की ग़लतियों श्रौर दूसरी सामान्य ग़लतियों में से कुछ का ही नहीं, बिल्क उनके बहुत बड़े भाग का कुछ श्रर्थ होता है तो ग़लती का श्रर्थ ही, जिसकी श्रोर श्रव तक हमने कोई घ्यान नहीं दिया, हमारे लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी का विषय हो जाएगा, श्रौर यह उचित ही है कि तब श्रौर सब प्रश्न गोण हो जाएगे। तब सब कार्यिकीय श्रौर मनोकार्यिकीय दशाश्रों को नजरंदाज किया जा सकता है, श्रौर ग़लतियों के अभिप्राय, श्रर्थात् श्रर्थ या श्राशय, की शुद्ध मनोवैज्ञानिक जांच-पड़ताल की श्रोर सारा घ्यान दिया जा सकता है। इसलिए इस दृष्टि से हम कुछ श्रौर उदाहरणों पर विचार करेंगे।

पर इस रास्ते पर चलना शुरू करने से पहले में ग्रापका ध्यान एक ग्रौर बात की ग्रोर खींचना चाहता हूं। बहुत बार कोई किव बोलने की गलती या किसी दूसरी गलती का, कलात्मक ग्रीभव्यक्ति के रूप में प्रयोग करता है। इस तथ्य से ही यह सिद्ध होता है कि वह यह समभता है कि ग़लती, उदाहरण के लिए बोलने की ग़लती, का कुछ अर्थ होता है; क्योंकि वह जान-बूभकर ऐसी रचना करता है। यह सम्भव नहीं, कि कि से अचानक लिखने की ग़लती हो गई हो और इसे उसने बोलने की ग़लती के रूप में अपनी रचना में बना रहने दिया हो। ग़लती के द्वारा वह कुछ बात प्रकट करना चाहता है, अं।र हम यह पूछ सकते हैं कि वह इसके द्वारा क्या बात प्रकट करना चाहता है—शायद वह यह संकेत करना चाहता है कि ग़लती करनेवाला व्यक्ति बहुत थका हुआ है, या उसका ध्यान बंटा हुआ है, या उसे सिरदर्द शुरू होने की सम्भावना है। पर यदि कि वालतियों अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ग़लतियों का उपयोग करते ही हैं तो भी हमें इसके महत्व को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करना चाहिए। हो सकता है कि असल में ग़लतियां अर्थ होता हो, और कियों को तब भी यह अधिकार होगा कि वे अपने प्रयोजन के लिए उनमें कोई अभिप्राय भरकर उन्हें परिष्कृत कर लें। तो भी, यदि बोलने की ग़लतियों के बारे में हम भाषातत्ववेत्ताओं और मनिक्चिकत्सकों की अपेक्षा कियों से कुछ अधिक सीख सकें तो आश्चर्य न करना चाहिए।

इस तरह की एक ग़लती का उदाहरण शिलर (Schiller) के वालेनस्टाइन (पिक्कोलोमिनी, ग्रंक १, दृश्य ४) में ग्राता है। पहले के दृश्य में युवा मैक्स पिक्कोलोमिनी ने ड्यूक वालेनस्टाइन के पक्ष का जोर-शोर से समर्थन किया था, ग्रौर वह बड़े भावावेश से शांति के लाभों का वर्णन कर रहा था, जिनका उसे वालेनस्टाइन की सुन्दरी कन्या के साथ कैम्प की ग्रोर यात्रा करने के दिनों में ज्ञान हुग्रा था। उसके रंगमंच से जाने के बाद, उसका पिता (ग्रक्टेवियो) ग्रौर दरबारी क्वेस्टनबर्ग भय-विह्नल ग्रवस्था में दिखाए गए हैं। पांचवां दृश्य ग्रागे इस तरह जारी रहता है:

क्वेस्टनबर्ग: हा, यह क्या होता है ?

मित्र, क्या हम उसको चलने दें

इस भ्रम में ? जाने दें ग्रपने हाथों से ?

न बुलाएं उसको फ़ौरन वापस, ग्रौर

न खोलें उसकी ग्रांखें तुरत ग्रभी ?

श्राक्टेवियो : (गहरी विचार-निद्रा से जागता हुआ) उसीने खोलीं अब मेरी,

दिखता मुभको अनभाता भी

क्वेस्टनबर्ग: वह क्या, मित्र?

आक्टेवियो : वज्र गिरे इस यात्रा पर !

क्वेस्टनबर्ग: पर क्यों ऐसा कहते हो ? क्या बात हुई ?

श्चाक्टेवियो : श्राश्चो, श्राश्चो, मित्र, चल्राँगा ही मैं, तुरत, जहाँ श्रपशकुन मुफ्ते ले जाता, श्रीर निज नयनों से ही देख्राँगा—स्थाश्चो मेरे साथ श्रभी!

क्वेस्टनबर्ग: अभी कहाँ आस्रो ेतुम?

श्राक्टे वियो (जल्दी में) : उसी तरुणी के पास !

क्वेस्टनबर्ग : कहाँ ...

श्राक्टेवियो (अपनी ग़लती सुधारता हुआ) अरे ड्यूक के पास ! आओ फ़ीरन!

स्राक्टेवियो कहना चाहता थाः "उसी ड्यूक के पास । पर उसकी जवान फिसल जाती है और वह "उसी तरुणी के पास" शब्दों से (कम से कम हमें तो) यह जतला देता है कि उसने उस प्रसिद्ध तरुण योद्धा की शांतिपक्षीय प्रेरणास्रों के पीछे कार्य कर रहे प्रभाव को साफ़ तौर से पहचान लिया है।

इससे भी श्रधिक प्रभावोत्पादक उदाहरण श्रो०रैंक ने शेक्सपियर में से निकाला था। यह मर्चेन्ट श्राफ़ वेनिस में उस प्रसिद्ध दृश्य में श्राता है जिसमें वह सौभाग्य-शाली विवाहार्थी तीन डिब्बियों में से एक को उठाता है; श्रीर सबसे श्रच्छा शायद यही रहेगा कि मैं श्रापके सामने इसका रैंक द्वारा लिखा हुश्रा छोटा-साविवरण ही पढ़ दूं।

"बोलने की एक ग़लती, जो शेक्सपियर के मचेंन्ट आफ बेनिस (अंक तीन, दृश्य २) में आती है, उससे प्रकट काव्यमय भावना की, और इस कौशल का प्रयोग करने के शानदार तरीके की दृष्टि से अत्यंत सुन्दर बन पड़ी है। वालेनस्टाइन में आई ग़लती की तरह, जो फायड ने अपनी साइको पैथोलोजी आफ एवरी डे लाइफ़ में उद्धृत की है, इससे भी प्रकट होता है कि किव लोग ऐसी ग़लतियों के तंत्र और अर्थ को अच्छी तरह, समफते हैं, और यह मानकर चलते ह कि दर्शक भी उनकी बात समफेंगे। पोशिया, जिसे अपने पिता की इच्छा के कारण जाटरी से अपने पित का चुनाव करना है, अबतक नापसंद विवाहाधियों से, उनकी बदिकस्मती के कारण बचती गई है। अंत में बेसानियों के रूप में अपना मनपसंद विवाहाधी पाकर वह इस आशंका से डरती है कि वह भी ग़लत डिबिया उठाएगा। वह उसे यह बताना चाहती है कि उस अवस्था में भी तुम मेरे प्रेम के विषय में निश्चित हो सकते हो, पर अपनी शपथ के कारण वह उससे ऐसा नहीं कह पाती। इस आंतरिक संघर्ष में किव उससे अपने मनपसन्द विवाहाधीं को कहलवाता है:

विनती करती हूँ कुछ ठहरो; सोचो कुछ दिन श्रौर फिर पासा फेंको; क्योंकि यदि ग़लत पड़ा तो छूटेगा संग तुम्हारा; ग्रतः धरो कुछ धीरजः कोई कहता मेरे उर में (किंतु वह प्रेम नहीं है) होगे दूर नहीं तुम मुक्कसे.... ....बतला सकती थी मैं तुमको कैसे सही चुनो वह डिबिया, किंतु शपथ है मेरे ऊपर ग्रतः नहीं कह सकती कुछ; इसका बुरा न मानो; बुरा मान कर पाप कराग्रोगे तुम मुभसे क्योंकि शपथ है मेरे ऊपर; जालिम नयन तुम्हारे! मुभे देखकर बांट चुके हैं दो टुकड़ों में; मेरा ग्राधा हुआ तुम्हारा, ग्राधा शेष तुम्हारा— मेरा-मेरा, कहना था; पर यदि मेरा, तो भी रहा तुम्हारा, यों सारा हुआ तुम्हारा।

सिर्फ़ वह बात, जो वह उसे गूढ़ इशारे से बताना चाहती थी, क्योंकि असल में उसे यह बात सर्वथा उसने छितानी चाहिए थी, यानी कि 'लाटरी से पहले भी मैं तुम्हारी थी और तुमसे प्यार करती थी',—यह किव ने मनोवैज्ञानिक अनुभूति की अत्यधिक सुन्दरता के साथ, उसकी ग़लती में, उसके मुंह से कहलवा दी है; और इस कलापूर्ण युक्ति द्वारा उसने प्रेमी की असह्य अनिश्चितता को भी दूर कर दिया है, और चुनाव के प्रश्न के बारे में दर्शकों के अनिश्चय को भी शांत कर दिया है।"

श्रीर देखिए ग्रन्त में, पोशिया ग़लती से कही गई दोनों बातों का किस तरह मेल बिठाती है, कैसे वह उनके विरोध का परिहार करती है, ग्रीर ग्रंत में उस ग़लती को उचित भी सिद्ध करती है:

....पर यदि मेरा, तो भी रहा तुम्हारा

यों सारा हुग्रा तुम्हारा।

ऐसा हुम्रा है कि डाक्टरी के क्षेत्र से बाहर के दूसरे विचारकों ने ग्रपने कथन द्वारा किसी गलर्ता का ग्रर्थ प्रकट किया है, ग्रीर इस दिशा में हमने जो कार्य किया, उसको उन्होंने हमसे पहले किया है। पिरहास-व्यंग्य-लेखक लिस्टनवर्ग (१७४२-१७६६) को ग्राप सब जानते हैं, जिसके बारे में गेटे ने कहा था: "जहां वह मज़ाक करता है, वहां कोई समस्या छिपी पड़ी होती है।" ग्रीर कभी-कभी उस समस्या का हल उस मज़ाक में ही दिखाया होता है। लिस्टनवर्ग ने ग्रपने परिहास तथा व्यंग्य से पूर्ण नोट्स में लिखा है, "वह 'एंगेनोम्मेन' (क्रिया, जिसका ग्रर्थ है [ग़लती से] सिद्ध या स्वीकृत मान लेना) के स्थान पर सदा 'एगामेम्नोन' पढ़ा करता था, होमर का वह इतना महान् पंडित था।" इसमें पढ़ने में होनेवाली ग़लतियों का वस्तुतः सारा सिद्धांत ग्रा जाता है।

श्रगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि किवयों का मनोवैज्ञानिक गलितयों के श्रर्थ के बारे में जो विचार है, उससे हम सहमत हो सकते हैं या नहीं।

## ग़लतियों का मनोविज्ञान

पिछले व्याख्यान में हमने ग़लती पर विचार किया था, ग्रीर यह सवाल छोड दिया था कि इसने जिस ग्रभिप्रेत, ग्रर्थात् मन के भीतर मौजूद, कार्य में बाधा पहुं-चाई है, उससे इसका क्या सम्बन्ध है, और हमने देखा था कि कुछ उदाहरणों में इसका अपना अलग अर्थ फांकता नजर आता था। हमने अपने आप से कहा था कि यदि बड़े पैमाने पर यह सिद्ध किया जा सके कि ग़लती का अपना अर्थ होता है तो वह ग्रर्थ हमारे लिये उन ग्रवस्थाओं की जांच से भी बहुत ग्रधिक मनोरंजक सिद्ध होगा, जिनमें ग़लतियां होती हैं।

आइए, एक बार यह और तय कर लें कि किसी मानसिक प्रक्रम के 'श्रर्थ' से हम क्या समभते ह । इसका मतलब है वह ग्राशय या ग्रभिप्राय जिससे वह प्रक्रम किया जाता है ग्रौर किसी मानसिक ग्रनुक्रम या सिलसिले में इसका स्थान । जिन उदाहरणों पर हमने विचार किया है, उनमें से ग्रिधिकतर में हम 'ग्रर्थ' शब्द के स्थान पर 'स्राशय' स्रौर 'प्रवृत्ति' शब्द रख सकते हैं। तो, हम जो यह मानने लगे थे कि ग़लती में हमें कोई ग्राशय दिखाई पड़ सकता है, वह क्या ऊपरी घोखा, या गलती की व्यर्थ प्रशंसा-मात्र थी।

हम बोलने की ग़लतियों के उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं ग्रौर इस तरह की बहुत सारी ग्रभिव्यक्तियों पर विचार करते हैं। इस तरह, हम देखते हैं कि ऐसे उदाह-रणों के पूरे के पूरे समुदाय बन जाते हैं जिनमें ग़लती का आशय, यानी अर्थ, आसानी से समभ में ब्रा जाता है; खास तौर से उन उदाहरणों में जिनमें मन की बात से उलटी बात कह दी गई है। अध्यक्ष अपने उद्घाटन भाषण में कहता है : "मैं अधि-वेशन को **बन्द** घोषित करता हूँ ।'' निश्चित रूप में इसका ग्रर्थ ग्रस्पष्ट नहीं । इस गलती का अर्थ यह है कि वह अधिवेशन को बन्द करना चाहता है । ग्राप त्रासानी से कह सकते हैं, ''उसने स्वयं ऐसा कहा था;'' हम तो उसके ग्रपने शब्दों को ही ले रहे हैं । क्रुपा करके यह एतराज उठाकर मुफ्ते मत टोकिये कि यह तो असम्भव है, कि हमें बिलकुल स्रच्छी तरह पता है कि वह स्रधिवेशन को खोलना चाहता था, न कि बन्द करना; और कि वह स्वयं, जिसे हमने ग्रभी ग्रपने ग्राशय का सबसे ग्रच्छा जज स्वीकार किया है, इस बात पर बल देगा कि वह इसे खोलना चाहता था। ऐसा एतराज करते हुए ग्राप यह भूल जाते हैं कि हमने सिर्फ़ ग़लती पर विचार करना तय किया था; जो ग्राशय इसे पैदा कराता है, उसके ग्रौर ग़लती के सम्बन्ध पर ग्रागे विचार किया जाएगा। ग्राप पर तर्क-दोष का ग्राक्षेप ग्राता है क्योंकि ग्राप साध्य को पहले ही सिद्ध मानकर सारे विचारणीय प्रश्न को ग्राराम से खतम कर देना चाहते हैं।

दूसरे उदाहरणों में, जिनमें ग़लती का रूप आशय से ठीक उलटा नहीं है, विरोधी अर्थ आम तौर से प्रकट हो जाता है। ''मैं अपने पूर्ववर्ती के गुणों की सराहना करने को उत्सुक (Geneigt) नहीं हूँ।'' 'उत्सुक' 'की स्थिति में' (Geeignet) का उलटा नहीं है, बिल्क यह उस विचार की खुली स्वीकृति है जो वक्ता के उस स्थिति की शोभा कायम रखने के कर्तंच्य से बिल्कुल उलटा है।

कुछ श्रौर उदाहरणों में ग़लती से श्राशय के साथ सिर्फ़ एक दूसरा श्रयं श्रौर जुड़ जाता है। तब वाक्य संक्षिप्त रूप, या कई वाक्यों का एक वाक्य में ठूंसा हुश्रा वाक्य मालूम होता है। इस प्रकार उस पक्के इरादे वाली महिला का वाक्य ऐसा ही था, जिसने कहा था, "वह जो मैं चाहूं वह खा-पी सकता है।" श्रसल में मानो उसने कहा था, "वह जो कुछ चाहे खा-पी सकता है, पर उसके चाहने का क्या महत्व है; मेरा चाहना ही उसका चाहना है।" बोलने की ग़लती से प्रायः यह श्रसर पड़ता है कि संक्षेप हो गया है; उदाहरण के लिए जब शारीरशास्त्र का एक श्रध्यापक नासिका-विवरों पर व्याख्यान देने के बाद श्रपनी कक्षा से यह पूछता है कि क्या श्रापने विषय को श्रच्छी तरह समक्ष लिया, तब सबके सामान्य रूप से 'हां' कहने पर वह कहता है, "मुक्ते इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि नासिका-विवरों को पूरी तरह समक्ष सकने वाले लोग करोड़ों के शहर में भी एक उंगली पर गिने जा सकते हैं ......... मेरा मतलब है, एक हाथ की उँगलियों पर…।" संक्षिप्त वाक्य का श्रपना ही श्रर्थ है, इसका श्रर्थ यह है कि इस विषय को समक्षने वाला सिर्फ़ एक व्यक्ति है।

इस तरह की ग़लितयों के मुकाबिले में, जिनमें ग़लितयों का अर्थ बिल्कुल साफ़ हो जाता है, दूसरी ओर कुछ ऐसी ग़लितयाँ हैं, जिनमें ग़लिती से कुछ भी समफ़ में नहीं आता, और इसलिए वे हमारी आशाओं के बिलकुल विपरीत मालूम होती हैं। व्यक्तिवाचक नामों का भूल से ग़लत उच्चारण, या अर्थहीन व्वनियों का बोल जाना इस तरह की एक ऐसी आम घटना है, जो अर्केली ही इस प्रश्न का उत्तर प्रतीत होती है कि सब ग़लितयों का कोई अर्थ होता है या नहीं। पर ऐसे उदाहरणों की

<sup>?</sup> Nasal cavities.

बारीकी से जांच करने से यह बात सामने या जाती है कि इन विकृतियों को ग्रासानी से समभा जा सकता है; सच तो यह है कि इन समभ में न ग्रानेवाले उदाहरणों ग्रीर पहलेवाले ग्रधिक ग्रासानी से समभ ग्रानेवाले उदाहरणों में बहुत बड़ा ग्रन्तर नहीं है।

एक घोड़े के मालिक ने घोड़े की अवस्था के बारे में पूछे जाने पर उत्तर दिया, ''ग्रो, इट में स्टैंड—इट में टेक अनदर मंथ।'' यह पूछने पर कि उसका असली आशय क्या है, उसने उत्तर दिया कि मैं यह सोच रहा था कि यह एक सैंड (बुरा) कारबार है और स्टैंड तथा टेक शब्दों के मिलने से स्टैंड शब्द बन गया (मैरिंगर और मायर)।

एक और श्रादमी कुछ श्रापित्तजनक घटनाएं सुना रहा था श्रीर कह रहा था, "एंड देन सर्टेन फैक्ट्स वेयर रिफिल्ड।" उसने बताया कि वह यह कहना चाहता था कि यह तथ्य फिल्दी (भद्दे) हैं। रिवील्ड तथा फिल्दी के मिल जाने से रिफिल्ड बन गया (मैरिंगर श्रीर मायर)।

तुम्हें उस नौजवान का घ्यान होगा जिसने एक अपरिचित महिला को 'इन्सौर्ट' करने का प्रस्ताव किया था। हमने इन शब्दों को इन्सल्ट (insult) और एस्कौर्ट (escort) में खण्डित कर लिया था, श्रौर हमें अपनी इस व्युत्पत्ति की सचाई का इतना निश्चय था कि इसके किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। इन उदाहरणों से आप समभ सकते हैं कि कुछ धृंधले दिखाई देने वाले इन उदाहरणों की भी यह कहकर व्याख्या की जा सकती है कि उनमें भाषण के दो भिन्न आशयों की एक साथ उपस्थिति है, या दो भिन्न आशय एक-दूसरे को रोकते हैं। मतभेद सिर्फ पहले प्रकार की गलतियों में पैदा होता है, जबिक एक आशय विलकुल लोप हो गया है, जैसा कि उल्टी बात कहने पर होता है; दूसरे प्रकार की गलती में एक आशय दूसरे को विकृत करने या उसमें रूपभेद करने में ही सफल होता है, जिससे निर्थक-से दिखाई देनेवाले मिले-जुले शब्द बन जाते हैं।

मेरा ख्याल है कि अब हमने बोलने की बहुत सारी भूलों का रहस्य खोज लिया है। यदि हम अपने मन में यह बात स्पष्ट रूप से रखें तो और तरह की ग़लतियों को भी, जो अब तक बिलकुल रहस्यमय मालूम होती हैं, समफ सकेंगे। उदाहरण के लिए जब कोई नाम विकृत किया जाता है, तब हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें सदा दो, एक जैसे परन्तु भिन्न, नामों का संघर्ष ही हो रहा है; तो भी दूसरा आशय आसानी से पता चल जाता है। बोलने की ग़लतियों के अलावा भी नामों को आमतौर से बिगाड़ा जाता है। यह बिगाड़ नाम को किसी हीन बनानेवाली चीज के समान करने की कोशिश होती है जो गाली देने का एक आम तरीका है—शिक्षत लोग जल्दी ही इस कार्य से बचना सीख जाते हैं, पर फिर भी वे इच्छा से इसे नहीं छोड़ते। कभी यह किसी बहुत घटिया किस्म के मजाक के रूप में हो सकता

है। इस तरह नाम बिगाड़ने का एक बहुत भद्दा ग्रीर गंवाक उदाहरण लीजिए। फैंच गणराज्य के राष्ट्रपित का नाम पोइंकारे से विगाड़कर दिवसकारे कर दिया गया है। यदि यह कल्पना की जाए कि बोलने की ग़लती से नाम विगड़ने के पीछे भी कोई ऐसा ही बुरा ग्राशय होता है तो यह कोई दूर की कल्पना नहीं होगी। ग्रपने विचार को ग्रागे बढ़ाने पर हम यह देखते हैं कि जिन ग़लतियों का प्रभाव हंसी पैदा करनेवाला या बेहूदा होता है, उनकी भी ऐसी ही व्याख्या प्रतीत होती है। पालि-यामेन्ट के सदस्य ने जब 'सैन्ट्रल हैल' के माननीय सदस्य का जिक किया, तब सदन के गम्भीर वातावरण में एक ऐसे शब्द के ग्रा पड़ने से, जो उपहासास्पद ग्रीर भद्दा प्रतिबिम्ब पैदा करता है, ग्रचानक ही गड़बड़ हो जाती है। कुछ बुरे लगनेवाले ग्रीर भद्दे शब्दों के सादृश्य से हमें यह नतीजा निकालना पड़ता है कि यहां बीच में कोई इस ग्राशय का मानसिक ग्रावेग मौजूद है, "अपनेवो घोखे में ग्राने की जरूरत नहीं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसका एक शब्द भी मैं कहना नहीं चाहता। यह ग्रादमी नरक (हैल) में पड़े।" यही बात बोलने की उन ग़लतियों पर लागू होती है जो बिलकुल सीधे-सादे हानिरहित शब्दों को ग्रश्लील ग्रीर भद्दे शब्दों में बदल देती हैं।

हम जानते हैं कि कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे हानिरहित शब्दों को भद्दे शब्दों में बदल देते ह ग्रौर इसमें उन्हें मजा ग्राता है। इसे वृद्धि की चतुराई समभा जाता है, ग्रौर सच तो यह है कि जब कोई ग्रादमी इस तरह की बात सुनता है तब वह तुरन्त यह पूछता है कि मजाक के लिए ऐसा किया गया है, या यों ही, बिना चाहे, बोलने की गलती से यह शब्द मुंह से निकल गया है।

इस तरह हमें ऐसा मालूम होता है कि हमने गुलितयों की समस्या खास तकलीफ़ उठाए बिना हल कर ली है। वे श्राकिस्मिक घटनाएँ नहीं हैं, बिल्क गम्भीर मान-सिक कार्य ह। उनका श्रपना श्र्य है। वे दो भिन्न श्राययों के एक साथ उपस्थित होने से, या शायद यह कहना श्रधिक ठीक होगा कि एक-दूसरे को रोकने के कारण पैदा होती हैं। पर श्रव मैं खूब समक्त सकता हूं कि श्राप मुक्तपर सवालों श्रौर सन्देहों की कड़ी लगा देना चाहते हैं; हमें श्रपनी कोशिशों के इस पहले परि-णाम पर खुश होने से पहले उनका उत्तर देना होगा, श्रौर उन्हें हल करना होगा। निश्चित ही मैं यह नहीं चाहता कि श्रापको जल्दबाजी में कोई फैसले मानने को मजबूर करूं। हम हर बात पर बारी-बारी शान्ति से विचार करेंगे।

श्राप क्या कहना चाहते हैं ? यही तो कि क्या इस व्याख्या से वोलने की सव ग़लितयों की समस्या हल हो जाती है, या इससे कुछ थोड़ी-सी ग़लितयां ही स्पष्ट होती हैं ? क्या यही विचार दूसरी बहुत तरह की ग़लितयों, जैसे ग़लत पढ़ जाना, ग़लत लिख जाना, भूल जाना, ग़लत ढंग से काम करना, चीज रखकर भूल जाना, श्रादि, पर भी लागू किया जा सकता हैं? ग़लितयों के मानसिक स्वरूप में, थकावट,

उत्तेजना,ध्यान न होना,श्रौर ध्यान-बंटाई का कितना प्रभाव होता है? इसके अलावा, यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि ग़लती में जो दो मुकाबले के अर्थ होते हैं, उनमें से एक तो सदा स्पष्ट दिखाई देता है, परन्तु दूसरा सदा स्पष्ट नहीं दिखाई देता; तब दूसरा अर्थ कैसे निकाला जाए? श्रौर यदि श्राप यह समभते हैं कि उसका श्रापने श्रन्दाजा लगाया हैतो इसका क्या प्रमाण है कि यही सच्चा श्रर्थ है,श्रौर यह एक सम्भावना-मात्र नहीं है ? क्या श्राप कोई श्रौर बात भी पूछना चाहते हैं ? यदि नहीं, तो मैं ही श्राग बोलना जारी रखता हूं । मैं श्रापको यह याद दिलाऊँगा कि श्रसल में हमें ग़लितयों से श्रधिक वास्ता नहीं है; हम तो उनका श्रध्ययन करके मनोविश्लेषण की दृष्टि से कोई काम की चीज सीखना चाहते थे । इसलिए मैं यह प्रश्न पेश करूँगा; इस तरह हमारे श्राश्यों को रोकने या बाधा देने वाले प्रयोजन या प्रवृत्तियाँ कौन-कौन-सी हैं, श्रौर बाधाकारक प्रवृत्ति तथा दूसरी प्रवृत्ति में क्या सम्बन्ध है ? इस प्रकार ज्यों ही हमने इस पहेली को हल किया, त्यों ही हमारी कोशिशें फिर प्रारम्भ हो गईं।

श्रच्छा, तो यह प्रश्न था कि क्या इससे बोलने की सब तरह की ग़लितयों की व्याख्या हो जाती है। मेरा बहुत कुछ भुकाव ऐसी ही बात मानने की श्रोर है, श्रौर इसका कारण यह है कि जब कभी हम इस तरह के किसी उदाहरण पर विचार करते हैं, तब इसी तरह का समाधान प्राप्त होता है। तब भी यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इस तन्त्र के कारण के बिना बोलने की ग़लती नहीं हो सकती है। बात ठीक हो सकती है: सिद्धान्तत: श्रपने प्रयोजन के लिए हमें इस बात से कुछ विशेष दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यदि बोलने की कुल ग़लितयों में से कुछ थोड़ी-सी ग़लितयों की भी व्याख्या इस तरह हो जाती है तो, मनोविश्लेषण से श्रारम्भिक परिचय की दृष्टि से, हम जो निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उनकी मान्यता बनी रहती है; परन्तु यहाँ थोड़ी-सी ग़लितयों वाली बात नहीं है। श्रगला प्रश्न यह है कि क्या इस व्याख्या से दूसरी तरह की ग़लितयों का भी समाधान हो सकता है? उसका उत्तर हम पहले ही 'हाँ' में दे सकते हैं। जब श्राप लिखने की या काम ग़लत रीति से करने के उदाहरणों पर विचार करेंगे, तब श्रापको स्वयं इसका निश्चय हो जाएगा, परन्तु मैं टैकनिकल कारणों से इस प्रश्न को तब तक के लिए छोड़ देना चाहता हूँ, जब तक हम बोलने की ग़लती पर श्रीर श्रिषक विस्तार से विचार न कर लें।

इस प्रश्न का, जिसे कुछ लेखकों ने बहुत तूल दिया है, ग्रधिक विस्तार से उत्तर देने की ग्रावश्यकता है कि रक्त-संचार की गड़बड़ियों, थकावट, उत्तेजना, ध्यान-बँटाई, ग्रसावधानता ग्रादि का हमारे लिए क्या ग्रर्थ हो सकता है, जब कि हम ग़लितयों के बारे में ऊपर बताया गया मानसिक तन्त्र या कार्य-प्रणाली मानते हैं। ग्राप देखेंगे कि हम इन कारणों के होने का निषेध नहीं करते, बल्कि साधारणतया यह कहा जा सकता है कि मनोविश्लेषण प्रायः ग्रन्य विज्ञानों में स्वीकृत किसी भा

बात का खण्डन नहीं करता । सामान्यतया जो कुछ उन्होंने कहा है, उसमें मनो-विश्लेषण कुछ नई बात जोड़ता है, ऋौर कभी-कभी सचमुच ऐसा होता है कि जिस बात की ग्रोर ग्रब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ग्रौर जिसे ग्रब मनोविश्लेषण सामने रखता है, वही उस मामले का सबसे अधिक सारभूत हिस्सा है। मामूली बीमारी में, रक्त-संचार की गड़बड़ में ग्रौर थकावट की ग्रवस्था में पैदा होनेवाली कार्यिकीय प्रवृत्तियों का प्रभाव बोलने की गलतियों का एक कारण होता है, यह तो बिना किसी विरोध के हम स्वीकार करते हैं; ग्रपने रोज के ग्रनुभव से हमें इसकी सच्चाई का निश्चय हो सकता है; पर इस स्वीकार से व्याख्या कितनी-सी होती है ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कारण ग़लतियों की ग्रावश्यक शर्त नहीं है; बोलने की ग़लती बढ़िया स्वास्थ्य ग्रौर बिल्कुल सामान्य ग्रवस्थाग्रों में भी इसी तरह हो सकती है; इसलिए ये शारीरिक कारणतो सहायक मात्र हैं। उनसे बोलने की ग़लती पैदा करने वाले इस खास मानसिक तन्त्र को ग्रनुकूलता ग्रौर सुविधा-मात्र हो जाती है। इस तरह की ग्रवस्था के लिए मैंने एक बार एक दृष्टान्त दिया था, जो मैं यहाँ भी दोहराऊंगा, क्योंकि मुफ्ते उससे ग्रच्छा दृष्टान्त मालूम नहीं है। जरा कल्पना कीजिये कि किसी अन्धेरी रात में मैं सड़क पर अर्केला जा रहा हूँ <mark>श्रौर कोई लुटेरा मुभ्</mark>भपर हमला करके मेरी घड़ी श्रौर रुपया-पैसा छीन ले जाता है । मैं लुटेरे का चेहरा साफ़ नहीं देख सका, इसलिए मैं इन शब्दों में थाने में रपट लिखाता हूँ : ''सुनसान ग्रौर ग्रन्धेरे ने मुफसे घड़ी ग्रौर ग्रन्य कीमती वस्तुएँ ग्रभी लूट ली हैं।" पुलिस अफ़सर मुफ़से कहेगाः ''प्रतीत होता है कि आप तथ्यों को बहुत स्रधिक यन्त्रवादी दर्शन (मैकेनिस्टिक) के दृष्टिकोण से पेश कर रहे हैं। मान लीजिये कि हम ग्रापकी रपट इस रूप में दर्ज करें कि "ग्रन्थेरा ग्रीर सुनसान देखकर कोई स्रज्ञात लुटेरा मेरी चीज़ें छीनकर भाग गया है। मुभ्रे ऐसा लगता है कि ग्रसली काम यह है कि लुटेरे को तलाश किया जाए शायद तब हम इससे लूटा हुग्रा माल वापस ले सकते हैं।"

जाहिर है कि उत्तेजना, ग्रसावधानता, घ्यान-बँटाई ग्रादि मनोकार्यिकीय कारणों से कोई व्याख्या नहीं होती। वे शब्द-मात्र हैं, वे तो पर्दे हैं, ग्रौर हमें उनके पीछे भाँकनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। ग्रसल में प्रश्न यह है कि यहाँ उत्तेजना या घ्यान-बँटाई क्यों पैदा हुई। घ्विन-सादृश्यों का प्रभाव, मिलते-जुलते शब्दों का होंना ग्रौर कुछ शब्दों का सामान्य साहचर्यों द्वारा जुड़े होना भी महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें यह सुविधा हो जाती हैं कि गलती ग्रपने ग्रर्थ की ग्रोर संकेत करने लगती है। परन्तु यदि मेरे सामने एक रास्ता है, तो क्या इसका ग्रावश्यक रूप से यह ग्रर्थ है कि मुक्ते इस पर जरूर जाना होगा? मुक्ते इस पर जाने के लिए कोई प्रवर्त्तक या प्रेरक कारण भी, मुक्ते ग्रागे ठेलनेवाला कोई बल भी, तय करना होगा। इस-लिए यह घ्विन-सादृश्य ग्रौर शब्द-साहचर्य बिलकुल शारीरिक ग्रवस्थाग्रों की तरह

हैं। व बोलने की ग़लितयों के कारणों के लिए सुविधा पैदा कर सकते हैं, परन्तु उनकी असली व्याख्या नहीं कर सकते। एक क्षण के लिए आप यह सोचिये कि अधिकतर अवस्थाओं में मेरे भाषण में प्रयुक्त शब्द दूसरे शब्दों के साथ ध्विन-साम्य, उलटे अर्थों के साथ निकट साहचर्य या बहुत प्रचलित पदाविलयों के साथ निकट साहचर्य के कारण विकृत नहीं होते। तो भी दार्शनिक वृन्ट के अनुसार, यह कल्पना करनी पड़ती है कि बोलने की गलनी तब होंती है, जब शरीर की थका-वट के कारण साहचर्यों की ओर प्रवृत्ति असली आशय के ऊपर हावी हो जाती है। यह बात बिलकुल तर्कसंगत होती, यदि अनुभव इस तथ्य द्वारा इसका खण्डन करता कि कुछ उदाहरणों में शारीरिक पूर्वकारण अगुंपस्थित होते हैं।

परन्तु ग्रापका ग्रगला प्रश्न मेरे लिए ग्रधिक दिलचस्प है, ग्रर्थात् किन साधनों से परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों का निश्चय किया जा सकता है। सम्भवतः श्रापको यह गुमान भी नहीं होगा कि यह प्रश्न कितना श्रशुभ है। इस बात से तो श्राप सहमत होंगे कि इन प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति, ग्रर्थात् वह प्रवृत्ति, जिसे रोका जाता है या बाधा पहुँचाई जाती है, निश्चित रूप से सदा मौजूद होती है। जो श्रादमी गलती करता है, वह इसे जानता है ग्रीर स्वीकार करता है। सन्देह ग्रीर दुविधा सिर्फ़ उस दूसरी प्रवृत्ति के विषय में पैदा होती है, जिसे हमने वाधाकारक प्रवृत्ति कहा है। अब आप सुन चुके हैं, और निश्चित ही भूले नहीं होंगे कि कुछ उदाहरणों में यह दूसरी प्रवृत्ति भी इतनी ही स्पष्ट होती है। यदि हममें इतना साहस हो कि हम उस ग़लती को उसकी ग्रपनी कहानी खुद कहने दें, तो उस ग़लती के परिणाम से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। जिस उदाहरण में ग्रध्यक्ष ने ग्रपने ग्राशय का ठीक उलटा कहा था, उसमें यह स्पष्ट है कि वह ग्रधिवेशन का उद्घाटन करना चाहता है, पर यह भी उतना ही स्पष्ट है कि वह इसे बन्द कर देना भी पसन्द करेगा । यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसका ग्रर्थ समकाने की ग्रावश्यकता नहीं । परन्तु जिन उदाहरणों में बाधाकारक प्रवृत्ति मूल ग्राशय को सिर्फ़ विकृत कर देती है, और स्वयं पूरी तरह सामने नहीं ग्राती, उनमें बाधाकारक प्रवृत्ति को कैसे पहचाना जा सकता है ?

एक तरह के उदाहरणों में तो इसका बड़ा निरापद ग्रौर सरल तरीका है।
यह वहीं तरीका है जिससे हमने बाधित होने वाली या रोकी जानेवाली
प्रवृत्ति को सिद्ध किया था। हम वक्ता से पूछते हैं, ग्रौर वह तुरन्त हमें बता देता
है। गलती करने के बाद वह स्वयं ग्रपने मूल ग्राशय के शब्द बोल देता है: "श्रो, इट
मेस्टैड-नो, इट मे टेक ग्रनदर मंथ" तो, इसी तरह वह वाधाकारक प्रवृत्ति का

<sup>?.</sup> Pre-disposition.

भी पता दे सकता है। हम कहते हैं: "पर तुमने पहले स्टंड क्यों कहा?" वह उत्तर देता है: "मैं यह कहना चाहता था कि यह संड (बुरा) कारवार है" ग्रीर उस दूसरे उदाहरण में, जिसमें रिफिल्ड कहा गया था, वक्ता ग्रापको वताता है कि पहले मैं यह कहना चाहता था कि यह फिल्दी (रदी) काम है, पर मैंने अपने-आपको रोका, ग्रीर उसकी जगह दूसरे शब्द का प्रयोग किया। यहाँ बाधक प्रवृत्तिकी जान-कारी भी उतने ही निश्चित रूप से सिद्ध है, जितने निश्चित रूप से वाधित प्रवृत्ति की। मैंने जान-बूफकर ही ऐसी घटनाग्रों के उदाहरण चुने हैं, जिनके पैदा होने का या जिनकी व्याख्या का मुक्त या मेरे किसी समर्थक से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इन दोनों उदाहरणों में व्याख्या पेश कराने के लिए बीच में कुछ हस्तक्षेप ग्रावश्यक था। वक्ता, से यह पूछना था कि उसने गलती क्यों की, ग्रीर वह इसकी क्या व्याख्या कर सकता है। यदि उससे न पूछते तो वह इसकी व्याख्या की कोशिश न करके इसे यों ही निकल जाने देता, पर पूछने पर उसने उत्तर में वह बात कही जो उसके मन में सबसे पहले ग्राई, ग्रीर देखिए, कि वह थोड़ा-सा हस्तक्षेप ग्रीर इसका परिणाम मनोविश्लेषण ही है। ग्रागे हम जो भी मनोविश्लेषण-सम्बन्धी जाँच करेंगे, वह इसी तरह की होगी।

श्रच्छा, यदि मैं यह श्रन्दाजा लगाऊँ कि मनोविश्लेषण का सवाल श्राते ही श्रापके मन में तुरन्त इसका एक विरोध सिर उठाने लगता है, तो क्या यह मेरी श्रत्यधिक स्नेहशीलता है? क्या ग्रापके मन में यह श्रापत्ति नहीं उठी कि जिस श्रादमी ने ग़लती की थी, उसने पूछने पर जो उत्तर दिया है, वह पूरी तरह भरोसे-योग्य गवाही नहीं है? श्राप समभते हैं कि वह स्वभावतः श्रापकी इस प्रार्थना को पूरा करना चाहता है कि वह श्रपना ग़लती का श्र्यं बताये, श्रौर इसलिये वह श्रपने मन में सबसे पहले ग्रानेवाली बात कह देता है, कि शायद इससे काम चल जाए। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ग़लती पैदा होने का सचमुच यही कारण था। सम्भव है, यही कारण हो, पर उतना ही सम्भव यह भी है कि यह कारण न हो। उसके मन में कोई श्रौर बात भी हो सकती थी, जो इस प्रश्न का इतना ही श्रच्छा या इससे भी श्रच्छा समाधान कर देती।

इससे बड़े साफ़ तौर से यह पता चलता है कि ग्रापके मनमें एक मान-सिक तथ्य के प्रति कितना थोड़ा सम्मान है। कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने किसी पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण किया होता, ग्रौर यह निश्चय किया होता कि इसके एक तत्व का भार इतने मिलीग्राम है। इस तरह ग्राए हुए इस भार से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या ग्राप समभते हैं कि कोई रसा-यन शास्त्री कभी यह बात सोचेगा कि ये निष्कर्ष इस ग्राधार पर ग्रविश्वसनीय हैं कि उस तत्व का कोई ग्रौर भार भी हो सकता था! हर कोई इस तथ्य को स्वी-कार करता है कि इसका सचमुच यही भार था, ग्रौर इस तथ्य के ग्राधार पर बे-फिकी से ग्रागे निष्कर्ष निकालता है। पर जब किसी मानसिक तथ्य का प्रश्न ग्राता है, जब यह प्रश्न ग्राता है कि पूछने पर उस मनुष्य के मन में यही विचार था, ग्रन्य कोई नहीं था, तब ग्राप इसे विश्वसनीय नहीं मानेंगे, श्रौर कहेंगे कि उसके मन में कोई ग्रौर विचार भी तो हो सकता था। सचाई यह है कि ग्रापके मन में मानसिक स्वतंत्रता की भ्रांति है, जिसे ग्राप छोड़ना नहीं चाहते। मुभे खेद से कहना पड़ता है कि इस मामले में मेरा ग्रापके विचारों से तीव विरोध है।

स्रव स्राप यहाँ से हटकर एक स्रौर बात पर स्रपने मन में प्रतिरोध करेंगे। स्राप कहेंगे: "हम समभते हैं कि मनोविश्लेषण का विशेष कौशल विश्लेषित व्यक्ति से स्रपनी समस्याम्रों का हल निकलवा सकता है। स्रव वह उदाहरण दीजिए जिसमें भोजन के बाद वक्ता ग्रतिथियों से कहता है कि वे स्रपने प्रतिथि के स्वास्थ्य के लिए हिकफ — Hiccough (हिचकी लें)। स्राप कहते हैं कि इस उदाहरण में बाधक प्रवृत्ति है उपहास करना; यह सम्मान करने के स्राशय की विरोधी है, पर यह स्राप उस गलती को स्वतंत्र रूप से देखकर अपनी स्रोर से उसका सर्थ ही तो लगा रहे हैं। यदि इस उदाहरण में स्राप गलती करने वाले से प्रश्न करें तो वह स्रापके इस विचार की पुष्टि नहीं करेगा कि उसका स्राशय उपहास या स्रपमान करना था। इसके विपरीत, वह इसका प्रवल शब्दों में निषेध करेगा। तो उसके इस स्पष्ट निषेध को देखते हुए, स्राप स्रपना ऐसा स्रथं छोड़ क्यों नहीं देते, जिसे प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं किया जा सकता?"

हाँ, इस बार ग्रापने कुछ जोरदार सवाल उठाया है। मैं ग्रपनी ग्रांखों के सामने उस ग्रज्ञात वक्ता का चित्र रख सकता हैं। सम्भवतः वह ग्रसली ग्रतिथि का सहा-यक, या शायद स्वयं एक छोटा ग्रघ्यापक है, ग्रौर भविष्य के सुनहले स्वप्न साकार करने की स्राशा रखने वाला नौजवान है। मैं उससे स्राग्रहपूर्वक यह पूछूंगा कि क्या उसे निश्चित रूप से ग्रपने ग्रन्दर ऐसी भावना नहीं दिखाई दी जो ग्रपने उस ग्रफ़सर का सम्मान करने की प्रवृत्ति के विरुद्ध हो । इस पर बड़ा तमाशा हो जाता है। वह घीरज खोकर मुभपर एकाएक बौखला पड़ता है: "देखो भई, इस जिरहबाजी को खत्म करो; नहीं तो मुभसे बुरा कोई नहीं होगा! तुम अपने सन्देहों से मेरा भविष्य बिगाड़ दोगे । मैंने तो एन्स्टोसेन (Anstossen) के स्थान पर म्राफटोसन (Aufstossen) ही कहा था, क्योंकि मैं इससे पहले दो बार श्रॉफ़ (Auf) कह चुका । यह वही चीज है जिसे मैरिंगर निरर्थकावृत्ति कहता है, स्रौर इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। समक्त गये ?" हूं! यह विचित्र प्रतिकिया है! सचमुच प्रवल खण्डन है! में समभता हूँ कि उस नौजवान के साथ श्रौर कुछ बात नहीं की जा सकती। पर ग्रपने मन में मैं सोचता हूँ कि उसने यह जतलाने में बड़ी प्रवल व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई है कि उसकी ग़लती का भ्रौर कुछ मर्थ नहीं है। शायद श्राप भी इस बात से तो सहमत होंगे कि एक निरी सैद्धान्तिक जांच-पड़ताल में उसे इतना गंवारपन दिखाने का कोई हक नहीं था। पर स्राप सोचेंगे कि स्राखिरकार उसे यह स्रवश्य पता होगा कि वह क्या कहना चाहता था, स्रौर क्या नहीं।

तो उसे यह अवश्य पता होगा ? यह शायद अब भी विवादास्पद है।

श्रव श्राप सोच रहे हैं कि श्रापने मुफ्ते फांस लिया। श्राप कह रहे हैं: "श्राप-की यही तो रीति है। जब ग़लती करने वाला श्रादमी ऐसी व्याख्या करता है, जो श्रापके विचारों के श्रनुकूल बैठती है, तब श्राप उसे उस विषय पर श्रसली फैसला करने में समर्थ बता देते हैं। वह स्वयं जो ऐसा कहता है! पर यदि उसकी कही हुई बात श्रापके विषय के श्रनुकूल नहीं मालूम होती तो श्राप कह देते हैं कि उसके कथन का कोई महत्व नहीं, श्रीर उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता।"

विलकुल यही बात है। पर इसी तरह की ग्रजीब प्रक्रिया का एक ग्रौर उदा-हरण मैं ग्रापको दे सकता हूं। जब कोई ग्रभियुक्त ग्रपना ग्रपराध स्वीकार कर लेता है, तब जज उसका विश्वास कर लेता है, पर जब वह उसे ग्रस्वीकार करता है, तब जज उसका विश्वास नहीं करता। यदि ऐसा न होता तो कानून चल ही नहीं सकता था, ग्रौर ग्रापको मानना होगा कि कभी-कभी ग़लत फैंसले होने के बावजूद कुल मिलाकर कानून-प्रणाली ग्रच्छी तरह कार्य कर रही है।

"पर स्राप क्या जज हैं, स्रौर ग़लती करने वाला क्या स्रापके सामने स्रभियुक्त है ? क्या बोलने में ग़लती कर जाना जुर्म है ?"

शायद हमें इस तुलना को भी ग्रस्वीकार करने की ग्रावश्यकता नहीं। पर ग्रब यह देखिए कि इधर से हानिरहित दिखाई देने वाली ग़लतियों की समस्या की जांच-पड़ताल में भी हम कितने गहरे मतभेदों पर पहुंच गए हैं--इस समय हम यह जरा भी नहीं जानते कि इन मतभेदों को कैसे सुलभाया जाए। मेरा यह सुभाव है कि हमें जज श्रौर श्रभियुक्त के सादृ इय के ग्राधार पर थोड़ी देर के लिए एक समभौता कर लेना चाहिए। मैं समभता हूं कि ग्राप मेरी इतनी बात तो स्वीकार करेंगे कि यदि विश्लेषण के ग्रधीन व्यक्ति किसी ग़लती का एक ग्रर्थ स्वीकार करता है तो उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। इथर मैं यह स्वीकार किए लेता हूं कि यदि विश्लेषण के ग्रधीन ृव्यक्ति स्वयं जानकारी देने से इंकार कर दे तो जिस ग्रर्थ के होने की हम ग्राशंका करते हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता, ग्रौर यह बात निःसंदेह तब भी लागू होती है जब वह व्यक्ति हमें जान-कारी देने के लिए स्वयं मौजूद नहीं है। तब कानूनी कार्यवाही की तरह यहां भी किसी फैसले पर पहुंचने के लिए हमें संकेतों का ही सहारा रह जाता है, ग्रौर इनके स्राधार पर किए गए फैसले की सचाई कभी कम स्रौर कभी स्रधिक संभाव्य होती है। ग्रदालत में, व्यावहारिक कारणों से परिस्थिति सम्बन्धी गवाही के म्राधार पर भी भ्रपराध की घोषणा करनी पड़ती है । यहां ऐसी कोई म्रावश्यकता

नहीं है, पर यहां हमें ऐसी गवाही पर विचार न करने के लिए कोई मजबूरी भी नहीं है। यह मानना ग़लत है कि निश्चयात्मक रूप से सिद्ध की गई बातों को ही विज्ञान कहते हैं, और यह कहना भी अनुचित है कि ऐसी ही बातों को विज्ञान कहना चाहिए। यह मांग वे ही लोग करते हैं जो किसी न किसी रूप में सत्ता की लालसा रखते हैं, और धार्मिक सिद्धांतों के स्थान पर कोई और चीज रखने की आवश्य-कता महसूस करते हैं, चाहे वे वैज्ञानिक सिद्धांत ही क्यों न हों। विज्ञान के सिद्धांतों में बहुत थोड़े अकाट्य कथन हैं। इनमें मुख्यतः ऐसे कथन ही हैं जिनके सत्य होने की सम्भावना कहीं कम और कहीं अधिक है। इन बातों से, जो निश्चितता के निकट होती हैं, सन्तुष्ट हो जाने का सामर्थ्य, और अन्तिम रूप से पुष्टि न होने पर भी रचनात्मक कार्य जारी रखने की योग्यता ही असल में मन की मनोवैज्ञानिक आदत के चिह्न हैं।

पर जहां विश्लेषण के ग्रधीन व्यक्ति गलती का ग्रर्थ स्पप्ट करने के लिए कुछ नहीं कहता, वहां हमें ग्रपना ग्रर्थ निकालने के लिए कहां से शुरू करना होगा, ग्रीर हमें ग्रपने प्रमाण के लिए संकेत कहां मिलेंगे ? वे ग्रनेक स्थानों से मिल जाएंगे। प्रथम तो, गलती से न पैदा होने वाली ऐसी ही घटनाग्रों के साथ सादृश्य से, जैसे कि तब, जब हम यह कहते हैं कि गलती से नाम बिगाड़ने के पीछे मजाक उड़ाने का वही ग्राशय होता है जो जान-बूफकर नाम बिगाड़ने में होता है; ग्रीर फिर उस मानसिक स्थिति से, जिसमें वह गलती हुई; गलती करने वाले व्यक्ति के चित्र के बारे में हमारे ज्ञान से; ग्रीर गलती से पहले उसमें जो भावनाएं प्रबल थीं, उनकी जानकारों से, क्योंकि यह गलती उनकी ग्रनुक्रिया मात्र हो सकती है। साधारणतया यही होता है कि हम सामान्य सिद्धांतों के ग्रनुसार गलती का ग्रथ लगाते हैं, ग्रीर शुरू में यह एक तुक्का या कल्पना मात्र होता है, यह एक प्रस्तावित समाधान होता है, जिसके लिए प्रमाण बाद में मानसिक स्थिति की जांच द्वारा खोजना है। कभी-कभी ग्रपने ग्रनुमान की पुष्टि प्राप्त होने से पहले हमें ग्रीर घटनाग्रों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो, यह कहा जा सकता है कि, इस गुलती के कारण ग्रच्छी तरह प्रकाश में न ग्रा सकीं।

में बोलने की ग़लितयों के क्षेत्र में वंधा रहकर आपको आसानी से इसका प्रमाण नहीं दे सकता, हालांकि यहां भी कुछ अच्छे उदाहरण मेरे पास हैं। जिस नौजवान ने उस महिला को इन्सौर्ट (insort) करने का प्रस्ताव किया था, वह असल में बहुत शर्मीला है। जिस महिला का पित वही खा-पी सकता है जो कुछ वह महिला चाहे, वह उन दृढ़ प्रबन्ध वाली स्त्रियों में है, जो घर की रानी के रूप में निरंकुश शासन करती हैं; या नीचे वाला उदाहरण लीजिए: एक क्लब की एक साधारण

<sup>?.</sup> Response.

बैठक में एक युवक सदस्य ने एक भाषण में जबरदस्त ग्रालोचना की, जिसके बीच में उसने सोसायटी के सदस्यों को 'कमेटी के लेंडर' (ग्रर्थात् कर्ज देनेवाले महाजन) कहा, जो शायद कमेटी के **मेम्बर** के बदले कहा गया प्रतीत होता है। हमें यह म्रन्दाज करना चाहिए कि उसकी म्रालोचना के पीछे कोई ऐसी बाधाकारक प्रवृत्ति प्रबल थी, जो स्वयं किसी रूप में महाजनी ग्रर्थात् सुदखोरी के विचार से सम्बन्ध रखती थी। सचाई तो यह है कि हमें एक व्यक्ति ने सूचित किया है कि इस म्रालो-चक वक्ता को सदा धन की कठिनाई रहती है, और वह उस समय भी वस्तुत: धन-संग्रह की कोशिश कर रहा था। इसलिए ग्रसल में तो बाधाकारक प्रवृत्ति इस विचार के रूप में वहां स्रा जाती है, ''जोर-शोर से विरोध न करना; ये ही वे लोग हैं जिनसे तुम धन उधार लेना चाहते हो।"

यदि में थोड़ी देर के लिए दूसरी तरह की ग़लतियों के क्षेत्र में चल पड़ं, तो ऐसी परिस्थितियों सम्बन्धी गवाही के बहुत-से उदाहरण मैं ग्रापको दे सकता हूं।

यदि कोई स्रादमी सुपरिचित व्यक्तिवाचक नामों को भूल जाता है, स्रौर उसे कोशिश करके भी उन्हें याद रखने में कठिनाई होती है, तो यह अनुमान करना मुश्किल नहीं कि उसके मन में उस नाम वाले व्यक्ति के प्रति कोई बात है, श्रौर वह उसके बारे में सोचना पसन्द नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मान-सिक स्थिति सम्बन्धी निम्नलिखित मामलों पर विचार की जिए जिनमें इस तरह की गलती की गई थी।

किन्हीं क महोदय का किसी महिला से प्रेम हो गया, पर उसने इनके प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाया**,** श्रौर कुछ ही समय बाद किन्हीं **ख** महोदय से विवाह कर लिया । यद्यपि क महोदय पहले ही से खंमहोदय को जानते थे ग्रीर उनके साथ इनका कारबार भी होता था, पर ग्रब वे बार-बार ख महोदय का नाम भूल जाते हैं, ग्रौर जब उन्हें वह नाम लिखने की ज़रूरत होती है, तब वे बहुधा किसी दूसरे से पूछते हैं<sup>°</sup>। साफ बात है कि **क** महोदय अपने भाग्यशाली प्रतिद्वन्द्वी के विषय में अपना सारा ज्ञान नष्ट करना चाहते हैं।

एक ग्रौर उदाहरण: एक महिला एक डाक्टर से, ग्रपनी ग्रौर डाक्टर की परि-चित एक महिला के विषय में, उसका श्रविवाहित श्रवस्था का नाम लेकर पूछती है। वह उसका विवाहित ग्रवस्था का नाम भूल गई है। वह यह स्वीकार करती है कि मैंने उस विवाह पर बहुत ऐतराज किया था ग्रौर उसका पति मुफ्ते बेहद नाप-सन्द है। र

बाद में नामों के भूलने के विषय में दूसरे प्रसंगों में हमें बहुत कुछ कहना है। इस समय हमें मुख्यत: उस 'मानसिक स्थिति' से मतलब है जिसमें स्मृति की यह

१. C. G. Jung से। २. A. A. Brill से ।

ग़लती होती है।

साधारणतया यह कहा जा सकता है कि संकल्पों या पक्के इरादों को मनुष्य इस-लिए भूल जाता है कि उसके मन में उन संकल्पों को पूरा करने की विरोधी भावना की धारा बह रही होती है। किन्तु यह हमारा, मनोविश्लेषकों का, ही विचार नहीं है। यह हर श्रादमी का श्रपने रोजाना के कारबार में होने वाला सामान्य रवैया है, जिसे वह सिद्धान्त के रूप में ही स्वीकार करता है। जब किसी श्राश्रित का श्राश्रयदाता उसकी प्रार्थना भूल जाने के कारण क्षमा मांगता है, तब श्राश्रित व्यक्ति ऐसी क्षमा-प्रार्थना से शान्त नहीं होता। वह तुरन्त यह सोचता है, "जाहिर है कि इस क्षमा-प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। उसने वायदा किया था, पर श्रव वह उसे पूरा नहीं करना चाहता।"

इसलिए जीवन में भी कुछ प्रअंगों में भूलने की जो ग्रालोचना की जाती है, ग्रौर इन ग़लतियों के बारे में ग्राम प्रचलित विचार ग्रौर मनोविश्लेषण वाले विचार का स्रन्तर मिट जाता है। कल्पना करो कि कोई गृहलक्ष्मी किसी म्रतिथि का इत शब्दों में स्वागत करती है, ''ग्रोहो, क्या ग्रापको ग्राज ग्राना था ? मैं तो बिल्कूल भूल गई थी कि मैंने स्रापसे स्नाने के लिए कहा था!'' या कल्पना करें कि कोई नवयुवक अपनी प्रेयसी के सामने यह स्वीकार करता है कि हमने पिछली बार श्रागे मिलने के बारे में जो बात तय की थी, उसे मैं बिल्कूल भूल गया था। वह कभी यह बात स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वह फौरन इधर-उधर की ग्रजीबोगरीव सम्भव-ग्रसम्भव रुकावटें घड्कर बता देगा, जिनके कारण वह नहीं य्रा सका, ग्रौर उसके लिए उस दिन से ग्राजतक ग्रपनी प्रेयसी को सूचना देना ग्रसम्भव हो गया । हम सब जानते हैं कि फौज में भूल जाने का बहाना बिल्कूल बेकार समभा जाता है, ग्रौर यह किसीको सजा से नहीं बचा सकता। यह पद्धति उचित मानी जाती है। यहां हर कोई ग्रनायास सहमत हैं कि किसी विशेष ग़लती का कुछ अर्थ है, ग्रौर वह अर्थ क्या है। वे लोग ग्रपनी बात पर दढ़ रहकर दूसरी ग़लतियों तक भी अपनी सुक्ष्म दिष्ट क्यों नहीं पहुंचा लेते, श्रीर फिर इन्हें क्यों खुलेग्राम स्वीकार नहीं कर लेते ? स्वभावतः इसका भी एक उत्तर है।

यदि सामान्य लोगों के मन में पक्के इरादों को भूल जाने का अर्थ इतना असं-दिग्ध रूप से जमा हुआ है, तो आपको यह देखकर कुछ भी आश्चर्य न होगा कि साहित्य-लेखक ऐसी भूलों का इसी तरह के अर्थ में उपयोग करते हैं। आपमें से जिन लोगों ने शॉ का सीजर एन्ड क्लियोपाट्रा देखा या पढ़ा है, उन्हें याद होगा कि अन्तिम दृश्य में जाते समय सीजर के मन में यह भावना घूम रही है कि वह कुछ और करना चाहता था जिसे इस समय वह भूल गया है। अन्त में उसे याद आ जाता है कि वह क्या बात थी: वह क्लियोपाट्रा से अलविदा कहना चाहता था। इस छोटे-से कौशल से लेखक ने सीजर में एक बड़प्पन की भावना, जो उसमें नहीं थी ग्रौर जिसकी उसने कभी ग्राकांक्षा भी नहीं की थी,दिखाने का प्रयत्न किया है। इतिहास से ग्राप जान सकते हैं कि सीजर ने यह व्यवस्था की थी कि क्लियोपाट्रा उसके पीछे-पीछे रोम ग्रा जाए, ग्रौर कि वह सीजर की हत्या होने के समय ग्रपने बच्चे के साथ वहीं रह रही थी। हत्या के बाद वह शहर से भाग गई।

पक्के इरादों को भूल जाने के उदाहरण ग्राम तौर से इतने स्पष्ट होते हैं कि हमारे प्रयोजन के लिए वे खास उपयोगी नहीं हैं। हमारा प्रयोजन तो ग़लती के ऋर्थ के मानसिक स्थिति सम्बन्धी संकेत ढूंढ़ना है। इसलिए ग्रव हम गलती के एक विशेष रूप से एक संदिग्ध और ग्रस्पष्ट रूप पर, ग्रर्थात् वस्तूएं खो देने या गलत जगह पर रख देने पर, विचार करेंगे। यह बात तो निश्चय ही ग्रापको ग्रविश्वस-नीय मालूम होगी कि वस्तुएं खोने में, जिससे प्रायः इतनी परेशानी ग्रौर कष्ट उठाना पड़ता है, खोने वाले व्यक्ति का अपना कोई प्रयोजन हो सकता है, पर इस तरह के असंख्य उदाहरण हैं: एक नौजवान ने एक पेन्सिल खो दी, जो उसे वहत पसन्द थी। कुछ ही दिन पहले उसे अपने बहनोई का एक पत्र मिला था, जिसके म्रन्त में ये शब्द थे, ''मेरे पास न तो समय है म्रीर न यह इच्छा ही है कि इस समय तुम्हारे निकम्मेपन ग्रौर ग्रावारागर्दी को बढ़ावा दूँ।" वह पेन्सिल उसे उसके बह-नोई ने भेंट में दी थी। यदि यह संयोग न होता तो निश्चय ही हम यह नहीं कह सकते थे कि इस खोने का ऋर्थ यह है कि उसके मन में इस उपहार से छटकारा पाने की बात थी । इसी तरह के श्रौर बहुत-से उदाहरण हैं । मनुष्य तब ग्रपनी वस्तुएं खों देता है, जब उसका वस्तु देने वाले से भगड़ा हो गया हो, या वह उसका नाम श्रपने मन में न ग्राने देना चाहता हो, या फिर जब वह उन वस्तुश्रों से ऊब गया हो, श्रौर कोई दूसरी, श्रौर इससे श्रच्छी, चीज लेने के लिए बहाना चाहता हो। वस्तुश्रों को गिराने, तोड़ने श्रौर बर्बाद करने से वस्तु के विषय में निश्चित रूप से ऐसा ही प्रयोजन सिद्ध होता है। क्या इस बात को ग्राकस्मिक माना जा सकता है कि एक बालक अपने जन्मदिन से ठीक पहले अपनी वस्तुएं, उदाहरण के लिए अपनी घड़ी श्रौर बस्ता, खो देता है या बर्बाद कर लेता है ?

जिस ब्रादमी को कभी यह परेशानी अनुभव हुई है कि उसकी अपने हाथ से रखी हुई वस्तु उसके हाथ नहीं आई, वह निश्चित रूप से कभी यह मानने को तैयार नहीं होगा कि ऐसा करने में उसका कोई ब्राशय हो सकता था; परन्तु फिर भी ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं जिनमें कोई चीज कहीं रख देने के समय की परिस्थितियों से यह संकेत मिलता है कि वस्तु को कुछ समय, या सदा, के लिए हटा देने की प्रवृत्ति मन में मौजूद थी। शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है:

१. B. Dattner से।

एक नौजवान ने मुभे यह किस्सा बताया, "कुछ वर्ष पहले मुभमें ग्रौर मेरी पत्नी में मनमुटाव था; मैं उसे बिलकुल प्यारहीन समऋता था, ग्रीर यद्यपि म उसके श्रेष्ठ गुणों को खुशी से स्वीकार करता था, पर तो भी हम बिना प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन घूमकर लौटते हुए वह मेरे लिए एक पुस्तक लाई जो उसने मेरे लिए यह सोचकर खरीदी थी, कि मुभे वह पसन्द श्राएगी। उसने मेरा थोड़ा-सा ध्यान रखा, इसके लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया, वह पुस्तक पढ़ने का वचन दिया श्रौर उसे श्रपनी चीजों में रख दिया, श्रौर फिर वह कभी मेरे हाथ न श्राई। महीनों गुजर गए ग्रौर कभी-कभी मैंने उस पुस्तक को पढ़ने की बात सोची, पर उसे ढूंढ़ने ु की सब कोशिशें बेकार गईं । छः महीने बाद मेरी प्यारी मां, जो कुछ दूरी पर रहती थीं, बीमार पड़ीं। उसकी हालत खराब हो गई, ग्रौर मेरी पत्नी ग्रपनी सास की सेवा करने के लिए चली गई। बीमारी गम्भीर होने से मेरी पत्नी को स्रपने श्लेष्ठ गुण दिखाने का मौका मिला। एक दिन शाम को मैं अपनी पत्नी के प्रति उत्साह . श्रौर कृतज्ञता से भरा हुय्रा घर श्राया । मैं श्रपनी मेज के पास पहुंचा, श्रौर मैंने बिना किसी निश्चित आशय के, बल्कि एक तरह की नींद भरी निश्चितता से उसकी एक दराज खोली ग्रौर वहां मेरे सामने वही खोई हुई पुस्तक रखी थी जिसे मैं इतनी बार तलाश कर चुका था।"

प्रवर्त्तक ग्रथवा प्रेरक कारण के लुप्त हो जाने पर, रखकर भूली हुई पुस्तक खोजने की ग्रयोग्यता भी लुप्त हो गई।

में इस तरह के सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं पर श्रव ये नहीं दूंगा। मेरी साइकोपंथोलोजी ऑफ एवरी डे लाइफ (Psycho-pathology of Everyday Life)
(जो पहले १६०१ में श्रकाशित हुई थी) में ग़लितयों के श्रध्ययन के लिए बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। इन सब उदाहरणों से वही बात बार-बार सोमने श्राती है। उससे श्रापको यह सम्भाव्य मालूम होने लगता है कि भूलों का कुछ श्रर्थ होता है, श्रौर वे श्रापको यह बताती हैं कि साथ की परिस्थितयों में किस तरह श्रर्थ का श्रनुमान या पुष्टि की जा सकती है। श्राज मैं श्रधिक विस्तृत बातों में नहीं जा रहा क्योंकि यहां हमारा श्रायय सिर्फ़ इतना था कि हम मनोविश्लेषण का परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से इन घटनाश्रों पर विचार करें। सिर्फ़ दो घटना-समूह श्रौर हैं जिन-पर मुफे श्रभी कुछ कहना है—संचित श्रौर मिली-जुली ग़लितयां,श्रौर बाद की घटनाश्रों से हमारी व्याख्याश्रों की पुष्टि।

संचित और मिली-जुली ग़लितयां निश्चित ही सबसे बढ़िया किस्म की ग़लितयां हैं। यदि हमें सिर्फ़ इतना ही सिद्ध करना होता कि ग़लितयों का कुछ अर्थ होता है, तो हम शुरू में उतने तक ही रहते, क्योंकि उनका कुछ अर्थ होने की बात बुद्ध से

<sup>?.</sup> Motive.

बुद्धू भी समक्त सकता है, श्रौर बड़े तीव्र बुद्धि श्रालोचक को भी उसे मानना पड़ता है। घटनाश्रों के दोहराये जाने से एक ऐसे श्राग्रह का पता चलता है जो कभी श्रक-स्मात् या श्रचानक नहीं हो सकता, बिल्क जिसके पीछे कोई विचार होने की बात ही जंचती है। फिर, एक तरह की भूल के स्थान पर दूसरी तरह की भूल होने से हमें यह पता चलता है कि ग़लती में सबसे महत्वपूर्ण श्रौर श्रावश्यक तत्व क्या है; श्रौर वह न तो ग़लती का बाह्य रूप है, श्रौर न वह साधन है जिसके द्वारा यह प्रकट होता है, बिल्क वह श्रवृत्ति है जो इसका उपयोग करती है, श्रौर बड़े भिन्न-भिन्न तरीकों से श्रपना लक्ष्य सिद्ध कर सकती है। इस प्रकार मैं श्रापको बार-बार भूलने का एक उदाहरण दूंगा। श्रनेंस्ट जोन्स लिखता है, "मैंने एक बार एक पत्र किसी श्रज्ञात कारण से कई दिन तक श्रपनी मेज पर पड़ा रहने दिया। श्रन्त में मैंने इसे डाक में डालने का निश्चय किया, पर यह मृत पत्र कार्यालय से लौटकर श्रा गया, क्योंकि मैं इसपर पता लिखना भूल गया था। इसपर पता लिखने के बाद मैं इसे डाक में डालने गया, पर इस बार टिकट लगाना भूल गया। श्रव मुक्ते श्रपने मन में यह मानना पड़ा कि श्रसल में मैं उस पत्र को बिल्कुल भेजना ही नहीं चाहता था।"

दूसरे उदाहरण में, भूल से कोई चीज उठा लेना श्रौर उसे कहीं रखकर भूल जाना, ये दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक महिला अपने बहनोई के साथ, जो एक प्रसिद्ध कलाकार था, रोम गई। उसका रोम में रहने वाले जर्मनों ने बड़ा स्वागत किया, श्रौर उसे भेंट में, श्रौर वस्तुश्रों के साथ, एक पुराना सोने का तमगा भी दिया। उस महिला को इस बात से बड़ी परेशानी हुई कि उसके बहनोई ने उस बढ़िया चीज को बहुत ज्यादा पसन्द नहीं किया। अपनी बहिन के आ जाने के बाद वह स्वदेश लौट गई, श्रौर वहां अपना सामान खोलने पर उसने देखा कि वह उस तमग़े को अपने साथ ले श्राई थी—कैसे ले श्राई थी, यह उसे पता नहीं था। उसने तुरन्त अपने वहनोई को पत्र लिखा कि श्रगले दिन मैं वह च्राई हुई वस्तु वापस भेज दूंगी। पर अगले दिन वह तमगा ऐसी चतुराई से कहीं रखकर भुला दिया गया कि वह हाथ ही नहीं श्रा सका, श्रौर वापस नहीं किया जा सका, श्रौर तव उस महिला के मन में यह बात श्रानी शुरू हुई कि उसकी अन्यमनस्कता, श्रर्थात् ध्यान कहीं श्रौर होने, का कुछ श्रर्थ था, श्रौर वह यह था कि वह उस कलाकृति को अपने ही पास रखना चाहती थी। री

भुलक्कड़पन श्रौर ग़लती के मिल जाने का एक उदाहरण में श्रापको पहले दे चुका हूं, जिसमें एक श्रादमी किसी सभा का नियत समय भूल जाता है, श्रौर दूसरी बार, जब वह इसे न भूलने का पक्का इरादा कर लेता है, तब वह नियत समय के बाद पहुंचता है। बिलकुल इसी तरह का एक उदाहरण मुभे एक मित्र ने, जो

१. R. Reitler से ।

साहित्य स्रौर विज्ञान का विद्वान् है, स्रपने निजी स्रनुभव से बताया था। उसने कहा, "कुछ वर्ष पहले मैंने एक साहित्यिक समाज की परिपद के लिए चुना जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुक्ते यह स्राशा थी कि किसा समय मेरे लिए वह समाज इस तरह उपयोगी हो सकता है कि वह मेरा नाटक खेलने का प्रबन्ध कर दे, स्रौर बहुत ही दिलचस्पी न होते हुए भी मैं नियमित रूप से हर शुक्रवार उसकी बैठक में जाया करता था। कुछ महीने पहले मुक्ते यह स्राश्वासन मिल गया कि मेरा नाटक के में एक थियेटर में खेला जाएगा और तब से सदा ऐसा हुस्रा है कि मैं उस समाज की बैठकों में जाना भूल जाता हूं। जब मैंने इस विषय में स्रापके लेख पढ़े, तब मुक्ते स्रपनी इस क्षुद्रता पर ग्लानि हुई कि स्रव इन लोगों को स्रपने लिए उपयोगी न जानकर मैंने बैठकों में जाना छोड़ दिया है, स्रौर मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि स्रगले शुक्रवार को मैं किसी भी सूरत में नहीं भूलूंगा। मैं स्रपने इरादे को याद करता रहा, स्रौर स्रन्त में मैंने उसे पूरा किया, स्रौर में सभा भवन के दरवाज पर जा पहुंचा। मैंने स्राश्चर्य से देखा कि दरवाजा बन्द था, स्रौर बैठक पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैंने सप्ताह के दिन के बारे में भूलकर डाली थी, स्रौर उस दिन शनिवार था।"

इस तरह के उदाहरण बहुत-से इकट्टे किए जा सकते हैं, पर स्रब मैं स्रागे चलूंगा और इनके बदले स्रापको उन उदाहरणों पर विचार करने का मौका दूंगा जिनमें स्रर्थ की पुष्टि भविष्य में होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

इन उदाहरणों में मुख्य शर्त, जैसी हमें आशा भी करनी चाहिए, यह है कि उस समय मानिसक स्थिति पता नहीं है, या पता नहीं लगाई जा सकती। इसलिए उस समय हमारा अर्थ एक कल्पना मात्र है, जिसे हम स्वयं भी बहुत अधिक महत्व नहीं देंगे; परन्तु बाद में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो अर्थ पहले समफा था, वह कितना उचित था। एक बार मैं एक तरुण विवाहित दम्पित का अतिथि बना। तरुण पत्नी ने हंसते हुए अपना हाल का यह अनुभव सुनाया कि सुहागरात या हनीमून से लौटने के अगले दिन मैंने अपनी बहिन को बुलाया था, और पहले की तरह उसके साथ सामान खरीदने बाजार गई थी, और मेरा पित अपने कारबार के लिए चला गया था। एकाएक मैंने सड़क के दूसरी और एक आदमी देखा और अपनी बहिन को दिखाते हुए कहा, "देखो, वे क महाश्य जा रहे हैं।" वह यह भूल गई थी कि यह आदमी कुछ सप्ताह पहले उसका पित बन चुका था। यह किस्सा सुनकर मैं काप गया, पर मुफे भीतरी बात का अनुमान करने का साहस न हुआ। कई वर्ष बाद यह छोटी-सी घटना फिर मेरे मन में उस समय आई जब उस विवाह का बहुत दु:खद अन्त हो चुका था।

मेडर ने एक ऐसी महिला की कहानी बताई जो विवाह से पहले दिन अपनी विवाह की पोशाक की ट्राई देना भूल गई थी, जिससे दर्जी बड़ा निराश हुआ था,

श्रौर महिला को शाम को बहुत देर से इसकी याद श्राई। उसने इस बात का सम्बन्ध इस तथ्य से जोड़ा है कि विवाह के कुछ ही समय बाद उसके पित ने उसे तलाक दे दिया। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जिसका श्रव तो अपने पित से तलाक हो चुका है, पर जो अपने रुपये-पैसों के मामलों में बहुत बार अपने अविवाहित अवस्था वाले नाम से ही कागजात पर हस्ताक्षर किया करती थी, यद्यपि उसने इसके बहुत वर्ष बाद अपना कुमारावस्था का नाम असल में अपनाया। मैं कुछ श्रौर ऐसी स्त्रियों को भी जानता हूं जिनके विवाह की अंगूठियां सुहागरात के दिनों में खो गईं श्रौर यह भी जानता हूं कि विवाह होने तक की बातें इस घटना के पीछे थीं। अब एक श्रौर विशेष उदाहरण लीजिए, जिसका अंत सुखद हुग्रा। एक प्रसिद्ध जर्मन रसायन-शास्त्री के विषय में कहा जाता है कि उसका विवाह इस कारण कभी न हो सका क्योंकि वह संस्कार का समय भूल जाता था, और चर्च पहुंचने के बजाय प्रयोगशाला पहुंच जाता था। वह समक्षदार था, इसलिए एक बार प्रयत्न करके ही उसने हाथ खींच लिया और बहुत बड़ी उन्न में अविवाहित ही मरा।

शायद श्रापके मन में भी यह बात ग्राई है कि इन उदाहरणों मे पुराने जमाने के शकुनों या श्रपशकुनों के स्थान पर भूलें ग्रा गई मालूम होती हैं, श्रौर सचमुच ग्रपशकुनों के कुछ प्रकार ग़लितयों के सिवाय कुछ नहीं थे; जैसे उदाहरण के लिए जब कोई ग्रादमी ठोकर खा जाता था, या गिर पड़ता था। यह ठीक है कि कुछ शकुन मनुष्य के ग्रात्मनिष्ठ कार्य होने के बजाय, वस्तुनिष्ठ घटनाग्रों के रूप वाले होते थे, पर ग्राप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी-कभी यह फैसला करना कितना कठिन होता है कि कोई विशेष उदाहरण पहले वर्ग में ग्राता है या दूसरे में। प्रायः कार्य यह जानता है कि ग्रपने ग्रापको स्वयं-भावी, या निष्क्रिय ग्रनुभव के रूप में कैसे पेश किया जाए।

हममें से जो लोग अपने जीवन के पिछले काफ़ी लम्बे अनुभव का विचार कर सकते हैं, उनमें से हरेक सम्भवतः यही कहेगा कि यदि हमें दूसरों के साथ व्यवहार में दिखाई देने वाली छोटी-छोटी भूलों को अपशकुन समभने का, और उन्हें अंदर छिपी हुई प्रवृत्तियों के चिन्ह समभने का साहस और संकल्प होता, तो हम बहुत-सी निराशाओं और कष्टदायक आश्चर्यों से बच गए होते। अधिकतर अवसरों पर मनुष्य को ऐसा करने का साहस नहीं होता। वह सोचता है कि मैं इस टेढ़े-मेढ़े वैज्ञानिक रास्ते से फिर अन्धविश्वासी हो जाऊंगा; और फिर, सब शकुन सच्चे भी नहीं होते, और हमारे सिद्धान्तों से आपको पता चलेगा कि उन सबका सच्चा होना किस तरह ज़रूरी भी नहीं है।

## ग़लतियों का मनोविज्ञान

यहां तक हमने जो प्रयत्न किए हैं, उनसे यह बात तो निश्चित रूप से सिद्ध हो गई मानी जा सकती है कि ग़लतियों का ग्रर्थ होता है, ग्रौर ग्रपनी ग्रागे की जांच के लिए इस निष्कर्ष को हम ग्रपना ग्राधार बना सकते हैं। मैं एक बार इस तथ्य पर फिर बल देना चाहता हूं कि हमारी यह मान्यता नहीं है--ग्रौर ग्रपने प्रयोजनों के लिए हमें इस मान्यता की ग्रावश्यकता भी नहीं -- कि जो भी भूल होती है उसका ग्रर्थ होता है, हालांकि मैं इसे सम्भाव्य समभता हूं। हमारे लिए इतना सिद्ध करना ही काफ़ी है कि विभिन्न प्रकार की ग़लतियों में बहत बार इस तरह का श्चर्य होता है। इस सिलसिले में मैं यह बात भी बता दूं कि विभिन्न प्रकार की ग़ल-तियों में कुछ अन्तर दिखाई देते हैं। बोलने की, लिखने की, श्रौर इसी तरह की अन्य कुछ गलतियां शुद्ध रूप से कार्यिकीय कारण का परिणाम हो सकती हैं, हालांकि मैं उन ग़लतियों के बारे में इस बात को सम्भव नहीं मान सकता जो भुलक्कड़पन (नामों या ग्राशयों का भूल जाना, चीज रखकर भूल जाना ग्रादि) पर निर्भर हैं; यही अधिक सम्भाव्य है कि कुछ अवस्थाओं में सामान खो जाने को बिना आशय की घटना माना जाए; कुल मिलाकर हमारे विचार दैनिक जीवन में होने वाली भूलों पर एक निश्चित सीमा तक ही लागू हो सकते हैं। जब हम यह मानकर ग्रागे चलते हैं कि ग़लतियां दो ग्राशयों के ग्रापसी संघर्ष से पैदा होने वाले मानसिक कार्य हैं, तब ग्रापको इन सीमाओं का मन में ध्यान रखना चाहिए।

यह हमारे मनोविश्लेषण का पहला परिणाम है। अब तक मनोविज्ञान को ऐसे संघर्षों का, या इस संभावना का कि वे संघर्ष इस तरह के रूपों में दिखाई दे सकते हैं, कुछ पता नहीं था । हमने मानसिक घटनाग्रों के क्षेत्र को बहुत ग्रधिक विस्तृत कर दिया है, ग्रौर ऐसी घटनाग्रों का भी मनोवैज्ञानिक ग्राधार सिद्ध कर दिया है जिनको पहले कभी मनोवैज्ञानिक नहीं माना गया।

श्रब जरा देर इस कथन पर विचार की जिए कि ग़लतियां 'मानसिक कार्य' हैं। क्या इस बात का हमारे पहले वाले कथन से--कि उनका कुछ ग्रर्थ होता है-ग्रधिक मतलब है ? मैं ऐसा नहीं समभता; इसके विपरीत, यह श्रधिक ग्रनिश्चित कथन है, श्रौर इसमें ग़लतफ़हमी की ग्रधिक गुंजायश है। मानिसक जीवन में दिखाई देने-वाली प्रत्येक चीज को किसी न किसी समय एक मानिसक घटना कहा जाएगा, परन्तु यह इस बात पर निर्भर है कि कोई विशेष मानिसक घटना सीधे रूप से शारी-रिक या ऐन्द्रियक या भौतिक कारणों से पैदा होती है—इस ग्रवस्था में इसकी जांच का काम मनोविज्ञान का नहीं है, श्रथवा यह सीधे श्रन्य मानिसक प्रकमों से पैदा हुई है, जिनके पीछे किसी जगह ऐन्द्रियक कारणों का सिलिसला शुरू होता है। जब हम किसी घटना को मानिसक प्रकम कहते हैं, तब हमारा ग्राशय इस दूसरी ग्रवस्था से ही होता है श्रौर इसलिए ग्रपने कथन को इस रूप में पेश करना ग्रधिक ग्रच्छा होगा: घटना का ग्रर्थ होता है, ग्रौर ग्रर्थ से हमारा मतलब है सार्थकता, ग्राशय, प्रवृत्ति, ग्रौर मानिसक कड़ियों की श्रुंखला में एक स्थान।

घटनात्रों का एक श्रौर समृह है जिसका ग़लतियों से बड़ा नजदीकी संबंध है, ग्रौर जिसके लिए यह नाम उपयक्त नहीं। हम उन्हें 'ग्राकस्मिक' ग्रौर लक्षण सुचक कार्य कहते हैं। वे भी बिना किसी प्रवर्त्तक या प्रेरक कारण के होने वाले, अर्थहीन, ग्रौर महत्वहीन कार्य प्रतीत होते हैं, पर इसके साथ-साथ उनमें स्पष्ट रूप से 'ग्रना-वश्यक' होने की विशेषता होती है। एक स्रोर तो वे ग़लतियों से स्रलग पहचाने जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा कोई दूसरा श्राशय नहीं होता जिसका वे विरोध करते हों, या जिसे वे बाधित करते हों; दूसरी ग्रोर, वे उन हाव-भावों ग्रौर चेष्टाग्रों में बिना किसी निश्चित भेदक सीमा के आ जाते हैं, जिन्हें हम भावों की अभिव्यक्तियां मानते हैं। ग्राकस्मिक घटनाग्रों के इस वर्ग में ऊपर से निष्प्रयोजन दीखनेवाले सब कार्य आ जाते हैं, जो हम कपड़ों से, शरीर के अंगों से और अपनी पकड़ में आने वाली वस्तुग्रों से मानो खेल-खेल में किया करते हैं। ऐसे कार्यों का लोप भी, ग्रौर वे स्वर-लहरियां भी, जो हम ग्राप से ग्राप गुनगुनाया करते हैं, इसीके ग्रन्तर्गत ग्राते हैं। मेरा यह कहना है कि ऐसे सब कार्यों का अर्थ होता है, और उनकी उसी तरह व्याख्या की जा सकती है जैसे ग़लतियों की, अर्थात् यह कि वे अधिक महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों के हलके संकेत हैं, ग्रौर सही रूप में मानसिक कार्य हैं। पर ग्रब मैं मानसिक घटनाम्रों के क्षेत्र के ग्रौर ग्रधिक विस्तार पर ग्रधिक समय न लगाकर फिर गुलतियों पर स्राता हूं, क्योंकि उनपर विचार करने से मनोविश्लेषण विषयक जांच-पडताल की महत्वपूर्ण समस्याओं को ग्रधिक स्पष्ट रीति से हल किया जा सकता है।

गलतियों पर विचार करते हुए हमने जो सबसे ग्रधिक मनोरंजक प्रश्न बनाए थे ग्रौर जिनका ग्रब तक उत्तर नहीं दिया गया वे, निःसंदेह, ये हैं : हमने कहा था कि गलतियां दो भिन्न ग्राशयों के ग्रापसी संघर्ष या बाधन भे सेपैदा होती हैं, जिनमें

<sup>?.</sup> Interference.

से एक को बाधित ग्राशय ग्रौर दूसरे को बाधक प्रवृत्ति कहा जा सकता है। बाधित ग्राशयों से कोई ग्रौर प्रश्न नहीं पैदा होता, पर बाधक प्रवृत्तियों के विषय में हम प्रथम तो यह जानना चाहते हैं कि दूसरों के बाधक के रूप में पैदा होनेवाले ये ग्राशय किस प्रकार के हैं, ग्रौर दूसरे, बाधक प्रवृत्तियों ग्रौर बाधित प्रवृत्तियों में क्या सम्बन्ध है।

में सब तरह की ग़लतियों के प्रतिनिधि के रूप में, फिर, बोलने की ही ग़लतियों को लूंगा, ग्रौर दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दूंगा।

बोलने की ग़लती में बाधक प्रवृत्ति, अर्थ में, वाधित ग्राशय से सम्बन्धित हो सकती है—इस ग्रवस्था में या तो पहली प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्ति का खण्डन करती है, या उसे शुद्ध करती है, या उसकी पूरक है। अथवा, दूसरे ग्रधिक ग्रस्पष्ट ग्रौर ग्रधिक मनोरंजक उदाहरणों में यह हो सकता है कि वाधक प्रवृत्ति का, ग्रर्थ में, वाधित ग्राशय से कुछ भी सम्बन्ध न हो।

इन सम्बन्धों में से पहले का प्रमाण अब तक बताए गए उदाहरणों, श्रीर उन जैसे दूसरे उदाहरणों, में श्रासानी से मिल सकता है। बोलने की गलती के प्रायः सब उदाहरणों में, जिनमें ग्रसली ग्राशय से उलटी बात कही जाती है, बाधक प्रवृत्ति बाधित ग्राशय से उलटा ग्रर्थ प्रकट करती है, ग्रीर वह ग़लती दो ग्रसंगत ग्रावेगों के बीच संघर्ष की सूचना है। ''मैं बैठक के उद्घाटन की घोषणा करता हूं, पर इसे बन्द कर देना ज्यादा अच्छा समभता हूं"—अध्यक्ष की गलती का यह अर्थ है। एक राजनैतिक ग्रखबार जिसपर भ्रष्टाचार का दोष लगाया गया था, एक लेख में ग्रपनी सफ़ाई देता है, जिसको इन शब्दों से समाप्त किया जाना था: "हमारे पाठक इस बात का सब्त हैं कि हमने सदा जन-हित के लिए ग्रधिक से ग्रधिक निःस्वार्थ रीति से मेहनत की है।" पर जिस सम्पादक को सफ़ाई लिखने का काम सौंपा गया था, उसने लिखा: "श्रधिक से ग्रधिक स्वार्थी रीति से।" यह कहा जा सकता है कि वह सोचता है : 'मुफ्ते यह बात लिखती है पर मैं ग्रसलियत को भ्रच्छी तरह जानता हूं।' जनता के एक प्रतिनिधि को यह कहते हुए कि हमें कैसर से 'Riick haltslos' (निःसंकोच रूप से) सच्ची वात कह देनी चाहिए, अपने दुःसाहस पर भय पैदा होता है ग्रीर एक ग्रांतरिक पुकार सुनाई देती है, ग्रीर वह बोलने का ग़लतियों से Riick haltslos को बदल कर 'Riick gratslos' (निष्फल रूप से) बोल जाता है।

ऊपर दिए गए उदाहरणों में, जिनमें शब्द या वाक्य के सिकुड़ जाने स्रौर संक्षिप्त हो जाने का प्रभाव पैदा होता है, शोधन या सही करने, कुछ जोड़ देने या जारी रहने का प्रक्रम होता है, जिसमें दूसरी प्रवृत्ति पहली के साथ-साथ दिखाई देती है। "तब बातें रिवील (ग्रर्थात् प्रकट) हुईं, परंतु सीधे कहा जाए तो फिल्दी (ग्रर्थात् भद्दी या गंदी) थीं, इसलिए बातें रिफिल्ड (रि[वील] + फिल्[दी] +

ड) हुईं।" "जो लोग इस विषय को समभते हैं, वे एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, पर नहीं, ग्रसल में इस विषय को समभते वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, इसलिए ठीक ही है कि वह एक उंगली पर गिना जा सकता है"; या "मेरा पित जो कुछ चाहे, खा-पी सकता है, पर ग्राप जानते हैं कि मैं उसे उसकी मनचाही चीज नहीं चाहने देती; इसलिए वह वही चीजें खा-पी सकता है जो मैं चाहूं।" इन सब ग्रवस्थाग्रों में ग़लती बाधित ग्राशय की वस्तु से पैदा होती है, या उससे सीधा संबंध रखती है।

दो बाधाकारक प्रवृत्तियों में दूसरे प्रकार का संबंध विचित्र मालूम होता है। यदि बाधक प्रवृत्ति का बाधित प्रवृत्ति की वस्तु से कोई संबंध नहीं है, तो वह कहां से ग्राती है, ग्रौर यह ठीक उसी स्थान पर क्यों प्रकट होती है ? प्रेक्षण में से ही इसका उत्तर मिल सकता है, ग्रौर उससे पता चलता है कि बाधक प्रवृत्ति उस विचार-श्रृंखला से पैदा होती है जो उस व्यक्ति के मन में कुछ देर पहले चल रही थी, ग्रौर वह बाद में इस प्रकार प्रकट हो जाती है, चाहे वह पहले भापण में प्रकट हुई हो या न हुई हो। इसलिए ग्रसल में इसे निर्थंकावृत्ति ही कहा जा सकता है, हालांकि यह ग्रावश्यक नहीं कि यह बोले गए शब्दों की ही निर्थंकावृत्ति हो। यहां भी बाधक प्रवृत्ति ग्रौर बाधित प्रवृत्ति में साहचर्य जितत संबंध का ग्रभाव नहीं है, हालांकि यह वस्तु में नहीं है, बल्कि कृत्रिम रूप से स्थापित किया जाता है, ग्रौर कई बार इसके लिए संबंध बहत 'खींच-तान' करके जोड़ा जाता है।

इसका एक सरल उदाहरण देता हूं जो मैंने स्वयं देखा था। एक बार सुन्दर डोलोमाइट्स में वियेना की दो महिलाग्रों से मेरी भेंट हुई जो एक पैदल यात्रा पर रवाना हो रही थीं। मैं कुछ दूर उनके साथ गया, ग्रौर हमने इस तरह के जीवन के सुखों पर तथा कठिनाइयों पर भी बातचीत की। एक महिला ने स्वीकार किया कि इस तरह दिन बिताने में बड़ी ग्रसुविधा मालूम होती है। "सारे दिन धूप में चलते रहना निश्चित ही बड़ा कष्टकारक है जिसमें ब्लाउज "तथा वस्तुएं बिल्कुल भीग जाती हैं।" इस वाक्य में उसे एक स्थान पर थोड़ी दुविधा हुई थी। इसके बाद वह कहती गई। "पर जब ग्रादमी नैक होस (nach Hose) पहुंच जाता है, ग्रौर कपड़े बदल सकता है""। (होस का ग्रथं है पेटीकोट: वह महिला नैक होस कहना चाहती थी जिसका ग्रथं है घर)। हमने इस गलती का विश्लेपण नहीं किया पर मुक्ते विश्वास है कि ग्राप इसे ग्रासानी से समक्त जाएंगे। महिला ग्रपने कपड़ों की पूरी सूची गिनाना चाहती थी, 'ब्लाउज, शमीज, ग्रौर पेटीकोट।' ग्रौचित्य की रक्षा के लिए उसने पेटीकोट (होस) का जिक छोड़ दिया; पर ग्रगले वाक्य में, जिसकी ग्रथंवस्तु सर्वथा स्वतंत्र है, वह छोड़ा गया शब्द ध्विन में मिलते-

<sup>?.</sup> Observation.

जुलते दूसरे शब्द घर (हौस) की विकृति के रूप में जबान से निकल पड़ा।

अब हम मुख्य प्रश्न पर ग्रा सकते हैं, जिसे हम ग्रब तक टालते ग्राए हैं, ग्रौर वह यह है कि ये प्रवृत्तियां, जो इस तरह दूसरे आशयों को बाधित करके स्रजीब रीति से सामने स्राती हैं, किस तरह की होती हैं। स्पष्टतः वे स्रनेक प्रकार की होती हैं, पर हमें ऐसा तत्व खोजना है जो उन सबमें रहता हो । यदि इस काम के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करें तो हमें शीघ्र ही मालूम हो जाएगा कि वे तीन समूहों में स्राते हैं । **पहले** समूह में वे उदाहरण स्राते हैं जिनमें **बाधाकारक** प्रवृत्ति का वक्ता को ज्ञान है, ग्रौर इसके ग्रलावा गलती करने से पहले उसने उसे ग्रनुभव किया था। इस प्रकार 'रिफिल्ड' की गलती में, वक्ता ने न केवल यह स्वीकार किया कि उसने प्रस्तुत घटनाय्रों को 'फिल्दी' कहकर उनकी स्रालोचना की थी, बिंत्क यह भी स्वीकार किया कि उसका स्राशय इस राय को शब्दों में प्रकट करने का था, पर उसने बाद में इस ग्राशय को बदल लिया। दूसरे समूह में वे उदाहरण त्राते <mark>हैं जिनमें बाधाकारक प्रवृत्ति को वक्ता</mark> श्रपनी प्रवृत्ति मानता है, पर उसे यह पता नहीं है कि गलती करने से पहले उसके भीतर वह प्रवृत्ति प्रवल थी। इसलिए वह हमारे बताए गए ऋर्थ को मान लेता है, पर कुछ देर तक इसपर आश्चर्य करता रहता है । इस तरह के प्रवृत्ति के उदाहरण बोलने की गुलतियों की श्रपेक्षा शायद ग्रन्य गलतियों में ग्रधिक ग्रासानी से मिल जाएंगे। तीसरे समूह में, बाधक प्रवृत्ति का वक्ता द्वारा जोर-शोर से खंडन किया जाता है; वह इसका ही खंडन नहीं करता कि गलती से पहले यह प्रवृत्ति उसमें प्रबल थी, बल्कि वह यह भी कहता है कि यह प्रवृत्ति कभी मेरे पास तक नहीं फटकी । **हिकफ** वाला मामला, तथा वह निश्चित रूप से अभद्र तिरस्कार याद की जिए जो मैंने बाधक प्रवृत्ति का पता लगा-कर ग्रपने सिर लिया था । ग्राप जानते हैं कि इन उदाहरणों के विषय में ग्रापका ग्रौर मेरा कोई समभौता नहीं हो सका । में भोजन के बाद वाले वक्ता के खण्डन के बारे में श्रपने ग्रर्थ पर ग्रटल हूं, जबकि ग्राप, मेरा ख्याल है, उसकी प्रबलता से ग्रब भी प्रभावित हैं, श्रौर शायद यह सोच रहे हैं कि क्या ऐसी गलतियों का श्रर्थ न लगाना और उन्हें शुद्ध रूप से कार्यिकीय कार्य समभकर छोड़ देना उचित नहीं होगा, जैसा कि विश्लेषण से पहले के दिनों में किया जाता था। ग्राप किस बात से भय-भीत हैं, यह मैं कल्पना कर सकता हूं । मैंने जो अर्थ लगाया है, उसमें यह कल्पना भी या जाती है कि जिन प्रवृत्तियों के बारे में वक्ता कुछ नहीं जानता, वे भी उसमें प्रकट हो सकती हैं, ग्रौर कि मैं ग्रनेक संकेतों से उन्हें सिद्ध कर सकता हूं । ग्रापको ऐसे नए निष्कर्ष पर पहुंचने में संकोच होता है, जिसके बाद में बहुत-से परिणाम हो सकते हैं। मैं इस बात को समभता हूं ग्रौर मानता हूंकि कुछ दूर तक ग्रापका संकोच उचित है परन्तु एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, यदि ग्राप गलतियों के सम्बन्ध में उस विचार को, जिसकी इतने सारे उदाहरणों से पुष्टि हो गई है, उसके

ग्रन्तिम तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ग्रापको यह चौंकाने वाली कल्पना स्वीकार करनी होगी। यदि ग्राप ऐसा नहीं कर सकते तो ग्रापको गल-तियों को समभते का काम, जो ग्रभी ग्रापने शुरू ही किया है, छोड़ देना होगा।

जरा उस बात पर विचार की जिए जो तीनों समूहों को जोड़ती है, श्रौर बोलने की ग़लती के तीनों तन्त्रों में एक-सी है। सौभाग्य से यह सामान्य ग्रंश बिल्कुल स्पष्ट है। पहले दो समूहों में वक्ता बाधाकारक प्रवृत्ति का श्रस्तित्व मानता है; पहले समूह में इतनी बात श्रौर भी है कि वह प्रवृत्ति ग़लती से ठीक पहले दिखाई दी थी, पर पिछली दोनों श्रवस्थाश्रों में इसे पीछे धकेल दिया गया है। वक्ता ने उस विचार को न बोलने का पक्का इरादा किया हुआ था, श्रौर फिर ऐसा होता है कि वह बोलने की ग़लती कर जाता है; मतलब यह हुआ कि जिस प्रवृत्ति को बाहर आने से रोका गया है, वह उसकी इच्छा के विरुद्ध बल लगा है, और मुंह से निकलती है—या तो वह वक्ता द्वारा प्रकट किए जा रहे आशय की अभिव्यक्ति को बन्तकर या उसमें मिलकर या स्वयं उसके स्थान पर श्राकर प्रकट होती है। यही बोलने की ग़लती का तन्त्र या प्रकिया है।

जहां तक मेरा सवाल है, मैं तीसरे सनूह में भी उपर्युक्त प्रतिकिया को बिल्कुल ठीक बिठा सकता हूं। मुभ्ने सिर्फ़ इतना मान लेना होगा कि इन तीनों समूहों में इतना ही अन्तर है कि किसीमें आशय को पीछे धकेलने में कम सफलता हुई है ग्रौर किसीमें ग्रधिक । पहले समूह में ग्राशय मौजूद है, ग्रौर शब्द बोले जाने से पहले सामने आ जाता है। तब तक इसे पीछे नहीं धकेला गया है, और धकेले जाने की भरपाई यह गलती में कर लेता है। दूसरे समूह में आशय और भी पीछे धकेल दिया जाता है; उसका भाषण से पहले भी कहीं पता नहीं चलता। यह उल्लेख-नीय बात है कि पीछे धकेले जाने से उसके गलती का सिक्रय कारण होने में जरा भी रुकावट नहीं होती। पर यह ग्रवस्था तीसरे समूह में इस प्रक्रम की व्याख्या को सरल बना देती है। यह कल्पना करना साहस का काम है कि कोई प्रवृत्ति तब भी गलती के रूप में प्रकट हो सकती है जब उसे बहुत दिनों तक, बहुत ही दिनों तक, प्रकट होने से रोके रखा गया हो, वह ज़रा भी दिखाई न दी हो, श्रीर इसलिए वक्ता सीधे तौर से उसका खण्डन कर सकता है। पर तीसरे समह के सवाल को एक ग्रोर छोड़-कर ग्रन्य उदाहरणों से आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कि बोलने की गुलती होने की यह अपरिहार्य शर्त है कि कोई बात कहने के आशय को पहले निगृहीत या अव-रुद्ध किया गया हो। (अर्थात् दबाया गया हो।)

श्रब हम यह कह सकते हैं कि ग्लितियों को समभते में हम कुछ श्रागे बढ़े हैं। हम यह जानते हैं कि वे मानसिक घटनाएं हैं; जिसमें श्रर्थ श्रौर प्रयोजन पहचाने जा

Suppression.

सकते हैं,हम यह भी जानते हैं कि वे दो भिन्न ग्राशयों के परस्पर बाधन या संघर्ष से पैदा होती हैं, और इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि इनमें से कोई आशय दूसरे को बाधित करके तभी प्रकट हो सकता है, जब इसे स्वयं ग्रपनी गित में कोई बाधा या रुकावट सहनी पड़ी हो। दूसरों को बाधित करने से पहले यह स्वयं किसी तरह बाधित किया गया होना चाहिए।स्वभावतःइससे हमें उन घटनाम्रों की पूरी व्याख्या नहीं प्राप्त होती, जिन्हें हम गुलतियां कहते हैं। हम देखते हैं कि तुरन्त ग्रीर सवाल पैदा हो जाते हैं, ग्रौर साधारणतया हमें यह शंका होती है कि ज्यों-ज्यों हम इसे समक्तने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, त्यों-त्यों नए प्रश्न पैदा होने के और अधिक मौके आएंगे; उदाहरण के लिए, हम पूछ सकते हैं कि यह मामला ग्रधिक सरल रूप में क्यों नहीं चलता ? यदि मन में यह ग्राशय है कि किसी प्रवृत्ति को पूरा होने देने के बजाय रोका जाए तो यह रोक सफल होनी चाहिए ग्रौर उस प्रवृत्ति का कुछ भी रूप प्रकट नहीं होना चाहिए, अथवा वह रोक असफल होनी चाहिए और वह रोकी गई प्रवृत्ति पूरी तरह प्रकट होनी चाहिए। परन्तु गुलतियां समभौते के रूप में होती है; वे दोनों स्राशयों की स्रांशिक सफलता स्रौर स्रांशिक विफलता को प्रकट करती हैं। स्रवां-छित स्राशय न तो पूरी तरह रुकता है, स्रौर न सारे का सारा बाहर स्रा पाता है, यद्यपि कुछ उदाहरणों में यह आ भी जाता है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बाधाजनित (या समभौते वाले) रूप पैदा होने के लिए विशेष अवस्थाएं मौजूद होती चाहिएं, पर यह हम अनुमान भी नहीं कर सकते कि वे किस तरह की हो सकती हैं। मैं यह नहीं समभता हूं कि हम गलतियों का ग्रौर गहरा ग्रध्ययन करके इन ग्रज्ञात परिस्थितियों का पता लगा सकते हैं। पहले मानसिक जीवन के कुछ ग्रौर गुप्त क्षेत्रों की पूरी तरह जांच करना जरूरी होगा। उनमें मिलने वाले सादश्य ही हमें यह हौसला दे सकते हैं कि हम वे कल्पनाएं कर सकें जिनकी गल-तियों के बारे में ग्रौर ग्रधिक सूक्ष्म स्पष्टीकरण के लिए ग्रावश्यकता है। ग्रौर एक बात भीर। हल्के संकेतों को लेकर भागे बढ़ना, जैसा कि हम इस क्षेत्र में सदा करते हैं, खतरेसे खाली नहीं। एक मानसिक रोग कम्बीनेटरी पैरानोइग्रा कहलाता है, जिसमें ऐसे छोटे संकेतों का उपयोग करने की ग्रादत सीमा से बाहर हो जाती है, ग्रौर स्वभावत: मेरा यह दावा नहीं है कि इस इस तरह के ग्राधार पर निकाले गए नतीजे सारे सही होते हैं। इस खतरे से बचने के लिए हमें ग्रपने परीक्षणों का क्षेत्र विस्तृत रखना चाहिए ग्रौर मानसिक जीवन के बड़े विविध रूपों से एक जैसे प्रभाव इकट्टे करने चाहिएं।

तो ग्रब हम गृलतियों का विश्लेषण यहीं छोड़ देते हैं, पर एक बात ग्रौर है जो मैं ग्रापके ध्यान में जमाना चाहता हूं। ग्राप उस विधि को एक नमूने के रूप में

**<sup>?.</sup>** Combinatory Paranoia

ध्यान में रखें जिससे हमने इन घटनाओं पर विचार किया है। इन उदाहरणों से आप यह समक्त सकते हैं कि हमारे मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। हमारा प्रयो-जन इतना ही नहीं है कि घटनाओं का सिर्फ़ वर्णन और वर्गीकरण कर दें, बित्क हमें यह विचार भी करना है कि वे मन में दो बलों के संघर्ष से, किसी ध्येय की ओर जाने के लिए यत्नशील प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियों के रूप में, जो मिलकर या एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, पैदा हुई हैं। हम मानसिक घटनाओं की एक गितकीय अवधारणा में जो प्रवृत्तियां हम सिर्फ़ अनुमान से जानते हैं, वे अधिक महत्वपूर्ण हैं और जो घटनाएं हम प्रत्यक्ष देखते हैं, वे कम महत्व की हैं।

तो अब हम ग्लितियों की और जांच-पड़ताल नहीं करेंगे, पर तब भी हम सारे क्षेत्र के विस्तार का विहगावलोकन कर सकते हैं, जिसमें वे चीजें भी आएंगी जिन्हें हम पहले जानते हैं, और उन बातों के चिह्न भी दिखाई देंगे जो नई हैं। ऐसा करते हुए हम पहले किया गया तीन समूहों वाला विभाजन क़ायम रखेंगे; वोलने की ग्लितियां और उन्हीं जैसी दूसरी ग्लितियां, जैसे लिखने में, पढ़ने में, या सुनने में होने वाली ग्लितियां, भूली हुई वस्तु (व्यवितवाचक नाम, विदेशी शब्द, संकल्प, संस्कार) के अनुसार उसके उपविभागों सिहत भूल जाना और चीज़ कहीं रखकर भूल जाना, भूल से कोई और चीज़ उठा लेना और वस्तुएं खो देना। जहां तक भूलों से हमारा सम्बन्ध है, उनमें से कुछ को भूलने के शीर्षक के नीचे, और कुछ ग़लत किए गए कार्यों (गृलत वस्तु उठा लेने आदि) के शीर्षक के नीचे रखा जाएगा।

हम बोलने की गलितयों पर पहले बड़े विस्तार से विचार कर चुके हैं। तो भी उसके विषय में कुछ श्रौर बात बाकी है। बोलने की गलितयों के साथ सम्बद्ध कुछ छोटी-छोटी भावनात्मक चेष्टाएं होती हैं, जो बिलकुल निरर्थक नहीं होतीं। कोई भी यह नहीं समभना चाहता कि उसने बोलने में गलती की है। प्रायः स्वयं गलती करने पर मनुष्य उसे नहीं सुन पाता, पर दूसरा वह ग्लती करे तो वह हमारे कान से नहीं बच सकती। एक ग्रर्थ में, बोलने की ग्लितयां छूत की बीमारी हैं, उनकी चर्चा करते हुए श्रपने को उनसे श्रछूता रखना ग्रासान काम नहीं। छोटी से छोटी ग्लती का भी प्रेरक कारण पता लगा लेना किटन नहीं है, यद्यपि इनसे छिपे हुए मानिसक प्रकमों पर कोई विशेष रोशनी नहीं पड़ती; उदाहरण के लिए, यि कोई श्रादमी किसी शब्द पर गड़बड़ के कारण दीर्घ स्वर को हस्व बोला जाता है, चाहे उसका प्रेरक कारण कैसा ही हो, तो इसके परिणामस्वरूप, वह शीघ्र ही किसी हस्व स्वर को दीर्घ बोलेगा श्रौर पहली गलती से हुई कमी पूरी करने के लिए एक नई गलती करेगा। यही बात तब होती है जब कोई किसी संयुक्त स्वर

<sup>?.</sup> Dynamic Conception.

जैसे 'एइ' या 'ग्रोइ' को ग्रस्पष्ट रूप से ग्रीर ग्रसावधानी से 'इ' की तरह बोल जाता है; वह बाद में 'इ' म्राने पर उसे 'एइ' या 'म्रोइ' बोलकर इसे शुद्ध करना चाहता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उसे श्रोता का ध्यान है, श्रौर मानो वह स्ननेवाले को यह नहीं समभते देना चाहता कि मैं ग्रपनी मातुभाषा बोलने के बारे में उदासीन हं। दूसरी क्षतिपूरक विकृति से सुनने वाले का ध्यान पहली विकृति की ग्रोर भी जाता है, ग्रौर उसे यह निश्चय हो जाता है कि वक्ता का ध्यान भी उस गलती की ग्रोर जा चुका है। सबसे ग्रधिक होनेवाली, महत्वहीन ग्रीर सरल गल-तियां भाषण के दिलचस्पी रहित भागों में, शब्दों के सिक्ड़ने या संक्षिप्त होने स्रौर पुर्वोच्चारणों के रूप में होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी लम्बे वाक्य में बोलने की गलतियां वैसी होंगी जिनमें ग्रन्तिम ग्राशयित शब्द किसी पहले वाले शब्द की ध्वनि पर ग्रसर डालता है। इससे हमपर यह ग्रसर पडता है कि वाक्य बोलने में कुछ ग्रवैर्य था, ग्रीर साधारणतया इससे यह संकेत मिलता है कि वह वाक्य या सारी बात बोलने का कुछ प्रतिरोध हो रहा है। इससे हम ऐसे सीमावर्ती उदाहरणों पर श्रा जाते हैं, जिनमें बोलने की गलती के विषय में मनोविश्लेयण वाली ग्रौर सामान्य कायिकीय ग्रवधारण के ग्रन्तर मिलकर एक हो जाते हैं। हम यह कल्पना करते हैं कि उदाहरणों में बाधक प्रवृत्ति स्राशियत भाषण का विरोध कर रही है, पर वह स्रपनी उ।स्थित ही जाहिर कर सकती है, ग्रयना निजी प्रयोजन नहीं। यह जो बाधा पैदा करती है, वह किसी ध्वनि-प्रभाव या साहचर्य के सम्बन्ध के बाद होती है, ग्रौर इसे म्राशयित भाषण से ध्यान बढ़ानेवाली प्रवृत्ति माना जा सकता है, किन्तु इस घटना का सारतत्व न तो ध्यान-बंटाई है ग्रीर न साहचर्यात्मक प्रवृत्ति है, जो सिक्तिय हो गई है। इसका सारतत्व इस घटना से मिलनेवाला यह संकेत है कि ग्राशयित भाषण को बाधा पहुंचाने वाला कोई ग्रीर ग्राशय मौजूद है, जिसके स्वरूप का पता इस उदाहरण में उसके परिणामों से नहीं चल सकता, जैसा कि बोलने की गलती से स्रधिक प्रमुख सब उदाहरणों में सम्भव होता है।

लिखने की गलितयां, जिनकी अब मैं चर्चा कर रहा हूं, अपने तन्त्र या प्रिक्रया की दृष्टि से बोलने की गलितयों से इतनी मिलती-जुलती होती ह कि उनसे किसी नए दृष्टिकोण की आशा नहीं की जा सकती। शायद इस समूह से हमारी जानकारी में थोड़ी वृद्धि हो जाने से हमें सन्तोप हो जाए। लिखने की उन ही आम तौर से होनेवाली छोटी-छोटी गलितयों, शब्दों के सिकुड़ जाने, बाद के शब्दों के—विशेष रूप से अन्तिम शब्दों के—पहले लिखे जाने से यह सूचित होता है कि लिखनेवाले को लिखने में दिलचस्पी नहीं है, और उसमें अधैर्य है। लिखने की गलितयों में बहुत मुख्य रूप से दीखनेवाली बातों से बाधक प्रवृत्ति के स्वरूप और आशय का पता भी चल जाता है। साधारणतया, यदि हमें किसी पत्र में लिखने की कोई गलती दिखाई दे, तो हम समभ जाते हैं कि लेखक का मन उस समय बिना बाधा के

कार्य नहीं कर रहा था। बात क्या थी, यह हमेशा निश्चित नहीं हो सकता। बोलने की गलितयों की तरह, लिखने की गलितयों पर भी स्वयं लिखनेवालों का ध्यान नहीं जाता। इस प्रसंग में निम्नलिखित बात बड़ी महत्वपूर्ण है। निस्संदेह कुछ लोगों को सदा अपना लिखा हुआ प्रत्येक पत्र भेजने से पहले दुवारा पढ़ने की आदत होती है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते; पर यदि ये लोग कभी किसी पत्र को दुवारा पढ़ें तो उन्हें कोई न कोई महत्वपूर्ण ग़लती देखने और उसे सही करने का मौका सदा मिलता है। इसकी कैसे व्याख्या की जाए। यह तो कुछ ऐसा मालूम होता है, जैसे उन्हें पता था कि उन्होंने पत्र लिखने में कोई ग़लती की है। क्या हम सचमुच यह मान सकते हैं कि ऐसी बात थी?

लिखने की गुलतियों के व्यावहारिक महत्व के साथ एक मनोरंजक समस्या जुड़ी हुई है। ग्रापको उस हत्यारे ह. का मामला याद होगा जिसने ग्रपने ग्राप को जीवाणुशास्त्री १ बताकर वैज्ञानिक संस्थाय्रों से बड़े भयंकर रोगाणु-बीज प्राप्त कर लिए थे, पर उनका उपयोग उसने ग्रपने से सम्बन्धित व्यक्तियों से इस बिल्कूल नए तरीके द्वारा पिण्ड छुड़ाने में किया । इस व्यक्ति ने एक बार एक वैज्ञानिक संस्था के ग्रधिकारियों से शिकायत की कि मुफ्ते भेजे गए रोगाणु-वीज प्रभावहीन थे, पर उसने लिखने में एक गलती कर दी; पत्र में यह लिखने के बजाय कि 'Mausen und Meerchweinchen' (चूहों और गिनी-पिगों)पर किए गए मेरे परीक्षणों में, उसने लिखा कि 'Menschen' (लोगों) पर किए गए मेरे परीक्षणों में--ये शब्द साफ़ पढ़ें जाते थे। इस गलती की म्रोर उस संस्था के डाक्टरों का ध्यान भी गया, पर जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने इससे कोई नतीजा नहीं निकाला । स्रब स्रापका क्या विचार है ? क्या यह अच्छा नहीं होता कि डाक्टर उस गलती को उसकी ग्रपराध-स्वीकृति मानते, ग्रौर जांच शुरू कर देते, जिससे हत्यारे की हलचलें समय पर रोकी जा सकतीं ? इस उदाहरण में क्या यह उपेक्षा, जो ग्रसल में बड़ी महत्व-पूर्ण हो सकती थी, इसलिए नहीं की गई कि हमें गलतियों की ग्रपनी ग्रवधारणा के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं कहता हूं कि लिखने की इस तरह की गुलती से मेरे मन में निश्चय ही बड़ा सन्देह पैदा हो गया होता, पर इसे ग्रपराध-स्वीकृति मानने के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण ग्रापत्ति है । यह मामला इतना सीघा नहीं है । लिखने की गुलती निश्चित रूप से एक संकेत है, पर सिर्फ़ इसके ब्राधार पर जांच करना उचित न होता। इससे यह बात सचमुच सामने त्राती है कि वह ब्रादमी मनष्यों को रोगाणुत्रों से प्रभावित करने की बात सोच रहा है, पर इससे यह बात निश्चित रूप से नहीं प्रकट होती कि यह विचार हानि पहुंचाने की कोई सुनिश्चित योजना है; या एक कल्पनामात्र है, जिसका व्यवहार में कोई महत्व नहीं। यह भी सम्भव है

<sup>?.</sup> Bacteriologist.

कि ऐसी गुलती करनेवाला आदमी इस बात से इन्कार करे, और उसकी दृष्टि से उसका इन्कार करना ठीक ही होगा, कि उसके मन में कोई ऐसी कल्पना थी, और वह इस विचार को अपने से बिलकुल अपिरिचित बतायेगा। बाद में, जब हम मान-सिक यथार्थता और भौतिक यथार्थता के अन्तर पर विचार करेंगे, तब आप इन सम्भावनाओं को अधिक अच्छी तरह समक्ष सकेंगे। पर यह भी वैसा ही उदाहरण है, जिसमें बाद में गुलती का ऐसा अर्थ निकल आया, जिसकी आशंका नहीं थी।

ग्रप-पठन या गलत पढ़ जाना हमें एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचाता है, जो बोलने या लिखने की गुलतियों की मानसिक स्थिति से स्पष्टतः भिन्न है। दो संघर्षकारी प्रवृत्तियों में से एक के स्थान पर यहां एक ऐन्द्रिय उद्दीपन<sup>भ</sup> स्रा जाता है, ग्रौर शायद इसलिए कम स्थायी होता है। ग्रादमी जो कुछ पढ़ रहा है, वह उस तरह उसके श्रपने मन की उपज नहीं है, जैसे उसकी लिखी हुई चीज ; इसलिए ग्रधि-कतर उदाहरणों में ग्रप-पठन में पूर्ण स्थानापन्नता हो जाती है। पुस्तक के शब्द की जगह दूसरा भिन्न शब्द थ्रा जाता है, ग्रौर ग्रावश्यक नहीं कि मूल शब्द ग्रौर गलती के कारण स्नाए हुए शब्द की वस्तु में कोई सम्बन्ध हो, श्रौर ग्रामतौर से शब्दों में सादृश्य होने से ऐसा होता है। इसका लिखटनवर्ग का उदाहरण 'एगेनाम्मेन' (Agenommen) के स्थान पर 'एगामेन्नोन' (Agamennon) इस समृह का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस गुलती की कारणभूत बाधक प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए मुल पाठ को सर्वथा ग्रलग रख दीजिए; विश्लेषणात्मक जांच दो प्रश्नों से शरू हो सकती है: ग्रप-पठन के परिणाम से (स्थानापन्न ग्रर्थात् जो शब्द पढ़ा है उससे ) मुक्त साहचर्य र में रहने वाला पहला विचार कौन-सा है, और ग्रप-पठन किन परिस्थितयों में हुग्रा ?कभी-कभी ग्रप-पठन की व्यवस्था करने के लिए इस पीछे-वाली बात को जानना ही काफ़ी होता है, जैसे उदाहरण के लिए, तब जब कोई म्रादमी सख्त लाचारियों से परेशान होकर किसी नए नगर में घूमता हुम्रा पहली मंजिल पर बहुत बड़े बोर्ड पर 'क्लोसेथॉस' (Closethaus) शब्द पढ़ता है। स्रभी वह यह ग्राश्चर्य ही कर रहा है कि इतनी ऊंचाई पर बोर्ड लगाया गया है कि उसे पता चलता है कि ग्रसल में वह शब्द 'कोर्सेथॉस' (Corsethaus) है। दूसरे उदा-हरणों में, जहां मूल ग्रौर गुलती की वस्तु में सम्बन्ध नहीं होता, बारीकी से विश्लेषण की ग्रावश्यकता होती है, जो मनोविश्लेषण की रीति के ग्रम्यास ग्रीर इसमें विश्वास के बिना नहीं किया जा सकता। पर, ग्रामतौर से, ग्रप-पठन के उदाहरण की व्याख्या कर सकना इतना कठिन नहीं होता। 'एगामेन्नोन' के उदाहरण में स्थानापन्न शब्द से बिना कठिनाई के यह पता चल जाता है कि यह गड़बड़ किस विचार-पद्धति से

Sensory-excitation.

२. Free association.

पैदा हुई है। उदाहरण के लिए आजकल युद्धकाल होने से, सब जगह नगरों व सेना-पितयों के नाम और सैनिक शब्द आमतौर से पढ़ने में आते हैं, जो सदा आदमी के कान में पड़ते रहते हैं। जो कुछ अच्छा लगता है और मन में होता है, वह अपिरिचित और अच्छा न लगने वाले को हटाकर आ बैठता है। मन में मौजूद विचारों की छायाएं नई प्रतीतियों को धुंधला कर देती हैं।

एक और तरह का अप-पठन भी हो सकता है, जिसमें स्वयं मूल पाठ ही वाधा-कारक प्रवृत्ति पैदा करता है, और जिससे यह, आमतौर से, विपरीत शब्द में बदल जाता है। किसी आदमी को कोई ऐसी चीज पढ़नी पड़ती है जिसे वह नहीं पढ़ना चाहता, और विश्लेषण से उसे निश्चय हो जाता है कि जो कुछ उसने पढ़ा है, उसे न मानने की प्रबल इच्छा के कारण ही शब्द-परिवर्तन हो गया है।

श्रप-पठन के जिन श्रिषक दिखाई देने वाले उदाहरणों का पहले उल्लेख हुश्रा है, उनमें वे दो बातें प्रमुखता से दिखाई नहीं देतीं, जिन्हें गलितयों का तत्र बताते हुए हमने बहुत महत्वपूर्ण बताया था; ये हैं दो प्रवृत्तियों में संघर्ष, श्रीर उनमें से एक का पीछे धकेला जाना, जो गलती करके श्रपनी कमी पूरी कर लेती है। यह बात नहीं है कि श्रप-पठन में कोई इसके विरुद्ध बात होती हो, पर तो भी, इस भूल की श्रोर भुकने वाली विचार-श्रृंखला की श्रतिशयता कहीं श्रिधक मुख्य होती है श्रीर इसे जो निरोध या रुकावट पहले सहनी पड़ी हो, वह उतनी प्रमुख नहीं होती। जिन विभिन्न स्थितियों में भुलक्कड़पन के कारण गलतियां होती है, उनमें यही दो बातें सबसे श्रिधक स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं।

संकल्पों को भूल जाने का निश्चित रूप से एक ही अर्थ होता है; उसके अर्थ को, जैसा कि हम सुन चुके हैं, सामान्य आदमी भी अस्वीकार नहीं करता; संकल्प में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति सदा विरोधी प्रवृत्ति होती है; एक अनिच्छा होती है, जिसके विषय में यही पता लगाना बाकी है कि वह किसी और, तथा कम छिपे हुए रूप में प्रकट क्यों नहीं होती; क्योंकि इस विरोधी प्रवृत्ति के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं हो सकता । कभी-कभी उन प्रवर्त्तक कारणों का अनुमान भी किया जा सकता है जिनके कारण इस विरोधी भावना को छिपाना आवश्यक हो जाता है; आदमी देखता है कि यदि वह खुले आम इसका विरोध करता तो निश्चितरूप से इसकी निंदा की जाती, परन्तु चतुराई से गृलती के रूप में यह सदा अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेती है। जब संकल्प करने और उसे अमल में लाने के बीच में, मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, जिसके परिणामस्वरूप अब इसपर अमल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तब यदि उसे भुला दिया जाए तो वह घटना गृलतियों के अन्तर्गत नहीं रहेगी। इस गृलती में कोई आश्चर्य करने की चीज नहीं रहेगी क्योंकि वह जानता है कि उस संकल्प को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी को भूल

जाना तब ही गुलती कहला सकता है, जब मन मानने के लिए कोई कारण न हो कि इस तरह संकल्प को रह किया गया है।

संकल्पों को ग्रमल में लाने की बात भूल जाने के उदाहरण ग्रामतौर से ऐसे एक समान और स्पष्ट होते हैं कि वे हमारी गवेषणाओं के लिए कोई दिलचस्पी की चीज नहीं ह । तो भी दो प्रश्न ऐसे हैं जिनपर विचार करके इस तरह की गलतियों के ग्रध्ययन से कोई नई बात सीखी जा सकती है। हम कह चुके हैं कि किसी संकल्प को भूल जाना और उसपर श्रमल न करना, इस बात का संकेत है कि कोई उसकी विरोधी प्रवृत्ति के मुकाबले में मौजूद है। यह निश्चय ही सच है, पर हमारी अपनी जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि यह 'विरोधी इच्छा' या 'विपरीत इच्छा' १ दो प्रकार की हो सकती हैं--प्रत्यक्ष र या परोक्ष ( ग्रथवा संसक्त ग्रीर ग्रसंसक्त )। इस दूसरी इच्छा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम एक-दो उदाहरण लेंगे। जब कोई कृपाल ग्रपने कृपाकांक्षी ग्राश्रित के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से सिफारिश करना भूल जाता है, तब इसका यह कारण हो सकता है कि उसे उस ग्राश्रित में, ग्रसल में, विशेष दिलचस्पी नहीं है, और इसलिए उसकी सिफारिश करने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। कम से कम ग्राश्रित तो ग्रपने ग्राश्रयदाता की इस उपेक्षा को इसी द्ष्टि से देखेगा। पर हो सकता है कि मामला इससे अधिक उलभा हुआ हो। ग्रपने संकल्प पर ग्रमल करने का विरोध किसी ग्राश्रयदाता में किसी ग्रौर कारण से, ग्रीर किसी ग्रीर लक्ष्य से भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इसका स्राश्रित से कोई भी सम्बन्ध न हो, श्रौर शायद यह उस व्यक्ति से विरोध के कारण हो, जिससे सिफारिश करनी थी। यहां भी ग्राप देखते हैं कि हमारे निकाले हुए ग्रर्थ को व्यवहार में लागू करने पर क्या ग्रापत्तियां हैं। गुलती का ठीक-ठीक ग्रर्थ लगा लेने के बावजूद, यह खतरा है कि ग्राश्रित व्यक्ति बहुत ग्रधिक संदेही बन जाएगा, श्रौर श्रपने श्राश्रयदाता के प्रति घोर श्रन्याय करेगा । फिर, यदि कोई ग्रादमी कोई ऐसा नियत कार्य भूल जाता है, जिसका उसने वचन दिया था, श्रौर जिसे पूरा करने का पूरा संकल्प किया था, तो इसका सबसे अधिक सम्भावित कारण निश्चित रूप से यही है कि उसे दूसरे व्यक्ति से मिलने की स्पष्ट ग्रनिच्छा है; पर विश्लेषण से यह बात सिद्ध हो सकती है कि बाधाकारक प्रवृत्ति का सम्बन्ध उस व्यक्ति से नहीं था, बल्कि मिलने के स्थान से था, जिससे सम्बन्धित कुछ कष्ट-दायक स्मृतियों के कारण वहां जाने से बचा गया; या यदि कोई श्रादमी पत्र डाक में डालना भूल जाता है, तो हो सकता है कि विरोधी प्रवृत्ति पत्र में लिखी हुई बातों से सम्बन्धित हो; परन्तु इससे यह सम्भावना खत्म नहीं हो जाती कि पत्र श्रपने श्राप में भी हानि रहित नहीं है, श्रीर वह विरोधी प्रवृत्ति का शिकार सिर्फ़

Counter-will. ₹. Immediate. ₹. Mediate.

इस कारण हुया है क्योंकि इसमें लिखी हुई किसी चीज़ से लेखक को पहले लिखे गए एक और पत्र का ध्यान ग्रा गया है, जो सच मुच विरोध का सीधा कारण था। तो, यह कहा जा सकता है कि विरोध पहले पत्र से, जहां कि यह उचित था, मौजूदा पत्र को, जहां इसका ग्रसल में कोई उद्देश्य नहीं है, स्थानांतरित हो गया है। इस प्रकार, ग्राप देखते हैं कि हमारे बिलकुल मज़बूत बुनियाद पर निकाले गए ग्रथीं को लागू करने में संयम और सावधानी बरतनी ग्रावश्यक है। जो बात मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तुल्य ग्रथ्थं वाली है, ग्रसल में उसके बहुत-से ग्रथ्थं हो सकते हैं।

यह बात ग्रापको बड़ी ग्रजीब लग सकती है कि ऐसी चीजें होती हैं। शायद ग्रापका भुकाव यह मानने की ग्रोर होगा कि 'परोक्ष' विपरीतेच्छा ही किसी घटना को रोगात्मक बताने के लिए काफ़ी है; परन्तु मैं ग्रापको यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह स्वस्थ ग्रौर सामान्य व्यक्तियों में भी पाई जाती है, ग्रौर फिर, मेरी बात को गुलत रूप में न समिभए। मेरी बात का यह ग्रर्थ नहीं है कि मैं यह मान रहा हूं कि हमारे विश्लेषणात्मक ग्रथों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कह चुका हूं कि किसी योजना पर ग्रमल करने को भूल जाने के बहुत-से ग्रर्थ हो सकते हैं, पर ऐसा उन्हीं उदाहरणों में होता है जिनका हमने विश्लेषण नहीं किया है, ग्रौर जिनका ग्रथं हमें ग्रपने व्यापक सिद्धान्तों के ग्रनुसार लगाना पड़ता है। यदि उस उदाहरण में व्यक्ति का विश्लेषण किया जाए तो हमेशा काफ़ी निश्चित रूप से यह सिद्ध किया जा सकता है कि विरोध प्रत्यक्ष है, ग्रथवा इसका ग्रौर कौन-सा कारण है।

ग्रव यह दूसरी बात लीजिए: जब हम बहुत सारे उदाहरणों में यह प्रमाण पाते हैं कि किसी ग्राशय को भूल जाने का मूल विपरीत इच्छा है तो हम यह हल दूसरे समूह के उदाहरणों पर लागू करने का साहस कर सकते हैं, जिनमें विश्लेषित व्यक्ति हमारी ग्रनुमान की हुई विपरीत इच्छा की मौजूदगी को पुष्ट नहीं करता, बिल्क उसका निषेध करता है। इसके उदाहरण के रूप में ये ग्राम घटनाएं लीजिए, जैसे मांगी हुई किताब लौटाना, या कर्ज चुकाना भूल जाना। हम सम्बद्ध व्यक्ति से यह कहने का साहस कर सकते हैं कि ग्रापके मन में पुस्तकें ग्रपने ही पास रख लेने ग्रीर ऋण न चुकाने का ग्राशय था, जिसपर वह इस ग्राशय का निषेध करेगा, पर ग्रपने ग्राचरण का कोई ग्रीर स्पष्टीकरण नहीं दे सकेगा। तब हम यह ग्राग्रह करते हैं कि उसका यह ग्राशय ग्रवश्य था, पर वह इसे जानता नहीं है। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि यह भूलने के प्रभाव के द्वारा ग्रपना रूप प्रकट कर जाता है। हो सकता है कि तब वह यह बात दोहराए कि मैं इस बारे में सिर्फ़ भूल गया था। ग्रापको याद होगा कि हम वैसी ही स्थिति में ग्रागए हैं, जिसमें एक बार पहले ग्राए थे। यदि हम ग्लितियों के उन ग्रथों को, जो इतने सारे उदाहरणों में उचित सिद्ध हुए हैं, उनके तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें मजबूरन यह धारणा

श्रपनानी होगी कि मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्तियों का वास है जिनसे परिणाम तो पैदा होते हैं, पर मनुष्य उन्हें जानता नहीं; परन्तु ऐसा कहकर हम श्रपने श्रापको जीवन में, श्रीर मनोविज्ञान में प्रचलित सब विचारों के विरोध में खड़ा कर लेते हैं।

व्यक्तिवाचक नामों ग्रौर विदेशी नामों तथा शब्दों को भूलने का कारण भी इस तरह एक ऐसी विरोधी प्रवृत्ति में पाया जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, पर प्रस्तुत नाम की विरोधी है। इस तरह के प्रत्यक्ष विरोध के अनेक उदाहरण मैं पहले ग्रापको दे चुका हूं। यहां परोक्ष कारण विशेष रूप से ग्रधिक दिखाई देता है, ग्रौर ग्राम तौर से इसपर रोशनी डालने के लिए सावधानी से जांच करना ग्रावश्यक होता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, इस युद्धकाल में, जिसने हमें अपने बहुत सारे पहले के सुख छोड़ने को मजबूर कर दिया है, व्यक्ति-वाचक नामों को याद रखने की हमारी योग्यता को वड़े-बड़े दूर के सम्बन्धों के कारण बड़ी हानि पहुंची है। कुछ समय पहले ऐसा हुन्ना कि मुक्ते मोराविया के सीघे-सादे नगर विसेन्ज का नाम याद न ऋाया, और विक्लेषण से पता चला कि इस मामले में मैं प्रत्यक्ष विरोध का दोषी नहीं था, बल्कि इसका कारण यह था कि यह नाम ग्रोरविएटो के प्लाजो विसेन्जी के नाम से मिलता हुग्रा था, जहां मैंने पहले बहुत समय सुख से बिताया था। इस नाम के याद ग्राने का विरोध करने वाली प्रवृत्ति के प्रवर्त्तक कारण के रूप में, यहां पहली बार, हमारे सामने एक सिद्धान्त आ रहा है जो बाद में स्नायु-लक्षणों के पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण बनकर सामने ग्राएगा: वह यह है कि स्मृति-शक्ति कष्टकारक भावनाम्रों से सम्ब-न्धित किसी बात को, जिसके याद ग्राने से कष्ट फिर जाग उठेगा, याद नहीं करना चाहती। स्मरण द्वारा या अन्य मानसिक प्रक्रमों द्वारा कष्ट से बचने की स्रोर होने-वाली इस प्रवृत्ति में, कष्टकर बातों से मन के इस पलायन में, शायद हम वह अन्तिम प्रयोजन देख सकें जो न केवल नामों को भूलने के पीछे, बल्कि ग्रौर बहुत-सी गल-तियों, भूलों श्रौर चूकों के पीछे भी क्रियाशील हैं।

पर नामों को भूलने की व्याख्या मनोकायिकीय दृष्टि से विशेष श्रासानी से हो जाती प्रतीत होती है, श्रौर इसलिए नाम भूलने की घटना वहां भी प्रायः होती है जहां श्रिप्रयताप्रेरक का होना नहीं सिद्ध किया जा सकता। जब किसी श्रादमी में नाम भूल जाने की प्रवृत्ति होती है, तब विश्लेषणद्वारा जांच करके इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि उसके मन से नाम सिर्फ इसीलिए नहीं ग़ायब हो जाते कि वह उन्हें पसंद नहीं करता, या वे उसे किसी श्रष्टिचकर बात की याद दिला देते हैं, बल्कि इसलिए भी ग़ायब हो जाते हैं क्योंकि वह विशेष नाम श्रिषक घनिष्ठ या गहरे प्रकार के साहचर्यों की किसी और श्रृंखला से जुड़ा होता है। वह नाम वहां मानो दृढ़ता से बंध जाता है, श्रौर उस समय प्रवितित श्रन्य साहचर्यों में प्रवेश करन से रोक दिया जाता है। यदि श्राप स्मृति-प्रणालियों की युक्तियों का स्मरण

करें तो ग्राप कुछ ग्राश्चर्य के साथ यह महसूस करेंगे कि जो साहचर्य नामों को भूले जाने से रोकने के लिए वहां कृत्रिम रूप से प्रविष्ट कराये जाते हैं, उन्हींके कारण वे नाम भूल जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण व्यक्तियों के नाम हैं, जिनके मान स्वभावत: व्यक्ति-व्यक्ति के ग्रनुसार बहुत भिन्न-भिन्न होते हैं । उदाहरण के लिए, एक पहला नाम लें, जैसे थियोडोर । श्रापमें से कुछ के लिए इसका कोई खास अर्थ नहीं होगा, कुछ के लिए यह पिता, भाई, या मित्र का, या अपना ही नाम होगा। विश्लेषण के अनुभव से पता चलेगा कि आप में से पहले वर्ग के लोगों को यह भूलने का कोई खतरा नहीं होगा कि यह किसी अजनबी का नाम है; पर शेष लोगों को यह बात लगातार चुभती-सी रहेगी कि एक ऐसा नाम, जो श्रापको श्रपने किसी निकट संबंधी के लिए ही सुरक्षित रखा हुआ मालुम होता है, किसी अज-नबी का भी हो। ग्रब यह कल्पना करें कि साहचर्यों के कारण उत्पन्न यह निरोध र 'कष्ट'-सिद्धान्त के कियाशील होने के समय ही होता है, ग्रीर इसके ग्रतिरिक्त परोक्ष प्रक्रिया से होता है, तब ग्रापको कार्य-कारण संबंध की दृष्टि से इस तरह नाम ग्रस्थायी रूप से भूलने की प्रक्रिया की जटिलता ठीक-ठीक समफ में ग्रा सकेगी । परंतु पर्याप्त विश्लेषण, जिसमें तथ्यों का पूरा ध्यान रखा जाए, इन सब जटिलतास्रों को खोलकर स्पष्ट कर देगा।

प्रभावों ग्रौर ग्रनुभवों को भूलने से पता चलता है कि स्मृति से उन बातों को दूर करने की प्रवृत्ति कियाशील है जो नामों को भूलने की ग्रपेक्षा ग्रधिक स्पष्ट रूप श्रौर सदा श्रिप्रय है। यह सारी की सारी बातें निस्संदेह गलतियों की श्रेणी में नहीं श्रातीं; गुलतियों को श्रेणी में यह वहीं तक ग्राती हैं, जहां तक सामान्य ग्रनु-भव के पैमाने से नापने पर, यह हमें विशिष्ट ग्रौर ग्रनुचित प्रतीत होती हैं; जैसे, उदाहरण के लिए वहां, जहां हाल के या महत्वपूर्ण प्रभाव भूल जाते हैं; या जहां सारे भ्रच्छी तरह याद सिलसिले में से एक घटना भूल जाती है । यह एक विलकुल जुदा समस्या है कि हममें भूलने की सामान्य क्षमता कैसे ग्रौर क्यों होती है ग्रीर विशेषरूप से हम उन अनुभवों को कैसे भूल जाते हैं जिनकी निश्चित रूप से हम-पर बहुत गहरी छाप पड़ी थी जैसे कि हमारे बचपन की घटनाएं; इसमें कष्टकारक साहचर्यों के विरुद्ध कही जाने वाली बातों का कुछ महत्व है, पर उससे सारी समस्या की कुछ भी व्याख्या नहीं होती। यह तो ऋसंदिग्ध तथ्य है कि नापसंद प्रभाव म्रासानी से भूल जाते हैं। म्रनेक मनोविज्ञान-विशारदों ने इसपर विचार किया है; ग्रौर महान डारविन तो इस बात से इतनी श्रच्छी तरह परिचित था कि उसने ग्रपने लिए यह सुनहरा नियम बना लिया था कि जो प्रेक्षण उसे अपने सिद्धांत के लिए प्रतिकूल प्रतीत होते थे, उन्हें वह बड़ी सावधानी से लिख लेता था, क्योंकि उसे यह

<sup>?.</sup> Inhibition.

निश्चय हो गया था कि ये ही स्मृति से निकलकर भाग जाएंगे।

जो लोग पहली बार यह सुनते हैं कि ग्रप्रिय स्मृति पैदा करने वाली बातें भूल जाती हैं वे यह ऐतराज ज़रूर उठाते हैं कि ग्रसल में बात इससे उलटी है ग्रौर कष्ट-कारक बातों को भूलना ही सबसे किठन होता है, क्योंिक वे बातें ग्रादमी को दिक करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसके मन में ग्राती हैं; जैसे उदा-हरण के लिए, शिकायतों या ग्रपमानों की याद। यह तथ्य बिलकुल सही है पर ऐत-राज कुछ वजनदार नहीं। यह समभने के लिए कि मन परस्पर विरोधी ग्रावेगों के संघर्षों के लिए एक ग्रखाड़ा है, एक रणक्षेत्र है, कुछ ग्रौर पहले से विचार शुरू करना ग्रावश्यक है; इस बात को निर्जीव किगाग्रों के रूपों में यों कह सकते हैं कि मन विरोधों, ग्रौर विरोधी वस्तुग्रों की जोड़ियों का बना हुग्रा है। किसी एक प्रवृत्ति के दिखाई देने का यह ग्रर्थ नहीं कि इसकी विरोधी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; वहां उन दोनों के रहने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं : ये विरोधी प्रवृत्ति एक दूसरे के साथ किस तरह मौजूद हैं, ग्रौर उनमें से एक से क्या परिणाम पैदा होते हैं, ग्रौर दूसरी से क्या परिणाम पैदा होते हैं ?

वस्तुएं खो देना या कहीं रखकर भूल जाना विशेष दिलचस्पी की वातें हैं, क्यों कि इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, और ऐसी अनेक प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो गल-तियों द्वारा प्रकट होती हों। इन सब उदाहरणों में सांभी बात 'कोई चीज खोने की इच्छा' है, सबमें भिन्नता पैदा करने वाली बात इच्छा का कारण और इसका ध्येय है। आदमी चीज खो देता है यदि वह खराब हो गई हो, या उसमें इसके स्थान पर इससे अच्छी चीज लेने का आवेग हो, या आदमी ने उसकी परवाह करनी छोड़ दी हो, या यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसके साथ अप्रियता पैदा हो गई है, या यदि वह ऐसी परिस्थितियों में प्राप्त की गई है जिन्हें आदमी अब नहीं याद करना चाहता। चीजें गिरने देने, बिगाड़ने, या तोड़ने में भी वही प्रवृत्ति दिखाई देती है। सामाजिक जीवन में यह कहा जाता है कि अनचाहे और नाजायज बच्चे उन बच्चों से बहुत कमज़ोर पाए गए हैं जो अधिक सुखद परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। इस परिणाम का यह अर्थ नहीं है कि पेशेवर शिशु-पालकों के भद्दे तरीके काम लाए गए हैं, बच्चे की देखभाल में थोड़ी लापरवाही ही काफ़ी कारण है। वस्तुओं का हिफ़ाजत से रखना और बिगाड़ना या खोना भी बच्चों के ढंग से ही हो सकता है।

तब फिर यह भी हो सकता है कि कोई वस्तु पहले की तरह मूल्यवान रहती हुई भी अवश्य खो जानी हो, अर्थात् जब किसी आशंकित बड़ी हानि से बचने के लिए कोई चीज भाग्य पर बिलदान करने का आवेग मन में हो। विश्लेषणों से पता चलता है कि इस तरह भाग्य को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति भी अभी हमारे अन्दर बहुत व्यापक है, जिसका अर्थ यह है कि हमारी हानियां प्रायः स्वेच्छा से चढ़ाया हुआ बिलदान होती हैं। इसी तरह खोने से विद्वेष के, या आत्मपीड़न

ग्रर्थात् स्वयं ग्रपने को दंड देने के ग्रावेगों का पता चलता है। संक्षेप में, कोई चीज खोकर उससे पिंड छुड़ाने के ग्रावेग के पीछे जो दूरवर्ती प्रेरणाएं हो सकती हैं उनका ग्रासानी से कहीं ग्रंत नहीं ढूंढ़ा जा सकता।

दूसरी गलतियों की तरह, गुलत वस्तु उठा लेने या गुलत रीति से कार्य करने के द्वारा भी रोकी जाने वाली इच्छा को प्रायः पूरा किया जाता है; स्रसली स्राशय श्राकिस्मक मौके के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार, जैसा कि एक बार एक मित्र के साथ हुया भी था, ग्रापको किसी उपनगर में किसी जगह जाना है, ग्रीर बड़ी ग्रनिच्छा से ग्राप गाड़ी पकड़ते हैं, ग्रौर फिर किसी जंकशन पर गाड़ी बदलते समय ग्राप, भल से, शहर लौटने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, या किसी यात्रा में ग्राप किसी जगह उतरने की बड़ी तीव इच्छा रखते हैं, पर ग्रौर जगह पहुंचने के समय दूसरों के साथ पहले ही नियत कर चकने के कारण आप यहां नहीं उतर सकते, और इस-पर ग्राप जंकशन पर गुलती से असली गाड़ी छोड़ देते हैं, या किसी गुलत गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिससे ग्राप जो देर लगाना चाहते थे, वह मजवूरन लग जाती है। या, जैसा कि मेरे एक मरीज़ के साथ हुआ, जिसे मैंने अपनी प्रेमिका को टेलीफोन करने से मना कर दिया था; उसने मुर्फे टेलीफोन करते समय 'भूल से' स्रौर 'बिना विचारे' गलत नंबर बोल दिया जिससे उसका टेलीफोन एकाएक उसकी प्रेमिका के टेलीफोन से मिल गया। एक इंजीनियर द्वारा बताया गया निम्नलिखित वृत्तांत इस बात का ग्रच्छा उदाहरण है कि किन ग्रवस्थाग्रों में भौतिक पदार्थों को बिगाड़ा जाता है; इससे प्रत्यक्षतः दोषपूर्ण कार्यों का व्यावहारिक महत्व भी स्पष्ट होता है।

"कुछ समय पहले मैंने एक हाई स्कूल की प्रयोगशाला में अनेक सहयोगियों के साथ प्रत्यास्थता के संबंध में कुछ उलक्षनदार परीक्षणों में हिस्सा लिया, और यह काम हमने अपनी इच्छा से अपने ऊपर लिया था; पर इसमें हमें आशा से अधिक समय लग रहा था। एक दिन जब मैं अपने मित्र फ. के साथ प्रयोगशाला में गया, तब उसने कहा कि 'आज इतना समय बर्बाद करना कितनी परेशानी का काम है जब कि मुक्ते घर पर बहुत-सा काम करना है'; मुक्ते उससे सहमत होना ही था, और मैंने उससे कुछ मजाक में, पिछले सप्ताह की घटना की चर्चा करते हुए कहा, 'भगवान् से मनाओ कि मशीन फिर बिगड़ जाए, और हम काम बंद करके जल्दी घर लौट सकें' काम बांटते समय ऐसा हुआ कि फ. को प्रेस या दावक का बाल्व खोलने-बंद करने का काम सौंपा गया; मतलब यह कि उसको सावधानी से वाल्व खोलकर, डब के दाब को संचायक या एकुमुलेटर में से, धीरे-धीरे, जल-दाबक या हाइड्रॉलिक प्रेस के सिलंडर में आने देना था। परीक्षण अध्यक्ष दाव-प्रमापी (प्रेशर गेज) पर खड़ा था और जब ठीक दाब आ गया, तब उसने जोर से पुकारा,

१. Elasticity.

'ठहरो!' इस ग्रादेश पर फ. ने पूरी ताकत से वाल्व पकड़कर उसे घुमा दिया— बाई ग्रोर! (सभी वाल्व दाई ग्रोर को बंद होते हैं, ग्रौर इसमें कोई ग्रपवाद नहीं होता।) इससे संचायक का सारा दाब एकाएक दावक में ग्रागया, पर संयोजक निलयां इतना दाब सहने के लिए नहीं बनी होतीं ग्रौर उनमें से एक फट गई—यह विलकुल निरापद दुर्घटना थी, पर तब भी उसने हमें काम बंद करके घर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह विलक्षण बात है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद जब हम बातें कर रहे थे तो मेरे मित्र को मेरी बात से घटना की याद बिलकुल नहीं ग्राई, पर मुक्ते वह ग्रच्छी तरह याद थी।"

इस प्रकार ये वातें ध्यान में रखने पर ग्राप यह संदेह करने लगेंगे कि घर के कामों में नौकर-चाकर जो कभी-कभी ऐसे खतरनाक दुश्मनों के-से काम कर बैठते हैं, उनका कारण 'ग्रकस्मात्' ही सदा नहीं होता। ग्रीर ग्राप यह प्रश्न भी उठा सकते हैं कि जब कोई ग्रादमी ग्रपने-ग्रापको घायल कर बैठता है या खतरे में डालता है, तब क्या यह सदा ग्राकस्मिक घटना ही होती है—ग्राप ग्रवसर मिलने पर इन विचारों की विश्लेषण द्वारा जांच कर सकते हैं।

ग़लितयों के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसके ग्रलावा ग्रीर बहुत कुछ बाकी है। ग्रभी बहुत-सी बातें जांच ग्रौर विचार के लिए शेष हैं। पर मैं इतने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा, यदि स्रापके पुराने विश्वास, हमारी स्रव तक की जांच-पड़ताल से, हिल गए हों ग्रीर यदि ग्रापमें नए विश्वास ग्रपनाने के लिए कुछ तत्परता पैदा हुई है। कुछ समस्याएं मैं ग्रभी ग्रापके लिए उलफन में ही छोड़ देना चाहता हं। हम ग़लतियों पर विचार करके ग्रपने सब सिद्धांत सिद्ध नहीं कर सकते, ग्रीर न यही बात है कि हम एकमात्र इसी सामग्री पर अवलंबित हैं। हमारे प्रयोजन के लिए ग़लतियों का बड़ा महत्व इस बात में है कि वे इतनी श्रामतौर से होनेवाली घटनाएं हैं, ग्रपने में ग्रासानी से देखी जा सकती हैं, ग्रौर बीमारी पर जरा भी निर्भर नहीं हैं। अपना व्याख्यान खतम करने से पहले आपके एक और प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं, जिसका उत्तर नहीं दिया गया है : "यदि यही बात है, जैसा हमें इतने उदाहरणों से पता चलता है, कि लोग ग़लतियों को इतनी दूर तक सम-भते हैं, ग्रौर बहुत बार इस तरह चेष्टाएं करते हैं जैसे कि उन्होंने उनका ग्रर्थ समभ लिया है, तो यह कैसे संभव है कि वे इतने व्यापक रूप से उन्हें ग्राकस्मिक, भाव-हीन ग्रौर ग्रर्थहीन समभों ग्रौर उनकी मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या का इतने ज़ोर-शोर से खंडन करें ?"

श्राप ठीक कहते हैं: यह सचमुच विचित्र बात है, श्रीर इसकी व्याख्या की श्रावश्यकता है। पर मैं श्रापके सामने वह व्याख्या नहीं करूंगा; मैं तो श्रापको धीरेधीरे उन संबंधों की श्रोर ले जाने वाला रास्ता दिखाऊंगा, जिनसे व्याख्या, मेरी बाहरी सहायता के बिना ही, बलपूर्वक श्रापके मन में श्रा पहुंचेगी।

दूसरा भाग

स्वपन

## किताइयां और विषय पर आरंभिक विचार

एक दिन यह खोज हुई कि कुछ स्नायु-रोगियों में दिखाई देने वाले रोग के लक्ष**गों** का ऋर्थ होता है<sup>१</sup>। इसी खोज पर इलाज का मनोविश्लेषगा वाला तरीका ग्राधारित किया गया । इस इलाज में यह देखा गया कि रोगी श्रपने लक्षरा बताते हए ग्रपने स्वप्नों की भी चर्चा करते हैं। इसपर यह संदेह पैदा हुग्रा कि इन स्वप्नों का भी ऋर्थ होता है।

पर हम इस ऐतिहासिक रास्ते पर न जाएंगे, ग्रौर इससे ठीक उलटी दिशा में चलेंगे। हमारा ध्येय यह है कि स्नायु-रोगों के ग्रध्ययन की तैयारी के सिलसिले में स्वप्नों का ग्रर्थ समभाया जाए। उलटी प्रक्रिया ग्रपनाने का कारएा यह है कि स्वप्नों पर विचार करने से न केवल स्नायु-रोगों पर विचार करने की सबसे श्रच्छी तैयारी हो सकती है, बल्कि स्वप्न ग्रपने ग्राप में स्नाय-रोग का एक लक्षरा है. श्रौर इसके श्रलावा, इसमें एक यह बड़ी भारी सुविधा है कि यह सब स्वस्थ मनुष्यों में होता है। सच तो यह है कि यदि सब मनुष्य स्वस्थ होते ग्रीर सिर्फ स्वप्न देखते तो हम उनके स्वप्नों से प्रायः वह सारा ज्ञान इकट्टा कर सकते थे जो हमें स्नायु-रोगों के ऋध्ययन से प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार स्वष्त मनोविश्लेषण संबंधी गवेषणा का विषय बन जाते हैं—ये भी 'ग़लतियों' की तरह सामान्य ग्रौर बहुत कम महत्व की घटना समभे जाते हैं, जिनका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं दिखाई देता। ग्रौर ग़लतियों की तरह, इनमें भी यह विशेषता है कि ये भी स्वस्थ मनुष्यों में होते हैं; पर दूसरी दृष्टियों से ग्रध्ययन की ग्रवस्थाएं कुछ कम ग्रनुकूल हैं; विज्ञान ने गलतियों की सिर्फ़ उपेक्षा की थी; लोगों ने उनपर बहुत सिर खपाई नहीं की थी, पर कम से कम इतना तो था कि उनपर विचार करना कोई बुराई की बात नहीं थी। लोग कहते थे कि

१ यह खोज जोसेफ ब्रायर ने १८८०-१८८२ में की थी। देखिए १६०६ में संयुक्तराज्य ग्रमेरिका में दिए हुए मेरे मनोविक्लेषरा संबंधी भाषरए।

स्रौर महत्वपूर्ण बातें तो हैं, पर संभव है, इसका भी कुछ नतीजा निकल सके। परंतु स्वप्नों पर विचार करना न केवल श्रव्यावहारिक तथा श्रनावश्यक है, बल्कि निश्चित रूप से कलंककारक है। इसके साथ अवैज्ञानिक होने का कलंक लगा हुआ है, श्रौर संदेह होने लगता है कि खोज करने वाला रहस्यवाद की ग्रोर भुकाव रखता है। कोई डाक्टरी का विद्यार्थी स्वप्नों में सिर क्यों खपाए, जबिक स्नायुरोग-शास्त्र ग्रौर मनश्चिकित्सा में इतनी सारी गंभीर बातें मौजूद हैं सेव जितनी बड़ी-बड़ी गांठें मन के यंत्र को दबा रही हैं, रक्त-स्नाव हैं, जीएं प्रदाहात्मक श्रवस्थाएं हैं, जिनमें ऊतकों में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाए जा सकते हैं! नहीं; स्वप्न वैज्ञानिक गवेषएगा के विषय होने की दिष्ट से बिल्कुल बेकार श्रौर तुच्छ हैं।

एक और भी बात है जिसके कारण ठीक-ठीक जांच के लिए आवश्यक परि-स्थितियां नहीं मिल सकतीं। स्वप्नों की जांच-पड़ताल में गवेपणा का विषय, अर्थात् स्वयं स्वप्न भी अनिश्चित है। उदाहरण के लिए, भ्रम में स्पष्ट और निश्चित रूपरेखा होती है। आपका रोगी साफ़ शब्दों में कहता है; "मैं चीन का सम्राट हूं", पर स्वप्न? इसका अधिकतर हिस्सा तो कहकर बताया ही नहीं जा सकता। जब कोई आदमी किसीको स्वप्न सुनाता है तब इस बात की क्या गारंटी है कि उसने सही रूप में सुनाया है. और उसे सुनाते हुए कुछ बदल नहीं दिया है, या अपनी याददाश्त धृंधली होने के कारण उसका कुछ हिस्सा अपनी कल्पना से जोड़ने के लिए वह मजबूर नहीं हुआ है? अधिकतर स्वप्न जरा भी याद नहीं रहते, और उनके छोटे-मोटे हिस्से को छोड़कर, बाकी सब कुछ भूल जाता है। और क्या कोई वैज्ञानिक मनोविज्ञान या रोगियों के इलाज का तरीका ऐसी सामग्री की बुनियाद पर खड़ा किया जा सकता है?

किसी आलोचना में कुछ अतिशयोक्ति देखकर हमें संदेह पैदा हो जाता है। स्वप्न को वैज्ञानिक गवेषगा का विषय बनाने के विरोध में पेश की गई दलीलें साफ तौर से अति की सीमा तक पहुंचती हैं। तुच्छ होने के ऐतराज पर हम पहले 'ग़लितयों' के सिलसिले में विचार कर चुके हैं, और यह देख चुके हैं कि छोटे-छोटे संकेतों से बड़ी-बड़ी बातें प्रत्यक्ष हो सकती हैं। जहां तक स्वप्नों की अस्पष्टता का संबंध है, यह तो उसकी अन्य विशेषताओं की तरह एक विशेषता है—हमारे आदेश से वस्तुएं अपनी विशेषताएं नहीं बदल लेंगी। इसके अलावा, ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो साफ और सुनिश्चित होते हैं। फिर, मनश्चिकित्सा संबंधी जांचपड़ताल के बहुत-से दूसरे विषयों में भी यह अनिश्चितता वाली बात होती है; उदाहरण के लिए, बहुत-से रोगियों के मनोग्रस्तता वाले विचार; पर फिर भी

<sup>₹.</sup> Tissues. ₹. Obsessive ideas.

बहुत-से प्रसिद्ध ग्रौर ग्रनुभवी मनश्चिकित्सकों ने उनके ग्रध्ययन में समय लगाया। मैं भ्रापके सामने इस तरह का वह 'केस' रखूंगा जो डाक्टरी की दकान करते हए मेरे पास सबसे ग्रंत में ग्राया था। रोगिस्ती ने ग्रपनी ग्रवस्था इन शब्दों में पेश की: "मुभे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने किसी जीवित प्राणी को, शायद किसी बच्चे को नहीं, नहीं;—शायद कुत्ते को, घायल कर दिया है, या घायल करने की इच्छा की है, जैसे शायद मैंने इसे पुल से नीचे धकेल दिया—या कुछ ग्रौर किया है।" स्वप्न की ग्रनिश्चित याद से जो ग्रसुविधा होती है, उसे यह तय करके दूर किया जा सकता है कि जो कुछ स्वप्न देखने वाला सुनाता है, ठीक वही स्वप्न माना जाए, श्रौर जो कुछ वह भूल गया है, या याद करने के बीच में बदल गया है, उसे छोड़ दिया जाए। ग्रंत में ग्राप इतनी ग्रासानी से यह बात नहीं कह सकते कि स्वप्न महत्वहीन चीज़ हैं। हम ग्रपने निजी ग्रनुभव से जानते हैं कि स्वप्न से हम जिस मानसिक अवस्था में जागते हैं, वह सारे दिन बनी रह ी है, ग्रौर डाक्टरों ने ऐसे रोगी देखें हैं, जिनमें मानसिक रोग स्वप्न से शुरू हुग्रा–स्वप्न से उत्पन्न भ्रम जम गया । इसके ग्रलावा, ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें महत्वपूर्ण कार्य करने के ग्रावेग उनके स्वप्नों से ही पैदा हुए। इसलिए हम यह पूछना चाहते हैं: वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वप्नों को हलकी नजर से देखने का श्रसली काररण क्या है ? मेरी राय में, पहले उनका जो बहुत श्रधिक मूल्य श्रांका जाता था, उसकी यह प्रतिक्रिया है। यह बात सब जानते हैं कि गुजरे हुए समय की घटनाम्रों को फिर से जोड़कर तैयार करना ग्रासान काम नहीं है, पर हम यह निर्दिचत होकर यान सकते हैं (मज़ाक के लिए माफ करें,) कि तीन हजार वर्ष ग्रौर उससे भी श्रधिक समय पहले हमारे पूर्वज उसी तरह स्वप्न देखते थे, जैसे हम श्राज देखते हैं। जहां तक हम जानते हैं, सब प्राचीन जातियां स्वप्नों को बहुत महत्व देती थीं, ग्रौर उनका व्यावहारिक मूल्य समभक्ती थीं। उन्हें उनसे भविष्य के लिए सूचनाएं मिलती थीं, ग्रौर शकुन दिखाई देते थे। यूनानियों ग्रौर पूर्वी देशों के ग्रन्य निवासियों में उस जमाने में स्वप्न का ग्रर्थ पढ़ने वाले के बिना कोई युद्ध करना उसी तरह ग्रसंभव था, जैसे जासूसी के लिए शत्रु पक्ष में उतरने वाले सैनिकों के बिना म्राज यह म्रतंभव है। जब सिकंदर महानू ने ग्रपनी दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था, तब सबसे प्रसिद्ध स्वप्न-शास्त्री उसके साथ थे। टायर नगर ने, जो उस समय द्वीप पर ही था, उसका इतना प्रबल मुकाबला किया कि वह घेरा उठा लेने का विचार करने लगा । पर उसे एक रात एक सेटायर ( एक यूनानी देवता, जिसके पूंछ ग्रौर लंबे कान होते हैं । ) विजय-हर्ष से नाचता दिखाई दिया भौर जब उसने स्वप्न-शास्त्रियों को ग्रपना स्वप्न सुनाया, तव *उन्होंने* बताया कि यह नगर पर स्रापकी विजय का सूचक है । उसने हमले का हुक्म दे दिया स्रौर वह तूफ़ान की तरह टायर पर टूट पड़ा। ऐट्रस्कनों ग्रौर रोमनों में भविष्य की

स्चक दूसरी विधियां काम में लाई जाती थीं, पर सारे यूनानी-रोमन काल में स्वप्नों के निर्वचन ( स्रर्थ लगाने ) का चलन रहा ग्रौर इसे वड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता था। इस विषय के साहित्य की कम से कम मुख्य पुस्तक — डैल्डिस के ग्रार-टेमीडोरस जो सम्राट हैड़ीग्रन के जमाने का बताया जाता है, द्वारा लिखित-तो ग्राज तक मिलती है। मैं यह नहीं बता सकता कि स्वप्न का ग्रर्थ लगाने की कला का बाद में कैसे ह्रास हो गया ग्रौर कैसे स्वप्नों को निंदनीय समक्ता जाने लगा। शिक्षा की तरक्की से इसका विशेष संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य काल के ग्रंथकारमय हालात उस समय से बहुत बुरे थे, जब स्वप्नों का ग्रर्थ लगाने की पुरानी परिपाटी लोगों ने श्रद्धा के साथ ग्रपनाई हुई थी। यह बात सच है कि धीरे-धीरे स्वप्न की दिलचस्पी ग्रंधविश्वास के स्तर पर ग्रा गई, ग्रौर वह ग्रशिक्षितों में ही कायम रही। हमारे जमाने में भी स्वप्न का अर्थ लगाने की कला अपने सबसे घटिया रूप में मौजूद है, जिसमें भाग्य के खेलों में इनाम दिलाने वाली संख्याएं स्वप्नों से जानने की कोशिश की जाती हैं। दूसरी ग्रोर, ग्राज के यथार्थ विज्ञान ने स्वप्न पर बार-बार विचार किया है, पर उसका एकमात्र उद्देश्य सदा शरीर विज्ञान संबंधी भिसद्धांत पेश करना ही रहा है। डाक्टरों ने स्वभावतः स्वप्न को कभी भी मानसिक प्रक्रम नहीं माना। उन्होंने इसे शारीरिक उद्दीपनों की मानसिक ग्रभिव्यक्ति ही माना है। विन्ज ने १८७६ में कहा था: "स्वप्न शारी-रिक प्रक्रम है जो सदा बेकार ग्रौर बहुत बार वस्तुतः विकृत तथा ग्रस्वस्थ होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें और विश्व-ग्रात्मा व ग्रमरता की धारणा में वहीं संबंध है जो नीले आकाश और गहरी काड़ियों से भरी रेतीली धरती में।" मॉरी ने स्व॰नों की तुलना संट वाइटस के नाच के ग्रावेशात्मक भटकों से की है, ग्रौर स्वस्थ मनुष्य की सूत्रबद्ध चेष्टाग्रों से इसका भेद दिखाया है। पुराने ज्माने में यह कहा जाता था कि स्वप्न की वस्तु उन घ्वनियों की तरह होगी जो ''किसी संगीत न जानने वाले के ग्रपनी दसों उंगलियां बाजे पर एक साथ चलाने से पैदा होगी।"

'निर्वचन' का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का पता लगाना, पर जब तक स्वप्न के कार्य के बारे में ऐसा विचार बना हुआ है तब तक निर्वचन की कोशिश करने का कोई सवाल नहीं पैदा हो सकता। वुंट जाँड्ल और हाल के अन्य दार्शनिकों ने स्वप्नों का जो वर्णन किया है, उसे देखिए। स्वप्नों की महत्वहीनता बताने की दृष्टि से, वे सिर्फ यह बताकर संतुष्ट हो गए हैं कि स्वप्न-जीवन के जागृत विचार से कौन-कौन भेद दिखाई देते हैं। उन्होंने साहचर्यों में सम्बन्ध सूत्र के अभाव, आलोचना शक्ति के प्रयोग में रुकावट, सब तरह के ज्ञान के विलोप और भीतरी

<sup>?.</sup> Physiological Theories ?. Interpretation.

कार्यों में कमी के अन्य संकेतों पर बल दिया है। स्वप्नों के बारे में हमारे यथार्थ विज्ञान ने हमारे ज्ञान को बढाने में एक ही कीमती मदद दी है (जिसके लिए हम उसके ऋगी हैं।), श्रौर वह नींद के समय स्वप्न-वस्तु पर शारीरिक उद्दीपकों के ग्रसर से सम्बन्ध रखती है। नार्वे के एक लेखक जे० मोर्ली वोल्ड ने, जिसका हाल ही में स्वर्गवास हुन्ना है, स्वप्नों की परीक्ष गात्मक जांच पर दो बड़ी पुस्तकें लिखी हैं (जर्मन भाषा में १६१० ग्रौर १६१२ में जिनके ग्रनुवाद हुए थे) जो प्रायः सारी की सारी, श्रंगों की स्थिति में परिवर्तन होने से उत्पन्न परिशामों से भरी पड़ी हैं। इन जांचों को स्वप्न के विषय में यथार्थ गवेष गा का स्रादर्श बताकर हमारे म्रागे पेश किया जाता है। म्रब क्या म्राप यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि यथार्थ विज्ञान को यह पता चले कि हम स्वप्नों का अर्थ जानने की कोशिश करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? वही प्रतिक्रिया होगी जो शायद पहले प्रकट की जा चुकी है। परन्तु हम इस विचार से डरने वाले नहीं हैं। यदि यह सम्भव था कि ग़लतियों के पीछे कोई ग्रर्थ हो, तो यह भी सम्भव है कि स्वप्नों के पीछे भी कोई अर्थ हो; और बहुत-से उदाहरगों में ग़लतियों का ऐसा अर्थ होता है जो यथार्थ विज्ञान की गवेषगात्रों से प्रकट नहीं हो सका। इसलिए हम प्राचीन लोगों श्रौर जनसाधारएा की धारएा। को अपना कर पुराने जमाने के स्वप्न-शास्त्रियों के पदचिन्हों पर चलेंगे।

सबसे पहले इस कोशिश को शुरू करते हुए हमें अपने आधार बना लेने चाहिए, और स्वप्नों के क्षेत्र का सर्वेक्षरा करना चाहिए। यथार्थतः स्वप्न क्या चीज हैं? एक वाक्य में इसकी परिभाषा करना कि है, पर हमें एक सबकी परिचित चीज़ की बात करनी है, इसलिए परिभाषा के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। तो भी, हमें स्वप्नों की सारभूत विशेषताएं छांटनी ही चाहिए। इन विशेषताओं का हम कैसे पता लगाएं? जिस क्षेत्र में हम घुस रहे हैं, उसकी सीमाओं में जिधर भी चलो, उधर भेद ही भेद हैं—हर चीज़ दूसरी से भिन्न है। जो चीज़ सब स्वप्नों में सांभी हो, संभवतः वह ही सारभृत चीज़ है।

तो सब स्वप्नों की एक सामान्य विशेषता यह होगी कि हम स्वप्न देखते समय सोए रहते हैं। सीधी बात है कि स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है, ऐसा जीवन है जिसमें हमारे जागृत जीवन से कुछ साहश्य होते हैं, ग्रीर साथ ही, उससे बहुत ग्रधिक भिन्नता होती है। यह ग्ररस्तू की परिभाषा है। शायद स्वप्न ग्रीर नींद का एक दूसरे से इससे भी नजदीकी संबंध है। स्वप्न हमें जगा सकता है; जब हम स्वतः जाग जाते हैं, या नींद से बलात् जागते हैं, तब प्रायः हम स्वप्न देख रहे होते हैं। इस प्रकार स्वप्न सोने ग्रीर जागने के बीच की ग्रवस्था प्रतीत होती है। इसलिए हमें नींद पर ही ध्यान देना होगा। तो नींद क्या है?

यह एक कार्यिकीय या जैविकीय समस्या है, जिसके बारे में ग्रभी बड़ा विवाद

है। हम किसी निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच सकते। पर मैं समभता हूं कि हम नींद की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता बताने की कोशिश कर सकते हैं। नींद एक ऐसी श्रवस्था है जिसमें मैं बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखता, श्रीर मैंने उससे श्रपनी सारी दिलचस्पी हटा ली है। मैं बाहरी दुनिया से हटकर श्रीर उससे पैदा होने वाले सब उद्दीपकों से विमुख होकर सोता हूं। इसी तरह, जब मैं इस दुनिया से थक जाता हूं, तब सो जाता हूं। जब मैं सोने लगता हूं, तब इससे कहता हूं: "मुफे शांति से रहने दो, क्योंकि मैं सोना चाहता हूं।" बच्चा इससे ठीक उलटी बात कहता है: "मैं ग्रभी नहीं सोऊंगा, मैं थका नहीं हूं। मैं ग्रौर खेलना चाहता हं।" इस तरह नींद का जैविकीय उद्देश्य स्वास्थ्य-लाभ या ताजगी प्रतीत होता है। न्त्रीर इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता बाहरी दुनिया में दिलचस्पी न रखना प्रतीत होती है। मालूम होता है कि जिस द्निया में हम इतनी ग्रनिच्छा से ग्राए थे. उससे हमारा संबंध तभी सहने योग्य होता है, जब बीच-बीच में हम उससे ग्रलग होते रहे; इसलिए हम कुछ-कुछ सभय बाद उस अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें हम दुनिया में श्राने से पहले थे, श्रर्थात् हम गर्भावस्था के जीवन में श्रा जाते हैं। चाहे जैसे कहिए, पर हम बिल्कुल वैसी ही ग्रवस्थाएं—गर्गी, ग्रंथेरा ग्रौर उद्दीपन का ग्रभाव जो उस ग्रवस्था की विशेषताएं हैं,—लाना चाहते हैं। हममें से कुछ लोग सिकुड़कर वैसे ही गेंद की तरह लुढ़कते हैं, जैसे गर्भावस्था में। ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम लोग पूरी तरह इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ दो-तिहाई ग्रंश में इसके हैं। हमारा एक-तिहाई भाग श्रभी बिलकुल पैदा ही नहीं हुआ। सवेरे हर बार जागने के समय मानो हम नया जन्म लेते हैं। सच बात तो यह है कि हम नींद से जागने की श्रवस्था की चर्चा इन्हीं शब्दों में करते हैं। हम अनुभव करते हैं, "मानो हमारा नया जन्म हुआ है !" और ऐसा कहते हए नव-जात शिशु के सामान्य संवेदनों के बारे में हमारा विचार शायद बिलकुल ग़लत होता है। इसके विपरीत यह माना जा सकता है कि वह बहुत वेचैनी अनुभव करता है। फिर जन्म का उल्लेख करते हुए हम कहा करते हैं कि "दिन का प्रकाश देखना।"

यदि नींद का यही स्वरूप है, तब तो स्वप्न इसके ग्रन्तर्गत जरा भी नहीं ग्राते, बिल्क वे इसमें ग्रप्रिय मेहमान-से प्रतीत होते हैं, ग्रौर सचमुच ही हम यह मानते हैं कि बिना स्वप्नों की नींद सबसे ग्रच्छी ग्रौर एकमात्र ठींक नींद है। नींद में कोई मानसिक कार्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई कार्य होता रहता है तो उतनी मात्रा तक हम प्रसव से पहली वाली सच्ची शांति की ग्रवस्था में नहीं पहुंच सके हैं। हम मानसिक व्यापार के कुछ ग्रंशों से पूरी तरह नहीं बच सके हैं, ग्रौर स्वप्न की किया इन ग्रंशों को ही सूचित करती है। इस ग्रवस्था में सचमुच यही मालूम होता है कि स्वप्नों का कोई ग्रर्थ होना ग्रावश्यक नहीं है। गुलतियों

के बारे में स्थिति कुछ श्रौर थी, क्योंकि वे कम से कम जागने के जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं तो थीं; पर यदि मैं सो जाता हूं श्रौर मैंने मानसिक व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया है (सिवाय उन श्रंशों के जिन्हें मैं नहीं दबा सका) तो कुछ श्रावश्यक बात नहीं कि उनका कोई श्रर्थ हो। सच तो यह है कि ऐसे किसी श्रर्थ का मैं कोई उपयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बाकी मन सोया पड़ा है। तब यह वस्तुतः सिर्फ बीच-बीच में प्रबल हो जाने वाली प्रतिक्रियाश्रों का, ऐसी मानसिक घटनाश्रों का ही मामला रह जाता है जो शारीरिक उद्दीपन से पैदा होती हैं। इसलिए स्वप्न जागते हुए जीवन के मानसिक व्यापार के श्रवशेष हैं जो नींद को भंग करते हैं, श्रौर हमें इस तरह के विषय को, जो मनोविश्लेपरा के काम के लिए बिल्कुल वेकार है, तुरंत छोड़ देने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए।

परंतु अनावश्यक या बेकार होते हुए भी स्वप्न होते तो हैं ही, और हम उनके अस्तित्व के कारण ढूंढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मानसिक जीवन नींद में क्यों नहीं चला जाता? शायद इस कारण िक कोई ऐसी चीज और मौजूद है जो मन को शांति से नहीं रहने देती। उद्दीपन इसपर क्रिया कर रहे हैं और इनसे वह अवश्य प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए स्वप्न नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्दीपकों पर मन की प्रतिक्रिया का प्रकार है। यहां हमें स्वप्नों को सनभने के पार्ग की एक संभावना दिखाई देती है। अब हम विभिन्न स्वप्नों में यह ढूंढ़ने की कोशिश कर सकते हैं कि नींद भंग करने का यत्न करने वाले उद्दीपक कौन-से हैं, जिनपर होने वाली प्रतिक्रिया स्वप्नों का रूप लेती है। ऐसा करने पर सब स्वप्नों की पहली सामान्य विशेषता हमारे हाथ में आ जाएगी।

क्या उनकी कोई स्रीर सामान्य विशेषता है ? हां, एक स्रीर स्रसंदिग्ध विशेषता है, पर फिर भी उसे पकड़ना स्रीर उसका वर्णन करना कि है। नींद में मानसिक प्रक्रमों का स्वरूप जागते समय के प्रक्रमों से विल्कुल भिन्न होता है। स्वप्नों में हम बहुत-से स्रनुभवों में से गुजरते हैं, जिनपर हम पूरा विश्वास करते हैं जबकि वास्तव में हम शायद एक ही नींद का वाधक उद्दीपक स्रनुभव करते हैं। हमारे स्रनुभव स्रधिकतर नेत्रगोचर या स्रांख से दीखने वाले प्रतिविवों के रूप में होते हैं। उनके साथ भावना स्रीर विचार भी मिले हो सकते हैं, और सन्य ज्ञानेन्द्रयां भी स्रपना कार्य करती हो सकती हैं, किंतु स्वप्नों का स्रधिकांश नेत्रगोचर प्रतिविवों का ही बना होता है। कोई स्वप्न सुनाने में कि तमई का एक कारण यही होता है कि हमें इन प्रतिविवों को शब्दों के रूप में बदलना होता है। स्वप्न देखने वाला हमसे बहुत बार कहता है, 'मैं उसकी तस्वीर बना सकता हूं, पर उसे शब्दों में कहना नहीं जानता !'' यह यथार्थतः मानसिक क्षमता में कमी नहीं है, जैसी कि किसी दुर्बल मन वाले व्यक्ति स्रीर प्रतिभाशाली स्रादमी के स्रंतर में दिखाई देती

है—यह ग्रंतर कुछ गुगात्मक ग्रंतर है, परंतु ठीक-ठीक यह कहना कठिन है कि क्या ग्रंतर है। जी० टी० फेकनर ने एक बार यह सुफाव रखा था कि जिस रंगमंच पर (मस्तिष्क के भीतर) स्वप्न का नाटक खेला जाता है वह जागते समय के विचारों के जीवन के रंगमंच से भिन्न होता है। यह ऐसा कथन है जो सचमुच हमारी समक्ष में नहीं ग्राता; न हमें यह पता चलता है कि यह हमें क्या जतलाना चाहता है। पर इससे विचित्रता का वह प्रभाव सचमुच सूचित हो जाता है जो ग्रधिकतर स्वप्नों से हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरे, स्वप्न की क्रिया ग्रौर संगीत से ग्रनिज व्यक्ति द्वारा वादन की तुलना यहां व्यर्थ हो जाती है क्योंकि पियानो पर ग्रकस्मात उंगली लगने पर भी निश्चित रूप से वही स्वर बजेंगे, चाहे लयें वे नहीं होंगी। स्वप्नों की इस दूसरी सामान्य विशेषता को हम सावधानी से ग्रपने ध्यान में रखेंगे, चाहे हम इसे समक्ष न सकें।

क्या कोई ग्रौर भी गुरा सभी स्वप्नों में सामान्य रूप से होते हैं ? मेरी समभ में, कोई नहीं होता। जिधर देखता हुं उधर ही मुफ्ते उनमें अन्तर दिखाई देते हैं; और अन्तर भी हर बात में प्रतीत होने वाली अवधि में, सुनिश्चितता में, भावों के कार्य में, मन में उनके स्थायित्व में इत्यादि। पर किसी उद्दीपक को दूर रखने के लिए किये जाने वाले बाध्यताकारक प्रयत्न में, जो मामूली भी है श्रौर बीच-बीच में प्रबल भी हो उठता है, हमें स्वभावतः जिस चीज की आञा करनी चाहिए, यह वास्तव में वह चीज नहीं है। लम्बाई की दृष्टि से कुछ स्वप्न बहुत ही छोटे होते हैं, जिनमें सिर्फ़ एक प्रतिबिब या बहुत थोड़े या एक ही विचार, ग्रौर कभी-कभी तो एक ही शब्द, होता है। कुछ स्वप्नों में वस्तु विशेष रूप से ग्रधिक होती है। एक प्री की प्री कथा उनमें प्रदिशत होती है, श्रौर बहुत श्रधिक देर तक चलते रहे मालूम होती है। कुछ स्वप्न इतने स्पष्ट होते हैं जितने की वास्तविक अनुभव, यहां तक कि जागने के कुछ समय बाद तक हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि वे स्वप्न ही थे; ग्रौर कुछ स्वप्न बहुत ही हलके, धुंधले ग्रौर ग्रस्पष्ट होते हैं। एक ही स्वप्न में कुछ हिस्से बहुत अधिक सजीव होते हैं, और उनके बीच-बीच में ऐसे अस्पष्ट ग्रंश प्राते जाते हैं कि वह सारा ही प्रायः धोखा मालूम होता है । फिर, कुछ स्वप्न सर्वथा सुसंगत या कम से कम सुसम्बद्ध या समभदारी से भरे हुए या बहुत ही ग्रधिक सुन्दर होते हैं। कुछ स्वप्न मिले-जुले, ग्रसम्बद्ध, कमजोर दिखाई देने वाले, बेहूदे या प्रायः बिल्कुल पागलपन के होते हैं। कुछ स्वप्नों का हमपर कोई प्रभाव नहीं मालूम होता, ग्रौर कुछ स्वप्नों में प्रत्येक भाव ग्रनुभव होता है; इतना कष्ट होता है कि ग्रांसू ग्रा जाते हैं, इतना भय लगता है कि हम जाग जाते हैं, न्नाश्चर्य होता है, स्रानन्द होता है इत्यादि। बहुत-से स्वप्न जागने के कुछ ही

१. Qualitative.

समय के बाद भूल जाते हैं, श्रौर कुछ सारे दिन याद रहते हैं, श्रौर घीरे-घीरे उनकी याद हलकी श्रौर श्रस्पष्ट होती जाती है। कुछ स्वप्न ऐसे सजीव रहते हैं (जैसे वचपन के स्वप्न) कि तीस साल बाद भी वे हमें इतने साफ रूप में याद रहते हैं जैसे वे हाल के ही श्रनुभव हैं। हो सकता है कि स्वप्न श्रादिमयों की ही तरह, एक बार दिखाई दें श्रौर फिर कभी नहीं लौटें; या कोई श्रादमी एक ही बात स्वप्न में उसी रूप या थोड़े-बहुत भिन्न रूप में बार-बार देखता रहे। संक्षेप में, मानसिक व्यापार के ये श्रवशेष रात के समय श्रनन्त घटना श्रों के श्रधीश्वर होते हैं, श्रौर ऐसी हर चीज पैदा कर सकते हैं जो दिन में मन पैदा कर सकता है—बस इतना ही है कि यह कभी भी उनके समान यथार्थ नहीं होतीं।

स्वप्नों की इन विविधिताग्रों का कारण तलाश करने के लिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि वे सोने ग्रौर जागने के बीच की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों, ग्रधूरी नींद के विविध स्तरों, के सूचक हैं। ठीक हैं; पर तब, मन जागने की ग्रवस्था के जितना-जितना पास पहुंचता जाए, उतना-उतना ही, न केवल स्वप्न-कृति के मूल्य, वस्तु ग्रौर स्पष्टता में वृद्धि होनी चाहिए, विल्क यह बोध भी बढ़ते जाना चाहिए कि यह एक स्वप्न है, ग्रौर ऐसा न होना चाहिए कि स्वप्न में एक स्पष्ट ग्रौर समभ में ग्राने वाले ग्रंश के साथ-साथ एक समभ में न ग्राने वाला या ग्रस्पष्ट ग्रंश हो, ग्रौर उसके बाद फिर कोई ग्रच्छा ग्रंश ग्रा जाए। यह निश्चित है कि मन ग्रपनी नींद की गहराई इतनी तेजी से नहीं बदल सकता। इसलिए यह व्याख्या कुछ सहायक नहीं होती। सच बात तो यह है कि जवाब पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है।

फ़िलहाल हम स्वप्न के 'श्रर्थ' को छोड़ देंगे, श्रौर इसके बदले स्वप्नों के साधारण श्रंश पर विचार करके उनके स्वरूप को श्रधिक श्रच्छी तरह समभने का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करेंगे। स्वप्नों का नींद से जो संबंध है, उससे हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वप्न नींद खराब करने वाले उद्दीपनों की प्रतिक्रिया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं एक मात्र इसी प्रश्न पर यथार्थ प्रायोगिक मनोविज्ञान हमारी मदद कर सकता है। यह इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नींद के समय जो उद्दीपक प्रभाव डालते हैं, वे स्वप्नों में दिखाई देते हैं। इस विषय में बहुत-सी जांच-पड़ताल की गई है, श्रौर उसकी पराकाष्ठा मोर्ली वोल्ड की जांच-पड़ताल में हुई, जिसका मैंने पहले जिक्न किया है। हम लोग श्रपने कभी-कभी के परीक्षरणों से उनके परिगामों की पुष्टि कर सकते हैं। मैं श्रापको उनमें से शुरू के कुछ परीक्षरण बताऊंगा। माँरी ने ये परीक्षाएं स्वयं श्रपने ऊपर की थीं। स्वप्न देखते हुए उसे कुछ यू डी कोलोन सुंघा दिया गया, जिसपर उसने स्वप्न में देखा कि वह काहिरा में जोहन मैरिया फैरिना की दूकान में है, श्रौर इसके बाद उसने कुछ पानलपन के साहसी कार्य किए; फिर किसीने उसकी गरदन पर जरा-

सा कुछ चुभो दिया, श्रौर उसे पलस्तर लगाए जाने का श्रौर एक डाक्टर का स्वप्न श्राया, जिसने बचपन में उसका इलाज किया था। इसके बाद, उन्होंने उसके माथे पर एक बूंद पानी डाला श्रौर वह तुरंत इटली पहुंच गया जहां वह पसीने-पसीने हो रहा था, श्रौर श्रोरविएतो की सफ़ दे शराब पी रहा था।

परीक्षण की अवस्थाओं में पैदा किए गए इन स्वप्नों के वारे में जो खास बात है वह 'उद्दीपक'-स्वप्नों की एक और श्रेणी में सायद और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ये तीन स्वप्न हैं जिनका एक कुशल प्रेक्षक हिल्डब्रांट ने वर्णन किया है, और ये तीनों अलार्म घड़ी की ध्विन के प्रतिक्रिया रूप हैं:

"वर्त ऋतु के एक प्रातःकाल मैं घूमने जा रहा हूं ग्रौर खेतों में से गुज-रता हूं, जिनमें भ्रभी हरियाली शुरू ही हुई है, ग्रौर पास के एक गांव में पहुंचता हूं, श्रौर देखता हूं कि उसके बहुत सारे निवासी छुट्टी की पोशाकें पहने हुए चर्च जा रहे हैं, ग्रौर उनके हाथों में धार्मिक गीतों की पुस्तकें हैं। वेशक यह रिववार है, श्रौर सुबह की प्रार्थना शुरू होने ही वाली है। मैं इसमें शामिज होने का निश्चय करता हूं पर क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूं, इसलिए यह सोचता हूं कि मैं पहले चर्च के चारों श्रोर वाले ग्रांगन में ठंडा हो लूं। वहां कुछ कत्र-लेखों को पढ़ते हुए मैं घंटा बजाने वाले ग्रांगन में ठंडा हो लूं। वहां कुछ कत्र-लेखों को पढ़ते हुए पर मुभे गांव का छोटा-सा घंटा दिखलाई पड़ता है, जो प्रार्थना शुरू होने का संकेत करेगा। कुछ समय तक ग्रौर वह मौन रहता है, फिर भूलने लगता है, ग्रौर एका-एक साफ़ ग्रौर कान बेधने वाले स्वर में घंटा बजने लगता है। उसकी ध्विन इतनी साफ ग्रौर कान बेधने वाले है कि मेरी नींद टूट जाती है पर घंटे की ध्विन ग्रलामं घड़ी से ग्रा रही है।"

प्रतिबिंबों का एक और मेल हैं: "यह शिशिर ऋतु का चमकीला दिन है और सड़कों पर गहरी बर्फ पड़ी हुई है। मैंने बर्फ गाड़ी की यात्रा में शामिल होने का वचन दिया है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद मुफेबताया जाता है कि बर्फ गाड़ी दरवाजे पर है। इसके बाद उसके ग्रंदर बैठने की तैयारियां होती हैं; समूर का गलीचा बिछा दिया जाता है और मोजे लाए जाते हैं और ग्रंत में मैं ग्रपनी जगह बैठ जाता हूं; पर अब भी कुछ देर हैं और घोड़े रवाना होने के लिए संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद लगामों को फटका दिया जाता है, और छोटी-छोटी घंटियां, जो बुरी तरह हिल उठी हैं, ग्रपना परिचित संगीत इतने ऊंचे स्वर से शुरू कर देती हैं कि क्षरा भर में स्वप्न का जाल टूट जाता है। यहां भी यह ग्रलामं घड़ी की तीखी ग्रावाज़ के सिवा कुछ नहीं है।"

श्रव तीसरा उदाहरण लीजिए: "मैं रसोई बनाने वाली नौकरानी को देखता हूं, जिसके पास एक दूसरी के ऊपर रखी हुई दर्जनों प्लेटें हैं वह भोजन-कक्ष के रास्ते पर जा रही है। मुभे ऐसा मालूम होता है कि उसके हाथों में चीनी के

बर्तनों का जो पिरामिड है, वह धम से नीचे ग्राने वाला है। मैं उसे चेतावनी देता हूं: 'सावधान, तुम्हारी सारी प्लेटें जमीन पर गिर पड़ेंगी।' मुफे वही सदा वाला उत्तर मिलता है: 'हमें चीनी के बर्तनों को इस तरह ले जाने की ग्रादत पड़ी हुई है,' इत्यादि; उसके चेहरे पर उत्सुकता है। मैं उसके पीछे-पीछे जाता हूं। मैंने पहले ही सोचा था—िक ग्रगली बात यह होगी—वह देहली पर ठोकर खाती है, चीनी के बर्तन गिर जाते हैं, ग्रौर टुकड़े-टुकड़े होकर जभीन पर फैल जाते हैं, लेकिन मैं शीघृ ही जान जाता हूं कि वह खत्म न होने वाली लंबी घ्वनि वास्तव में वर्तन टूटने की ध्वनि नहीं है, बल्कि ग्रलामं घड़ी के नियमित वजने की ग्रावाज है, जैसा कि ग्रंत में जागने पर मैं देखता हूं।"

ये स्वप्न बड़े सुन्दर तथा बिल्क्ल अर्थयुक्त हैं ग्रौर ऐसे असम्बद्ध नहीं है, जैसे कि स्वप्न प्रायः होते हैं। इस ग्राधार पर हमें उनसे कोई विवाद नहीं है। उन सबमें सामान्य चीज यह है कि प्रत्येक अवस्था में स्थिति शोर से पैदा होती है, ग्रीर जागने पर स्वप्न देखने वाला पहचान लेता है कि यह ग्रलार्म घड़ी की श्रावाज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वप्न कैसे पैदा होता है, पर यहां इससे क्छ ग्रधिक बात दिखाई देती है। स्वप्न में घड़ी नहीं पहचानी जाती, वह उसमें दिखाई भी नहीं देती,पर घड़ी के शोर के स्थान पर दूसरा शोर ग्रा जाता है; जो उद्दीपक नींद में गड़बड़ डालता है, उसका कुछ रूप बन जाता है पर प्रत्येक उदाहरण में भिन्न रूप बनता है। ऐसा क्यों होता है ? इसका कोई उत्तर नहीं; यह बिल्कुल मनमानी बात मालुम होती है। पर स्वप्न को समभने के लिए ग्रावश्यक है कि हम इस बात का कारए। बता सकें कि ग्रलार्म घड़ी द्वारा पेश किए गए उद्दीपन से वही शोर क्यों बना, कोई ग्रौर क्यों नहीं बना। इसी तरह, हमें माॅरी के परीक्षगाों पर यह ऐतराज उठाना है कि यद्यपि यह स्पष्ट है कि सोने वाले पर प्रयुक्त उद्दीपक स्वप्न में ग्रवश्य दिखाई देता है, पर उसके परीक्षणों से इस प्रश्न की ब्याख्या नहीं होती कि वह ठीक उसी रूप में क्यों प्रकट होता है, क्योंकि नींद बिगाड़ने वाले उद्दीपक की प्रकृति से उस रूप की व्याख्या नहीं होती। ग्रीर फिर, माँरी के परीक्षगों में उद्दीपक के सीधे परिगाम के साथ ग्रौर बहुतसारी स्वप्न सामग्री थी, जैसे यू डी कोलोन वाले स्वप्न में पागलों के-से साहसिक काम, जिनका कोई कारण समभ में नहीं ग्राता।

स्रव स्राप यह समभ सकते हैं कि जो स्वप्न मनुष्य को जगा देते हैं; उनमें ही बाहरी नींद विगाड़ने वाले उद्दीपकों के प्रभाव को जानने का सबसे अच्छा मौका है। दूसरे स्रधिकतर उदाहरएों में यह काम स्रधिक कठिन होगा। सब स्वप्नों में हमारी नींद नहीं खुलती, सौर यदि सवेरे हमें पिछली रात का स्वप्न याद है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि शायद इसका कारए। रात में क्रिया करनेवाला नींद का विघा-तक उद्दीपक था? एक बार मुंभे इस तरह के घ्वनि-उद्दीपक की घटना बाद में स्थापित करने में सफलता हुई थी, पर उसका कारएा उसकी विशेष परिस्थितियां थीं। एक बार मैं टाइरोलीज पर्वत के किसी स्थान पर सवेरे जागा तो मुफे यह ध्यान था कि मैंने स्वप्न में पोप के मर जाने की घटना देखी है। मैं ग्रपने स्वप्न की कुछ भी व्याख्या न कर सका पर बाद में मेरी पत्नी ने मुफसे पूछा, "क्या ग्रापने ग्राज बहुत सवेरे सब चर्चों ग्रौर उपासना-घरों में बजते हुए घंटों का भयंकर शोर सुना था?" नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना था। मेरी नींद बहुत गहरी होती है, पर उसके यह बताने से मैं ग्रपना स्वप्न समक्ष गया। क्या यह हो सकता है कि इस तरह के उद्दीपक सोने वाले में स्वप्न पैदा कर दें ग्रौर बाद में सोने वाले को सुनाई भी न दें? हाँ, बहुत बार कर सकते हैं ग्रौर बहुत वार नहीं भी कर सकते। यदि हमें उद्दीपक की कोई जानकारी न मिल सके तो हम इस विपय में निश्चित नहीं हो सकते। ग्रौर इसके ग्रलावा भी, हमने नींद बिगाड़ ने वाले बाहरी उद्दीपकों का कोई मूल्याकंन करना छोड़ दिया है, क्यों कि हम जानते हैं कि उनसे स्वप्न के एक बहुत छोटे-से हिस्से की ही व्याख्या होती है, सारी स्वप्न-प्रतिक्रिया की नहीं।

इस कारए। हमें इस सिद्धांत को पूरी तरह छोड़ देने की आवश्यकता नहीं। इसकी जांच करने का एक ग्रौर भी तरीका हो सकता है। स्पष्ट है कि यह बात महत्वहीन है कि किस चीज से नींद बिगड़ती है और मन में स्वप्न पैदा होता है। यदि हमेशा यह ज़रूरी नहीं कि यह कोई वाहरी चीज़ ही हो जो किसी ज्ञानेन्द्रिय पर उद्दीपन के रूप में क्रिया करती है, तो यह संभव है कि इसके बदले भीतरी श्रंगों में से कोई उद्दीपक किया करता हो, जिसे कायिक<sup>9</sup> उद्दीपक कहते हैं। यह कल्पना सत्य के बहुत नजदीक मालूम होती है, ग्रौर साथ ही स्वप्तों के पैदा होने के बारे में प्रचलित ग्राम विचार से भी मेल खाती है, क्योंकि ग्राम तौर से कहा जाता है कि स्वप्न पेट से पैदा होते हैं। बदकिस्मती से, यहां फिर हमें मानना होगा कि बहुत सारे उदाहररोों में रात के समय क्रियाशील कायिक उद्दीपन के विषय में जागने के बाद जानकारी नहीं मिल सकती, श्रौर इस कारएा इसे प्रमािएात नहीं किया जा सकता। पर हम इस तथ्य को ग्रांख से ग्रोफल नहीं करेंगे कि बहुत-से विश्वसनीय श्रनुभवों से इस विचार की पुष्टि होती है कि स्वप्न कायिक उद्दीपनों से उत्पन्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर, इसमें कोई शक नहीं कि भीतरी श्रंगों की ग्रवस्था का स्वप्नों पर प्रभाव पड़ता है । बहुत-से स्वप्नों की वस्तु का मूत्राशय के भर जाने, या जननेन्द्रियों के उत्ते जन की ग्रवस्था, से संबंध इतना स्पष्ट है कि इसमें ग़लती की गुंजायश नहीं हो सकती। इन स्पष्ट उदाहरएों के बाद हम दूसरे उदाहरराों पर स्राते हैं, जिनमें, यदि स्वप्नों की वस्तु के स्राधार पर फैसला किया जाए तो कम से कम हमारा यह संदेह करना उचित है कि ऐसे कुछ कायिक उद्दी-

<sup>?.</sup> Somatic.

पन कार्यं करते रहे हैं, क्योंकि इस वस्तु में कुछ ऐसी चीज है जिसे इन उद्दीपनों का स्पष्ट रूप या निरूपण या निर्वचन माना जा सकता है। शरनर ने, जिसने स्वप्नों के बारे में खोज की थी (१८६१), इस विचार का प्रबल समर्थन किया है। वह स्वप्नों का जन्म शारीरिक उद्दीपनों से मानता ग्राया है, ग्रौर उसने इसके कुछ उत्तम उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए वह एक स्वप्न में देखता है कि 'दो पंक्तियों में सुंदर लड़के खड़े हैं, जिनके बाल सुंदर हैं ग्रौर चेहरे नाजुक हैं; वे एक दूसरे को लकतार रहे हैं, ग्रापस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, ग्रौर फिर छोड़कर ग्रपने पहले वाले स्थानों में पहुंच जाते हैं, ग्रौर फिर वही सारा क्रम शुरू हो जाता है।' लड़कों की दो कतारों का ग्रर्थ उसने दांतों की पंक्तियां बताया था जो ग्रपने ग्राप में तर्क तंगत है, ग्रौर तब इसकी पूरी तरह पृष्टि हुई मालूम होती है जब इस दृश्य के बाद स्वप्न देखने वाला 'ग्रपने जबड़े में से एक लंबा दांत खींच लेता है।' इसी प्रकार 'लंबे, संकरे, घुमावदार मार्गों' का यह ग्रर्थ, कि वे ग्रांतों में उत्पन्न उद्दीपन से पैदा हुए हैं, ठीक मालूम होता है, ग्रौर शरनर के इस कथन की पृष्टि करता है कि स्वप्न मुख्यतः उस ग्रंग का रूप उस जैसे पदार्थों द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिससे उद्दीपन पैदा होता है।

इसलिए हमें यह मानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि स्वप्नों में भीतरी उद्दीपक वही कार्य कर सकते हैं जो बाहरी उद्दीपक। बदिकस्मती से इस तथ्य के महत्व पर भी वे ही ऐतराज़ िकए जा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरणों में, कायिक उद्दीपनों के कारण, स्वप्न होने की बात अनिश्चित ही रहेगी या प्रमाणित नहीं की जा सकेगी। कुछ स्वप्नों से ही यह संदेह पैदा होता है, सबसे नहीं, िक भीतरी अंगों से आने वाले उद्दीपनों का उन स्वप्नों के पैदा होने से कुछ संबंध है; और अंतिम बात यह है कि जैसे बाहरी संवेदनात्मक उद्दीपन से स्वप्न पर होने वाली उसकी सीधी प्रतिक्रिया की ही व्याख्या होती है, उसके और किसी अंश की नहीं, वैसे ही भीतरी कायिक उद्दीपन से भी और किसी बात की व्याख्या नहीं होती। स्वप्न के शेष सारे हिस्से के उद्गम का कुछ भी पता नहीं चलता।

पर अब हमें स्वप्त-जीवन की एक ऐसी विशेषता की ख्रोर घ्यान देना है जो इन उद्दीपनों की क्रिया पर विचार करते समय सामने ख्राती है। स्वप्न उद्दीपन को फिर वैसे का वैसा ही पेश नहीं कर देता, बल्कि उसे स्पष्ट करता है, बदलता है, एक सिलिसले में जमा देता है, या उसके स्थान पर कोई ख्रौर चीज ला रखता है। स्वप्त-तंत्र का यह पहलू हमें अवश्य दिलचस्प लगेगा, क्योंकि संभव है कि यह हमें स्वप्न के सच्चे स्वरूप के ख्रिया का खेत्र जरूरी तौर से उस वातावरए। तक सीमित नहीं होता, जिसमें वह किया जाता है। उदाहरए। के लिए, शेक्सपियर का 'मैकबेथ' उस राजा के गद्दी पर बैठने पर एक सामयिक नाटक के रूप में लिखा गया था, जिसने तीन राज्यों के राजमुकुटों

को एक साथ धारएा किया था, पर क्या यह ऐतिहासिक अवसर नाटक की सारी कथावस्तु में व्यापक है, या उसकी भव्यता और रहस्यमयता की व्याख्या करता है ? शायद इसी तरह, सोने वाले में क्रिया कर रहे बाहरी और भीतरी उद्दीपन स्वप्न के अवसर मात्र हैं और उनसे हमें इसके सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं होता।

सब स्वप्नों में मिलने वाली दूसरी बात, ग्रर्थात् मानसिक जीवन में उनकी विशेषता या विलक्षरणता को, एक ग्रोर तो, पकड़ना बड़ा कठिन है ग्रौर दूसरी ग्रोर, इससे ग्रागे जांच-पड़ताल के लिए कोई रास्ता मिलता नहीं मालूम होता। स्वप्नों में हमारे ग्रधिकतर ग्रनुभव नेत्रगोचर प्रतिविंबों के रूप में होते हैं। क्या उद्दीपकों से इनकी व्याख्या की जा सकती है? क्या वास्तव में हम उद्दीपकों को ही ग्रनुभव करते हैं? यदि ऐसा है तो ग्रनुभव नेत्रगोचर ग्रर्थात् ग्रांख से ग्रहरण किया जाने वाला, क्यों होता है? जब कि ऐसा बहुत ही कम उदाहरणों में हो सकता है कि हमारी ग्रांख पर किसी उद्दीपक ने क्रिया की हो? ग्रथवा, क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि जब हम बोलने का स्वप्न देखते हैं, तब कोई वातचीत या बातचीत से मिलती-जुलती ध्विन हमारे कानों में पड़ी होती है? मैं विना किसी दुविधा के इसे ग्रसंभव कहता हूं।

म्रब, यदि हम स्वप्नों की सामान्य विशेषताम्रों से विचार शुरू करके ग्रीर म्रागे नहीं बढ़ सकते, तो म्राइये, म्रब उनकी भिन्नतामीं पर विचार करने की कोशिश करें। प्रायः स्वप्न ग्रर्थहीन, मिले-जुले, खिचड़ी-से ग्रीर बेतुके होते हैं, पर फिर भी कुछ स्वप्त समभदारी वाले, संयत श्रीर तर्क-संगत होते हैं। यह देखना चाहिए कि ये समभदारी वाले स्वप्न उन स्वप्नों को स्पष्ट करने में हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं या नहीं जो ऋर्यहीन हैं । मैं ऋषिको सबसे ताजा तर्क संगत स्वप्त सुनाऊंगा, जो मुफ्ते एक नौजवान ने सुनाया है: "मैं कार्न्टन रस्ट्रासे में घूनने गया ग्रीर वहां क्ष महाशय से मिला। कुछ देर उसका साथ देने के बाद मैं एक चाय-घर में गया। दो महिलाएं ग्रौर एक सज्जन ग्रौर मेरी मेज पर बैठे गये। पहले मैं परेशान हुन्ना, ग्रीर मैंने उनकी ग्रोर न देखा, पर बाद में मैंने उनकी ग्रोर नज़र डाली श्रौर देखा वे बहुत ग्रच्छे थे।'' इसपर स्वप्न देखने वाले ने यह बताया कि पिछली शाम को वह सचमुच कार्न्टनरस्ट्रासे में, जो उसका श्रामतौर से जाने का रास्ता है, घूम रहा था, श्रौर वहां वह क्षा महाशय से मिला था। स्वप्न का दूसरा हिस्सा किसी बात का सीधा स्मर्गा नहीं था, पर कुछ समय पहले की एक घटना से थोड़ा मिलता-जुलता था। ग्रब एक ग्रौर सादा स्वप्न देखिए, जो एक महिला का है। उसका पति उससे कहता है: "क्या तुम्हारी राय में हमें पियानी की 'ट्यूनिंग' (समस्वररा) नहीं करा लेना चाहिए ?" ग्रौर वह उत्तर देती है: ''बिल्कुल बेकार है, क्योंकि चाभियों<sup>9</sup> पर नया चमड़ा लगना जरूरी है।'' यह

१. Hammers.

स्वप्न उस बातचीत की ग्रावृत्ति है, जो उसमें ग्रीर उसके पात में स्वप्न से पहले दिन लगभग इन्हीं शब्दों में हुई थी। तो इन दो भावनाहीन स्वप्नों से हमें क्या पता चलता है? सिर्फ़ इतना ही, कि उनमें दैनिक जीवन की या उससे संबंधित बातों की स्मृतियां होती हैं। यदि यह बात निरपवाद रूप से सब स्वप्नों के बाद में कही जा सकती, तो वह भी कुछ महत्व की होती, पर उसका कोई सवाल ही नहीं है। यह विशेषता भी बहुत ही थोड़े स्वप्नों में होती है। ग्रधिकतर स्वप्नों में पहले दिन की बातों से कोई संबंध नहीं होता, ग्रौर ग्रथंहीन तथा बेतुके स्वप्नों पर भी इससे कोई रोशनी नहीं पड़ती। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे सामने एक नई समस्या ग्रा गई है। इतना ही नहीं कि हम स्वप्न का ग्रग्रं जानना चाहते हैं, बिलक यदि वह स्पष्ट हो, जैसा कि हमारे उदाहरएों में है, तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि जो बात हमें मालूम है ग्रौर हाल में हो हमारे साथ हुई है, उसे हम किस कारएा ग्रौर किस उद्देश से स्वप्न में दोहराते हैं।

मैं समकता हूं कि यहां तक हमने जिस तरह की कोशिशें की हैं, उन्हें ग्रागे जारी रखने से जैसे मैं ऊब गया हूं वैसे ही ग्राप भी ऊब गये होंगे। इससे यही प्रकट होता है कि ग्रिथिक से ग्रिथिक दिलचस्पी होने पर भी हम किसी समस्या को तब तक हल नहीं कर सकते, जब तक हमारे सामने समाधान पर पहुंचने के लिए ग्रपनाये जाने वाले रास्ते की भी कुछ कल्पना न हो। ग्रब तक हमें वह रास्ता नहीं मिला। ग्रायोगिक मनोविज्ञान ने इस दिशा में सिर्फ इतना ही किया है कि स्वप्नों के पैदा होने में उद्दीपनों के महत्व के विषय में कुछ बहुत कीमती जानकारी दी। दर्शन से हप कुछ ग्राशा नहीं कर सकते, वह तो बड़प्पन दिखाता हुग्रा यही बात दोहरा सकता है कि हमारा उद्देश्य बौद्धिक दृष्टि से तिरस्कार योग्य है, ग्रौर रहस्थम्य विज्ञानों से हम कोई बात लेना ही नहीं चाहते। इतिहास ग्रौर जनता के फैसले से हमें पता चलता है कि स्वप्नों का ग्रथं ग्रौर महत्व होता है, ग्रौर वे भविष्य के सूचक होते हैं। पर इस बात को स्वीकार करना कठिन है, ग्रौर निश्चित ही, इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार, हमारे पहले प्रयत्न पूरी तरह विफल हो जाते हैं।

पर ग्रचानक ही ऐसी दिशा से एक संकेत मिलता है जिसकी ग्रोर हमने ग्राज तक ध्यान नहीं दिया। बोलचाल की भाषा, जो निश्चित रूप से ग्रचानक नहीं बन गई है, बिल्क मानो प्राचीन ज्ञान का खजाना है—पर इस बात को बहुत तूल न देना चाहिए—हमारी भाषा एक ऐसी चीज का ग्रस्तित्व मानती है जिसे हमने 'दिवास्वप्नों' का नाम दे रखा है; यह नाम भी विचित्र ही है। दिवास्वप्न कल्पना होते हैं (कल्पना से उत्पन्न होते हैं)। वे ग्रामतौर से होते रहते हैं, ग्रौर रोगियों की तरह स्वस्थ व्यक्तियों में भी दिखाई देते हैं, ग्रौर उनका ग्रध्ययन भी माध्यम (पात्र) द्वारा स्वयं ग्रासानी से किया जा सकता है। इन कल्पना से उत्पन्न सृष्टियों के बारे में

सबसे वि चित्र बात यह है कि उन्हें 'दिवास्वप्नों' का नाम दिया गया है, क्योंकि उनमें स्वप्नों की दो व्यापक विशेषता श्रों में से कोई भी बात नहीं है। उनके नाम से ही स्पष्ट है कि नींद से उनका कोई संबंध नहीं; ग्रौर जहां तक दूसरी व्यापक विशेषता का संबंध है, उनमें कोई अनुभव या मतिभ्रम भी नहीं होता; सिर्फ इतना होता है कि हम कुछ बातों की कल्पना कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वे कल्पना से पैदा होते हैं, कि हम देख नहीं रहे, बल्कि सोच रहे हैं। ये दिवास्वप्न वय: सन्धि, अर्थात् जवानी के शुरू में या बचपन के ग्रंत में दिखाई देते हैं, ग्रौर पक्की उम्र होने तक बने रहते हैं। पनकी उम्र में या तो वे छूट जाते हैं या जीवन भर साथ रहते हैं। इन कल्पना सृष्टियों की वस्तु एक बहुत सूक्ष्म प्रेरक कारएा से उत्पन्न होती हैं। ऐसे दृश्य या घटनाएं इनकी प्रेरक होती हैं जो या तो त्राकांक्षा की स्रहंकार-मूलक लालसाम्रों को, या सत्ता की लिप्सा को, म्रथवा पात्र की कामुक इच्छाम्रों को तृप्त करती हैं। नौजवानों में ग्राकांक्षा से पूर्ण कल्पनाएं मुख्य होती है: स्त्रियों में, जिनकी स्राकांक्षा प्रेम संबंधी सफलता पर केंद्रित होती है, कामुक कल्पनाएं मुख्य होती हैं, पर पुरुषों में भी कामुक भावना प्रायः छिपी हुई देखी जा सकती है। वास्तव में, उनके सारे वीरता के कार्यों ग्रौर सफलताग्रों का एममात्र ग्राशय स्त्रियों का हृदय जीतना होता है। म्रन्य दृष्टियों से इन दिवास्वप्नों में बड़ी भिन्नता होती है, श्रौर उनका ग्रंत भी भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। या तो वे सब कुछ समय बाद छूट जाते हैं, भ्रौर उनके स्थान पर कोई नया स्वप्न ग्रा जाता है; ग्रथवा वे बने रहते हैं, ग्रौर उनके चारों ग्रोर लम्बी-लम्बी कहानियां लिपट जाती हैं; ग्रौर उन्हें जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया जाता है। वेजमाने के साथ भ्रागे बढ़ते हैं, भ्रौर उनपर मानो डेट-स्टाम्प या तारीख की मोहरें लगती जाती हैं, जिनसे नई-नई स्थिति के ग्रसर का पता चलता है। वे काव्य-रचना का उपादान बन जाते हैं, क्योंकि लेखक ग्रपने दिवास्वप्नों का रूप बदलकर या उन्हें छोटा-बड़ा करके उनमें से ही वे स्थितियां पैदा करता हैं, जो वह स्रपनी कहानियों, उपन्यासों ग्रौर नाटकों के रूप में पेश करता है, पर दिवास्वप्न का नायक सदा माध्यम (पात्र) स्वयं होता है—वह या तो प्रत्यक्ष रूप में किल्पत होता है, ग्रौर या किसी ग्रौर के साथ प्रायः एकरूप हो जाता है।

शायद दिवास्वप्नों का यह नाम पड़ने का काररण उनका यथार्थता से स्वप्न जैसा संबंध होता है। इससे यह बात सूचित होती है कि उनकी वस्तु को उसी तरह यथार्थ नहीं माना जा सकता, जिस तरह स्वप्न की वस्तु को; पर यह भी संभव है कि उन्हें स्वप्न की किसी ऐसी मानसिक विशेषता के काररण 'स्वप्न' शब्द

<sup>?.</sup> Hallucination.

किताइयां और विषय पर ग्रारिम्भक विचार ७६ से पुकारा गया हो जिसे हम ग्रभी नहीं जानते, पर जिसे खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ग्रोर, यह भी हो सकता है कि नाम के साहश्य को हमारा

महत्वपूर्ण समभाना बिलकुल ग़लत हो। इस प्रश्न का उत्तर बाद में ही दिया जा

सकता है।

## आरम्भिक परिकल्पनाएं और निर्वचन की विधि

इस प्रकार हमने समफ लिया कि यदि हमें स्वप्नों के बारे में ग्रपनी गवेषगाग्रों को आगे वढ़ाना है तो हमें एक नए रास्ते, और एक सुनिश्चित विधि से चलना होगा। अब मैं एक सरल-सा सुभाव पेश करूंगा। हमें आगे की सारी जांच इस ् परिकल्पना के ग्राधार पर करनी चाहिए कि स्वप्न कायिक घटना नहीं है, वल्कि मानसिक घटना है। स्राप इसका स्रर्थ जानते हैं, पर ऐसी कल्पना करने का स्रौचित्य क्या है ? हमारे पास कोई ग्रौचित्य नहीं, पर दूसरी ग्रोर हमें इससे रोका भी तो नहीं जा सकता । स्थिति यह है, यदि स्वप्त कार्यिक घटना है तो इसका हमसे कुछ वास्ता नहीं। इस परिकल्पना के ग्राधार पर ही हमें इसमें दिलचस्पी हो सकती है कि यह एक मानसिक घटना है। इसलिए यह देखने के लिए कि इस परिकल्पना को सत्य मान लिया जाए तो क्या होता है, हम इसे सत्य मान लेंगे। हमारे कार्य के परिगामों से यह तय होगा कि हम इस परिकल्पना पर कायम रह सकते हैं ग्रौर इसे उचित रीति से निकाले गए अनुमान के रूप में सिद्ध कर सकते हैं या नहीं। पर हमारी इस जांच-पड़ताल का उद्देश्य ठीक-ठीक क्या है, या हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य क्या है ? हमारा उद्देश्य वहीं है जो सभी वैज्ञानिक प्रयासों का होता है ग्रर्थात् घटनाग्रों को समफना, उनमें परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना ग्रौर ग्रन्त में जहां कहीं सम्भव हो उनपर ग्रपना ग्रधिकार बढ़ाना।

इस प्रकार हम यह मानकर ग्रागे बढ़ते हैं कि स्वप्न एक मानसिक घटना है। उस हालत में वे स्वप्न देखने वाले की कृति ग्रौर वचन हैं, पर उस प्रकार की कृति ग्रौर वचन हैं, जिससे हमें कुछ ग्रर्थ पता नहीं चलता ग्रौर जिसे हम समभते नहीं। श्रव मान लीजिए कि मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जो श्रापकी समक्त में नहीं त्राती, तो ग्राप क्या करते हैं ? ग्राप मुफसे स्पष्टीकरएा करने को कहते हैं, है न ? तो फिर यही बात क्यों न की जाए सवप्त देखने दाले से ही उसके स्वप्त का

<sup>\*</sup>Hypotheses

## श्रर्थ क्यों न पूछा जाए ?

म्रापको याद होगा कि हम पहले भी ऐसी स्थिति में म्रा चुके हैं। इस समय हम कुछ ग़लितयों के बारे में जांच-पड़ताल कर रहे थे, ग्रौर हमने बोलने की ग़लती का उदाहरण लिया था। किसीने कहा था: "तब कुछ वस्तुणं रिफिल्ड (Re-filled) थीं" ग्रौर इसपर हमने पूछा था, नहीं, नहीं; खुशिकस्मती से, पूछने वाले हम नहीं थे, बिल्क दूसरे लोग थे जिनका मनोविश्लेषण से कोई वास्ता नहीं था, तो, उन्होंने पूछा था कि म्रापके इस म्रजीब शब्द-प्रयोग का क्या ग्रर्थ है? उसने तुरन्त उत्तर दिया कि मैं यह कहना चाहता था: "वह एक फिल्दी (filthy) कारबार है," पर उसने म्रपने ग्राप को रोका, ग्रौर उन शब्दों की जगह कुछ नए शब्द प्रयुक्त किए: "चीज वहां 'रिवील्ड' (Revealed) थी।" मैंने तब ग्रापको बताया था कि यह पूछ-ताछ मनोविश्लेषण सम्बन्धी प्रत्येक जांच-पड़ताल का म्रादर्श या नमूना है, ग्रौर म्रब म्राप जानते हैं कि मनोविश्लेषण की विधि यह यत्न करती है कि जहां तक हो सके, वहां तक उन व्यक्तियों को ग्रपनी समस्याग्रों का स्वयं उत्तर देने का मौका दिया जाये, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। म्रतः स्वप्न देखने वाले को स्वयं ग्रपने स्वप्न का निर्वचन हमारे सामने पेश करना चाहिए।

परंतु, जैसा कि हम जानते हैं, स्वप्नों के मामले में यह काम इतना सीधा नहीं है! ग़लितयों के सिलिसले में यह विधि बहुत-से उदाहरणों में संभव सिद्ध हुई। जहां पूछने पर व्यक्ति ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया और अपने सामने पेश किए गए उत्तर का गुस्से से खंडन भी किया, वहां दूसरी विधियां थीं। स्वप्नों में पहले प्रकार के उदाहरणों का बिलकुल अभाव है। स्वप्न देखने वाला सदा यह कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वह हमारे निर्वचन का खंडन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसके सामने पेश करने के लिए कोई निर्वचन ही नहीं है। तो क्या हम अपनी कोशिश छोड़ देंगे, क्योंकि वह कुछ नहीं जानता और हम कुछ नहीं जानते और तीसरा व्यक्ति तो निश्चित ही कुछ नहीं जान सकता, इसलिए उत्तर मिलने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती? इसलिए यदि आप चाहें तो कोशिश छोड़ दीजिए, पर यदि आपका ऐसा विचार नहीं है तो आप मेरे साथ आगे चल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि न केवल यह बिलकुल संभव है, बिलक बहुत अधिक संभाव्य भी है कि स्वप्न देखने वाला वास्तव में अपने स्वप्न का अर्थ जरूर जानता है; हां, वह यह नहीं जानता कि वह जानता है, और इसलिए सोचता है कि वह नहीं जानता।

यहां पहुंचने पर शायद स्राप मेरा ध्यान इस बात की ग्रोर खींचेंगे कि मैं फिर एक कल्पना को बीच में ला रहा हूं, जो इस छोटे-से प्रकरण में दूसरी कल्पना है, ग्रौर ऐसा करके मैं ग्रपने इस दावे को बहुत कमजोर कर रहा हूं कि हमारे पास श्रागे बढ़ने की एक विश्वसनीय विधि है। पहले यह परिकल्पना मान लें कि स्वप्न मानसिक घटनाएं हैं, श्रीर फिर यह परिकल्पना मान लें कि मनुष्यों के मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें वे जानते हैं, पर यह नहीं जानते कि वे इन्हें जानते हैं— श्रीर इसी तरह परिकल्पनाएं करते जाइए। श्रापको इन दोनों परिकल्पनाश्रों की श्रपनी भीतरी श्रतंभाव्यता का ध्यान रहेगा श्रीर श्राप इनसे निकाले जाने वाले निष्कर्षों में सारी दिलचस्पी छोड़ बैठेंगे।

बात यह है कि मैं श्रापको किसी भ्रम में डालने के लिए या कोई बात श्रापसे छिपाने के लिए यहां नहीं लाया हूं। सच है कि मैंने यह कहा था कि मैं 'मनोविश्ले-षर्ग पर परिचयात्मक व्याख्यान' शीर्षक से कुछ व्याख्यान दूंगा, पर मेरा यह प्रयो-जन नहीं था कि मैं ग्रापके सामने चमत्कार भरी बातें पेश करूं, ग्रौर यह जाहिर करूं कि तथ्य कितनी ग्रासानी से एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए हैं, ग्रीर सभी तरह की कठि-नाइयों को सावधानी के साथ ग्रापसे छिपाता चलूं, बीच की खाली जगहों को भरता चलुं ग्रीर संदिग्ध प्रक्तों पर बढ़ा-चढ़ाकर बातें करता चलूं, ताकि ग्राप सहूलियत से इस विश्वास का ग्रानंद ले सकें कि ग्रापने कोई नई चीज सीख ली है। ग्रसल में इस तथ्य के कारएा ही, कि श्राप लोग इस विषय में नए हैं, मुफ्ते यह चिंता है कि मैं अपने विज्ञान का वही रूप आपके सामने रखूं जो असल में है, जिसमें इसकी सव ग्रड्चनें ग्रौर विषमताएं भी ग्रापके सामने ग्राएं ग्रौर ग्रापको यह भी पता चले कि यह कौन-कौन-से दावे करता है, श्रौर इसकी क्या-क्या श्रालोचना की जा सकती है । मैं निःसंदेह जानता हूं कि प्रत्येक विज्ञान में यही बात होती है, ग्रौर विशेष रूप से शुरू में, इसके म्रलावा म्रौर कुछ बात हो भी नहीं सकती । मैं यह भी जानता हूं कि दूसरे विज्ञान पढ़ाते हुए नये सीखने वाले से शुरू में इन कठिनाइयों ग्रौर कम-जोरियों को छिपाने की कोशिश की जाती है, पर मनोविश्लेषरा में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने वास्तव में दो परिकल्पनाएं रखी हैं जिनमें से एक दूसरी के भीतर है, श्रौर जिन्हें यह सब काम बहुत मेहनत का या बहुत श्रनिश्चित मालूम होता है, या जिन्हें अधिक निश्चितता की या अधिक साफ निष्कर्षों की आदत पड़ी हुई है, उन्हें मेरे साथ ग्रागे चलने की जरूरत नहीं है। उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि वे मनोवैज्ञानिक समस्यात्रों को बिलकुल हाथ न लगाएं, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्हें उतने यथार्थ ग्रौर निहिचत मार्गों पर चलने का मौका नहीं मिलेगा, जिन पर चलने को वे तैयार हैं। श्रौर फिर किसी भी ऐसे विज्ञान के लिए, जो ज्ञान में कोई वास्तविक ग्रभिवृद्धि कर सकता है, ग्रपने ग्रनुयायी हासिल करने की कोशिश करना ग्रौर ग्रपना प्रचार करने की कोशिश करना बिलकुल गैर जरूरी है। इसका स्वागत इसके परिएाामों के ग्राधार पर होना चाहिए, ग्रौर जब तक दुनिया इसके परिगामों की ग्रोर ध्यान देने को मजबूर नहीं होती, तब तक यह तसल्ली से प्रतीक्षा कर सकता है।

पर ग्राप में से जो लोग इस तरह रुकने वाले नहीं हैं, उन्हें मैं यह चेतावनी पहले ही दे देना चाहता हूं कि मेरी दोनों परिकल्पनाओं का बराबर महत्व नहीं है। पहली परिकल्पना, कि स्वप्न मानसिक घटनाएं हैं, को हम ग्रपनी गवेषसा के परिस्मामों से सिद्ध कर देने की ग्राशा करते हैं। दूसरी परिकल्पना एक ग्रौर क्षेत्र में पहले ही सिद्ध की जा चुकी है, ग्रौर मैंने इतना ही किया है कि उसे ग्रपनी समस्याग्रों पर लागू कर लिया है।

यह परिकल्पना कि मनुष्य में ऐसा ज्ञान हो सकता है, जिसके बारे में वह यह न जानता हो कि उसमें है कहां और किस प्रसंग में सिद्ध की गई है ? निश्चित रूप से यह एक बड़ा विलक्षण और आश्चर्यजनक तथ्य होगा जो मानसिक जीवन की हमारी अवधारणा को बदल देगा, और जिसके कारण छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रसंगतः यह कहा जा सकता है कि यह ऐसा तथ्य होगा जो अपने निरूपण में ही असत्य है पर फिर भी अक्षरशः सत्य होना चाहता है। यह एक विरोधाभास है, पर छिपाने की यहां कोई कोशिश नहीं है। लोग इसे नहीं जानते या इसमें दिलचस्पी नहीं रखते तो इसमें इस तक्ष्य का उतना ही दोव है जितना कि हमारा, क्योंकि इन मनोवंज्ञानिक समस्याओं पर ऐसे लोगों ने फैसले दे रखे हैं जिन्होंने कभी एक भी प्रेक्षण या परीक्षण नहीं किया जबिक प्रेक्षण और परीक्षण ही वास्तव में किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचा सकते हैं।

जिस प्रमाण की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह संमोहन संबंधी या हिल्नोटिक घटनाओं के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। १८८६ में नान्सी में लीबोल्ट और बन हीम द्वारा किये गए विशेष रूप से प्रभावोत्पादक प्रदर्शनों में मैं उपस्थित था, और वहां मैंने निम्नलिखित परीक्षण देखा। एक आदमी को निद्रावस्था में लाया गया और इसके बाद उसे सब तरह के मितिश्रमों के अनुभवों में से ले जाया गया। जगाये जाने पर पहले तो ऐसा मालूम हुआ कि संमोहन की नींद में जो कुछ हुआ था, उसका उसे कुछ पता ही नहीं था। तब बनंहीम ने उससे सीधे शब्दों में कहा कि तुम्हारे संमोहित अवस्था में होने पर जो कुछ हुआ था, वह बताओ। उस आदमी ने कहा कि मुभ्ने कुछ याद नहीं आता। परंतु बनंहीम ने इस बात पर जोर दिया, उससे आग्रह किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह अवश्य जानता है, और उसे अवश्य याद होगा; और तमाशा देखिए कि वह आदमी सकुचाया, सोचने लगा, और फिर जो घटनाएं उसके मन में आदेशित की गई थीं, उनमें से पहली धुंधले रूप में उसे याद आ गई। उसके बाद कई और बात याद आई, और धीरे-धीरे उसकी स्मृति अधिकाधिक स्पष्ट और पूर्ण होती गई और अंत में उसने सारी बातें बता दीं—एक भी बात नहीं छोड़ी। बीच में उसे कहीं से कुछ पता नहीं चला था, लेकिन आखिरकार

<sup>2.</sup> Somnambulism. 2. Suggested

उसे सब कुछ प्रपने ग्राप ही याद ग्रा गया था; इसीलिए हमारा यह निष्कर्ष निकालना उचित ही है कि ये याद की हुई बातें शुरू से उसके मन में थीं, सिर्फ इतनाथा कि वह उनके पास पहुंच नहीं सकताथा; वह नहीं जानताथा कि वह उन्हें जानता है ग्रौर मानताथा कि वह नहीं जानता। सच तो यह है कि उसकी ग्रवस्थाठीक वैसी ही थी जैसी कि हम स्वप्न देखने वाले व्यक्ति की मानते हैं।

मैं समभता हूं कि ग्रापको इस बात पर ग्राश्चर्य होगा कि यह तथ्य पहले ही सिद्ध हो चुका है, और आप मुभसे पूछेंगे: "आपने इस प्रमाण की चर्चा पहले ही क्यों नहीं की जब हम गलतियों पर विचार कर रहे थे, ग्रौर बोलने की गलती करने वाले एक श्रादमी के बोलने के पीछे ऐसे श्राशय बता रहे थे जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। ग्रीर उनका वह निषेध करता था? यदि कोई ग्रादमी यह मान सकता है कि उसे ऐसे अनुभवों का कोई ज्ञान नहीं है जिनका स्मर्एा उसमें अवश्य है तो यह बात अब असंभाव्य नहीं लगती कि उसके अंदर ऐसे और भी मानसिक प्रक्रम चल रहे हों जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। इस दलील से निश्चित ही हमपर प्रभाव पड़ता, श्रौर हम ग़लतियों को ग्रधिक ग्रच्छी तरह समभ पाते।" सच है कि मैं इस प्रमारा को तब पेश कर सकता था, पर मैंने इसे बाद के ऐसे मौके के लिए रख छोड़ा था जब इसकी ज्यादा जरूरत होगी। कछ ग़लितयों ने स्वयं, ग्रपनी व्याख्या कर दी ग्रौर कुछ ने हमें यह सुकाया कि इन घटनात्रों के संबंध को समभने के लिए यह अच्छा होगा कि ऐसे मानसिक प्रक्रमों का ग्रस्तित्व स्वीकार कर लिया जाए, जिनसे वह व्यक्ति बिलकुल ग्रपरिचित है । स्वप्नों की व्याख्या हमें दूसरी जगह ढूंढ़नी पड़ती है । इसके श्रलावा, मुफ्ते भरोसा है कि इस प्रसंग में स्राप संमोहन के क्षेत्र के प्रमारा को स्रधिक स्रासानी से स्वीकार कर लेंगे । हम जिन ग्रवस्थाभ्रों में ये ग़लतियां करते हैं, वे ग्रापको सामान्य प्रतीत होंगी, ग्रौर इसलिए उनका संमोहन की ग्रवस्था से कोई साद्श्य नहीं प्रतीत होगा। दूसरी ग्रोर, संमोहन की अवस्था ग्रौर नींद में स्पष्ट संबंध है, ग्रौर नींद स्वप्न देखने के लिए बिलकुल जरूरी ग्रवस्था है। संमोहन को तो 'कृत्रिम नींद' ही कहा जाता है। जिन लोगों को हम संमोहित करते हैं उनसे कहते हैं: ''सो जाग्रो'', ग्रौर उन्हें जो ग्रादेश दिए जाते हैं, उनकी तुलना स्वाभाविक नींद के स्वप्नों से की जा सकती है। दोनों स्रवस्थास्रों में मानसिक स्थिति वास्तव में एक जैसी होती है— स्वाभाविक नींद में हम सारी बाहरी दुनिया से ग्रपनी दिलचस्पी हटा लेते हैं; यही बात संमोहन निद्रा में होती है पर इसमें हमारा उस व्यक्ति से मेल या ग्रानुरूप्य<sup>9</sup> बना रहता है, जिसने हमें संमोहित किया है। फिर, तथाकथित 'नर्स की नींद', जिसमें नर्स का बालक से मेल या स्रानुरूप्य बना रहता है, स्रौर वह ही उसे जगा

१. Rapport.

सकता है, संमोहन निद्रा का एक सामान्य समरूप है। इसलिए संमोहन की एक स्रवस्था को स्वाभाविक नींद पर लागू कर लेना कोई बड़ी अनोखी बात नहीं लगती। यह परिकल्पना कि स्वप्न देखने दाले को अपने स्वप्न के बारे में ज्ञान होता है, परंतु वह उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाता, और इसलिए वह स्वयं यह विश्वास नहीं करता कि उसे वह ज्ञान है, कोई निराधार कपोल-कल्पना नहीं है। इस सिलसिले में हम यह भी देखते हैं कि इस तरह हमारे लिए स्वप्नों पर विचार करने का तीसरा रास्ता खुल जाता है। हम उसपर नींद के विधातक उद्दीपकों के रास्ते से, दिवास्वप्नों के रास्ते से, और अब संमोहन में आदेशित स्वप्नों के रास्ते से विचार कर सकते हैं।

शायद अब हम अधिक विश्वास के साथ अपने विषय पर आगे विचार कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यह बहुत संभाव्य है कि स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न के बारे में कुछ जानता है। समस्या यह है कि उसे वह ज्ञान कैसे याद कराया जाए, और उसे कैसे वह ज्ञान हमें देने के लिए समर्थ किया जाए। हम यह आशा नहीं करते कि वह तुरंत अपने स्वप्न का आशय बता देगा, पर हम यह अवश्य समभते हैं कि वह खोज सकेगा कि उसका स्रोत क्या है, विचारों और दिलचस्पियों के किस दायरे से वह आया है ? गृलतियों के प्रसंग में, आपको याद होगा कि उस आदमी से पूछा गया कि उससे बोलने में 'रिफिल्डि' ग़लती कैसे हुई, और उसकी पहली ही बात से इसकी व्याख्या हो गई। स्वप्नों में हम जो विधि अपनाते हैं, वह बहुत सरल है, और इसी उदाहरण के नमूने पर हैं। यहां भी हम स्वप्न देखने वाले से पूछोंगे कि उसे यह स्वप्न कैसे आया, और उसके अगले शब्दों को, इस अवस्था में भी, असली कारण बताने वाला मानना चाहिए। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह यह समभता है कि इस बारे में वह कुछ जानता है या नहीं जानता, और हम दोनों अवस्थाओं पर एक ही तरह विचार करते हैं।

यह विधि निश्चित रूप से बड़ी सीधी हैं। तो भी मुफ्ते डर हैं कि यह श्रापके श्रंदर बड़ा जबरदस्त विरोध पैदा करेगी। श्राप कहेंगे: "एक श्रौर-तीसरी-परिकल्पना! उसपर सबसे श्रधिक श्रसंभाव्य! जब मैं स्वप्न देखने वाले से यह पूछता हूं कि स्वप्न के बारे में श्रापके मन में क्या विचार श्राते हैं, तब क्या श्राप यह कहना चाहते हैं कि उसके सबसे पहले साहचर्य, श्र्यात् मन की बात, से ही श्रभीष्ट व्याख्या हो जाएगी? पर यह भी तो हो सकता है कि उसके मन में कोई साहचर्य ही न हो। यह ईश्वर ही जानता है कि वह साहचर्य क्या हो सकता है। हम यह नहीं समफ सकते कि ऐसी ग्राशा किस श्राधार पर की जाती है। श्रसल में, इससे भाग्य में बहुत श्रधिक विश्वास ध्वनित होता है श्रौर वह भी ऐसी जगह, जहां श्रालोचना की क्षमता का श्रधिक प्रयोग करने से मामला श्रधिक श्रच्छी तरह सुल-फाया जा सकता है। इसके श्रलावा, स्वप्न किसी श्रकेली जीभ की ग़लती जैसी

चीज नहीं है; वह बहुत-से ग्रवयवों का बना हुग्रा होता है। ऐसी ग्रवस्था में हम किस साहचर्य पर भरोसा करें?"

सारे अनावश्यक अंशों में आपकी बात सही है। यह सच है कि बोलने की ग़लती ग्रौर स्वप्न में कई भेद हैं, जिनमें से एक यह है कि स्वप्न बहुत-से ग्रवयवों से बना हम्रा होता है। हमें ग्रपनी विधि में उसका ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं यह सुभाव रखता हूं कि हम स्वप्न को उसके अनेक अवयवों में बांट दें, और प्रत्येक ग्रवयव पर ग्रलग-ग्रलग विचार करें। तब इसका श्रौर बोलने की ग़लती का फिर साद्श्य स्थापित हो जाएगा। स्रापका यह कहना भी सही है कि स्वप्न के एक-एक भ्रवयव के वारे में पूछने पर स्वप्न देखने वाला यह जबाब दे सकता है कि उसे उनके बारे में कुछ ध्यान नहीं है। कुछ उदाहरएों में हम यह उत्तर स्वीकार कर लेते हैं, ग्रौर मैं त्रागे चलकर ग्रापको यह बताऊंगा कि वे कौन-से उदाहरएा हैं। विचित्र बात यह है कि ये उदाहरएा वे हैं जिनके बारे में हमारे अपने शायद कुछ सुनिश्चित विचार हैं, परंतु साधारगतया जब स्वप्न देखने वाला यह कहता है कि उसका कोई विचार नहीं है, तब हम उसकी बात का विरोध करेंगे, जवाब देने के लिए उसपर जोर डालेंगे, उसे यह विश्वास दिलाएंगे कि उसके मन में श्रवस्य कुछ विचार हैं ग्रौर हम देखेंगे कि हम सह़ी कहते थे-वह कोई न कोई साहचर्य पेश करेगा। वह क्या है, इससे हमें विशेष मतलब नहीं है। विशेष रूप से वह हमें ऐसी जानकारी देगा जिसे हम ऐतिहासिक कह सकते हैं। वह कहेगाः "यह कुछ वैसी बात है जैसी कल हुई थी।" (जैसा कि ऊपर बताये गए दो 'भाव-हीन' स्वप्नों के उदाहरएा में था ), या: "इससे मुक्ते किसी ऐसी चीज का घ्यान श्राता है जो हाल में ही हुई थी", श्रौर इस तरह हम यह देखेंगे कि श्रधिकतर स्वप्नों का संबंध उन प्रभावों से है जो एक दिन पहले के हैं। ग्रंत में स्वप्त से शुरू करके वह उन घटनाओं को दोहराएगा जो कुछ ग्रौर पहले हुई थीं, ग्रौर ग्रंत में ऐसी घटनाएं भी बताएगा जो बहुत पहले की हैं।

परंतु मुख्य प्रश्न के बारे में श्रापका विचार ग़लत है। जब श्राप यह समभते हैं कि यह मनमानी कल्पना है कि स्वप्न देखने वाले का पहला साहचर्य हमें वही बात प्रकट कर देगा जिसकी हम तलाश में हैं, या कम से कम, हमें उसकी श्रोर ले जाएगा; साथ ही यह कल्पना भी, कि श्रिधिक संभवतः साहचर्य बिलकुल मनमाना होगा, श्रौर उसका उस चीज से कोई संबंध नहीं होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, श्रौर यदि मैं किसी श्रौर बात की श्राशा करता हूं तो इससे भाग्य में मेरा श्रंध-विश्वास ही श्रधिक होता हैं—तो श्राप बहुत भारी ग़लती करते हैं। मैं पहले ही यह संकेत कर चुका हूं कि मन की स्वतंत्रता श्रौर चुनाव-क्षमता का गहरा जमा हुश्रा विश्वास श्रापके मन में मौजूद है; मैं यह भी कह चुका हूं कि यह विश्वास

बिलकुल अवैज्ञानिक है, और इसे नियतिवाद के, जो मानसिक जीवन को भी शासित करता है, दावों के सामने मैदान छोड़ना ही पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि इस तथ्य की कुछ तो इज्जत कीजिए कि जब स्वप्न देखने वाले से पूछा जाता है, तब उसके मन में एक वही साहचर्य आता है, और कोई नहीं आता। मैं एक विश्वास के विरोध में दूसरे विश्वास की स्थापना भी नहीं कर रहा हूं। यह प्रमािएत किया जा सकता है कि इस प्रकार बताया गया साहचर्य उसकी मर्जी का मामला नहीं हैं, वह अनियत नहीं है और वह उससे असंबंधित भी नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। असल में, मुभे हाल में ही पता चला है—पर इसका यह अर्थ नहीं कि मैं इसे कोई खास महत्व देता हूं—िक स्वयं प्रायोगिक मनोविज्ञान ने भी ऐसे ही प्रमािए पेश किए हैं।

यह मामला महत्वपुर्ण होने के कारण मैं ग्रापसे इसपर विशेष ध्यान देने के लिए कहता हूं। जब मैं किसी ग्रादमी से यह पूछता हूं कि स्वप्न के ग्रमुक ग्रवयव के बारे में उसके मन में क्या बात आती है तब मैं यह आशा करता हूं कि वह मुक्त साहचर्य के प्रक्रम में अपने आपको शिथिल छोड़ दे, और यह तब होता है जब वह मुल आरंभिक विचार अपने मन में रखता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार से ध्यान देने की जरूरत होती है। यह चीज अनुचितन या निदिध्यासन<sup>२</sup> से बिलकुल भिन्न है, बल्कि वह तो इसमें हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बिना किसी मुक्तिल के ऐसी अवस्था बना लेते हैं, पर कुछ लोग जब ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तब उनमें एक अविश्वसनीय अरुचि दिखाई देती है। जो साहचर्य उस समय दिखाई देता है जब मैं किसी खास उद्दीपन-बिंब<sup>3</sup> या उद्दीपन-विचार के बिना काम चलाता हूं, श्रौर ग्रपने श्रभीष्ट साहचर्य के श्राकार-प्रकार का शायद वर्णन मात्र कर देता हूं, तब साहचर्य में श्रीर भी श्रधिक स्वतंत्रता होती है; उदाह-रएा के लिए, किसी आदमी से कहो कि वह कोई व्यक्ति वाचक नाम या कोई संख्या सोचे। ग्राप कहेंगे कि इस तरह का साहचर्य, हमारी विधि में प्रयुक्त साहचर्य की अपेक्षा, अपनी पसंदगी के और भी अधिक अनुकुल होगा और इसका कोई कारएा नहीं बताया जा सकेगा। तो भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह मन की मह-त्वपूर्ण भीतरी अभिवृत्तियों के ही ठीक-ठीक अनुसार होगा—ये अभिवृत्तियां क्रियाशील होने के समय हमारे लिए उतनी ही अज्ञात हैं, जितनी अज्ञात गलतियां पैदा करने वाली विघातक प्रवृत्तियां श्रीर वे प्रवृत्तियां वही हैं जो 'संयोगवश उत्पन्न' कहलाने वाली क्रियाएं पैदा करती हैं।

मैंने, श्रौर मेरे बाद अनेक व्यक्तियों ने बिना किसी विचार के पुकारे गए

Q. Determinism.Q. Reflection.Q. Stimulus-idea.W. Attitudes.

नामों और संख्याओं की परीक्षा की है। इनमें से कुछ परीक्षण प्रकाशित हुए हैं। इसकी विधि यह है: जो नाम आधा है, उससे साहचर्यों या संबंधों की एक श्रृं खला उद्धबुद्ध हो जाती है, और अब ये साहचर्यं, जैसा कि आप देखते हैं, सर्वथा मुक्त या स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ठीक उतनी दूर तक जुड़े रहते हैं जितनी दूर तक साहचर्य स्वप्न के विभिन्न अवयवों से जुड़े रहते हैं; अब यह साहचर्य-श्रृं खला तब तक कायम रखी जाती है जब तक आवेग से उत्पन्न विचार समाप्त न हो जाएं। पर तब तक आप किसी नाम के साथ होने वाले मुक्त साहचर्य के प्रेरक कारण और सार्थकता को स्पष्ट कर चुके होंगे। इन परीक्षणों से बार-बार वही परिणाम आता है; वे जो सूचना देते हैं, उसमें प्रायः बहुत सारी सामग्री होती है, और इनमें इसके विभिन्न रूपों पर विचार के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है। संख्याओं के स्वतः पैदा होने वाले साहचर्य शायद सबसे अधिक स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं, वे एक दूसरे के बाद इतनी तेजी से आते हैं, और एक छिपे हुए ध्येय की ओर इतनी आद्यर्यजनक निश्चितता से चलते हैं कि आदमी सचमुच हक्का-बक्का रह जाता है। मैं आपको इस तरह के नाम-विश्लेषण का सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि यह ऐसा उदाहरण है जिसमें बहुत सारी सामग्री के कगड़े में नहीं पड़ना पड़ता।

एक बार मैं एक नौजवान का इलाज कर रहा था। तब मैंने इस विषय पर बलपूर्वक यह कहा कि यद्यपि ऐसे मामलों में हमें पसंदगी या चुनाव की स्वतंत्रता दिखाई देती है, तो भी तथ्यतः हम कोई ऐसा नाम नहीं सोच सकते जिसके बारे में यह सिद्ध न किया जा सकता हो कि वह परीक्षरा के पात्र व्यक्ति की तात्का-लिक परिस्थितियों, उसकी विलक्षगाताग्रों, श्रौर उसकी उस क्षगा की स्थिति से प्रायः निर्धारित है—उन मानसिक ग्रौर बाहरी परिस्थितियों में यही नाम ग्राना निश्चित है। उसे इस बात में संदेह था, इसलिए मैंने कहा कि तुम स्रभी स्वयं यह परीक्ष गा करो। मैं जानता था कि स्त्रियों ग्रीर लडकियों के साथ वह ग्रनेक प्रकार से संबंध रखता था; इसलिए मैंने उससे कहा कि मेरे ख्याल में, यदि भ्राप अपने मन में किसी स्त्री का नाम सोचेंगे तो अ।पको चुनाव करने के लिए बहत सारे नाम मिल सकेंगे। उसने स्वीकार किया। मुभे स्रौर शायद स्वयं उसे भी आश्चर्य हुआ कि उसने स्त्रियों के नामों की फड़ी नहीं लगाई, बल्कि कुछ देर चुप रहा, श्रौर इसके बाद उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक ही नाम ग्राया है—-'ग्रलबाइन' । ''कैसी ग्रजीब बात है ! इस नाम से ग्राप किस तरह संबद्ध हैं ? ग्राप कितनी 'ग्रलबाइनों' को जानते हैं ?'' विचित्र बात थी कि वह ग्रलबा-इन नाम वाले किसी व्यक्ति को भी नहीं जानता था, श्रौर उस नाम से उसे कोई साहचर्य या सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता था । ग्राप यह परिएगाम निकालेंगे कि विश्लेषणा विफल रहा; पर नहीं, यह पहले ही पूरा हो चुका है, ग्रौर किसी ग्रन्य साहचर्य की ग्रावश्यकता नहीं रह गई है। वह ग्रादमी ग्रसाधारण रूप से गोरा श्रीर सुन्दर था, श्रीर विश्लेषरा में उससे बातचीत करते हुए मैंने हंसी में उसे श्रलिबनो (महाश्वेत) कहा था; इसके श्रलावा हम उसके स्वभाव में स्त्रैरा तत्व खोजने में लगे हुए थे। इस प्रकार, यह स्त्री श्रलिबनो वह स्वयं ही था— उस समय यही 'स्त्री' उसकी सबसे श्रिधिक दिलचस्पी का विषय थी।

इसी प्रकार किसी ग्रादमी के मन में एकाएक जो गाने की तजें ग्राजाती हैं उनके विषय में यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी विचार-शृ खला के कारण, जो किसी ग्रज्ञात कारण, से उस समय उसके मन में बिना उसके जानते हुए चल रही होती हैं, व ही तजें ग्रानी ग्रानवार्य थीं। यह प्रदिश्तित करना ग्रासान है कि तजें के साथ सम्बन्ध या तो गीत के शब्दों के कारण होता है, ग्रीर या उसे पदा करने वाले स्रोत के कारण: पर इतनी बात ग्रीर कहना चाहता हूं कि यह बात उन वस्तुतः संगीत प्रेमी लोगों के बारे में मैं ठीक नहीं मानता जिनके बारे में मुक्ते कोई विशेष अनुभव नहीं हैं; उनकी चेतना में धुनों के एकाएक ग्राने का कारण उनका संगीतात्मक महत्व हो सकता है। निश्चित रूप से पहली ग्रवस्था ग्रधिक ग्राम होती है। मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूं जिसके मन में कुछ समय से हेलेंन ग्राफ ट्राय के पेरिस के गीत की धुन (मानता हूं कि वह मोहक थी) ही घूम रही थी; ग्रंत में विश्लेषण में उसका ध्यान इस तथ्य की ग्रोर खींचा गया कि उस समय उसकी दिलचस्पी में कोई 'ईडा' ग्रीर कोई 'हैलन' प्रतिद्वन्द्विता कर रही थीं।

तो, यदि बिलकुल मुक्त या स्वतंत्र रूप से पैदा होने वाले साहचर्य भी इस

- प्रकार नियत या निर्धारित होते हैं श्रौर किसी सुनिश्चित सिलसिले में बंधे होते हैं,
तो हमारा यह नतीजा निकालना निश्चित रूप से उचितहै कि एक ही उद्दीपन-बिंब
से जुड़े हुए साहचर्य भी इतने ही निश्चित रूप से नियत होंगे। जांच से यह तथ्य
पता चलता है कि वे केवल उस उद्दीपन-बिंब से ही जुड़े हुए नहीं हैं जो हमने उनके सामने रखा है, बिल्क वे प्रबल भावना युक्त विचारों श्रौर श्रभिरुचियों के दायरों
पर निर्भर भी हैं (इन दायरों को हम ग्रंथियां कहते हैं) श्रौर इस समय इन दायरों,
श्रर्थात् श्रचेतन व्यापारों, के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

इस प्रकार जुड़े हुए साहचर्यों पर बड़े शिक्षाप्रद परीक्षण किये गए हैं जिन्होंने मनोविश्लेषण के इतिहास पर बड़ा उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। वुन्ट के विचार-सम्प्रदाय वालों ने तथा कथित 'साहचर्य-परीक्षण' को जन्म दिया, जिसमें परीक्षण के ग्राश्रयभूत व्यक्ति से यह कहा जाता है कि वह दिये हुऐ 'उद्दीपन-शब्द' का, जल्दी से जल्दी जो भी 'प्रतिक्रिया-शब्द' उसके मन में ग्राए उससे, उत्तर दे। तब निम्नलिखित बातें नोट करनी चाहिएं: उद्दीपन-शब्द के कथन ग्रौर प्रतिक्रिया-शब्द के कथन के बीच कितना समय बीता; प्रतिक्रिया-शब्द की प्रकृति; ग्रौर यही

<sup>?.</sup> Complexes.

परीक्ष सा बाद में दोहराने पर उसमें दिखलाई पड़ी कोई भूल इत्यादि। ब्लूलर श्रौर युंग के नेतृत्व में जूरिच-सम्प्रदाय साहचर्य-परीक्ष सा की प्रतिक्रियाशों की व्याख्या पर पहुंचने के लिए परीक्ष सा के अधीन व्यक्ति से यह कहता था कि जो साहचर्य उसे जरा भी विशेषतायुक्त मालूम हों उतपर वह रोशनी डाले, श्रर्थात् यह बाद के साहचर्यों से प्रतिक्रियाशों की व्याख्या पर पहुंचता था। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो गया कि ये असामान्य प्रतिक्रियाएं पूरी तरह उस व्यक्ति की ग्रंन्थियों अर्थात् भावना-ग्रन्थियों के अनुसार ही होती थीं। इस खोज द्वारा ब्लूलर श्रौर युंग ने प्रायोगिक मनोविज्ञान श्रौर मनोविश्लेषएा के वीच पहला सम्बन्ध स्थापित किया।

यह सुन लेने के बाद ग्राप कह सकते हैं: "हम मानते हैं कि मुक्त या स्वतंत्र साहचर्य नियत होते हैं, ग्रौर वे पसंदगी या चुनाव का वियय नहीं हैं, जैसा कि हमने पहले समका था,ग्रौर हम यह बात स्वप्न-ग्रवयवों के साहचर्यों के बारे में भी स्वीकार करते हैं, पर हम इस चीज के बारे में परेशान नहीं हैं। ग्राप कहते हैं कि स्वप्न के प्रत्येक ग्रवयव का साहचर्य इस विशेष ग्रवयव की किसी मानसिक पृष्ठभूमि द्वारा नियत किया हुग्रा है, ग्रौर उस पृष्ठभूमि के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। स्वभावतः हम यह ग्राशा करते हैं कि यह सिद्ध किया जा सकेगा कि स्वप्न-ग्रवयव का साहचर्य स्वप्न देखने वाले की किसी भाव-ग्रव्यि के ग्रनुसार नियत है, पर उससे हमें क्या लाभ ? उससे हमें स्वप्न को समफने में कोई मदद नहीं भिलती—इससे हमें इन तथाकथित भाव-ग्रव्यिं की ग्रवश्य कुछ जानकारी हो जाती है, जैसे साहचर्य परीक्षण से हुई, पर इनका स्वप्न से क्या वास्ता है ?"

श्रापका कहना सही है, पर श्राप एक महत्वपूर्ण बात पर नजर नहीं डाल रहे हैं। यह वही बात है जिसके कारण मैंने इस बातचीत को साहचर्य परीक्षण से शु किया। इस परीक्षण में उद्दीपन-शब्द जो प्रतिक्रिया को नियत करने वाली एक मात्र बात है, हम ग्रपनी मर्जी से चुनते हैं, ग्रौर प्रतिक्रिया इस उद्दीपन-शब्द तथा परीक्षित व्यक्ति में उद्वोधित भाव-ग्रन्थि के बीच में रहती है। स्वप्न में, उद्दीपन-शब्द के स्थान पर, स्वप्न देखने वाले के मानसिक जीवन से, श्रज्ञात स्रोतों से उत्पन्न हुई वस्तु ग्रा जाती है, ग्रौर इसलिए बहुत सम्भव है कि वह ग्रपने ग्राप में किसी भाव-ग्रन्थि से उत्पन्न वस्तु हो। इसलिए यह कल्पना करना विलकुल निराधार नहीं है कि स्वप्न के ग्रवयवों से सम्बन्धित ग्रन्थ साह-चर्य उस भाव-ग्रन्थि के ग्रलावा ग्रौर किसी द्वारा नियत नहीं किये जाते जिससे वह विशेष ग्रवयव स्वयं पैदा हुग्रा है, ग्रौर उन ग्रवयवों से उस भाव-ग्रन्थि की खोज की जा सकती है।

एक और उदाहरण लीजिए, जिससे यह सिद्ध हो सकता है कि स्वनों के उदा-

हरगों में तथ्यों से हमारी आशाओं की पुष्टि होती है। स्वयन-विस्लेपरा में जो कुछ होता है, उसका सचमुच बड़ा उत्तम प्रतिरूप है व्यक्तिवाचक नामों को भुलना--ग्रन्तर इतना है कि व्यक्तिवाचक नामों को भूलने में सिर्फ एक ही व्यक्ति से सम्बन्ध होता है, जबिक स्वप्नों का ग्रर्थ लगाने में दो व्यक्ति होते हैं। जब मैं कुछ समय के लिए कोई नाम भूल जाता हूं, तब भी मुभ्ते यह निश्चय होता है कि मैं इसे जानता हूं। बर्नहीम के परीक्षण के बाद, ग्रब हम स्वप्न देखने वाले के मामले में भी इतने ही निश्चित हो सकते हैं। जो नाम मैं भूल गया हूं, पर ग्रसल में जानता हूं, वह मेरी पकड़ में नहीं आता। अनुभव से मुक्ते जल्दी ही पता चल जाता है कि मैं इसके बारे में कितना ही ग्रौर कितने ही प्रयत्न से सोचूं, पर कोई लाभ नहीं। परन्तुं मैं भूले हुए नाम के स्थान पर कोई श्रौर या अनेक अन्य नाम सदा सोच सकता हूं। जब कोई ऐसा स्थानायन्न नाम आपसे आप मेरे मन में म्राता है, तभी इस स्थिति ग्रौर स्वप्न-विश्लेषगा की स्थिति के बीच समानता स्पष्ट होती है। जो चीज़ मैं वास्तव में तलाश कर रहा हूं, वह स्वप्न-ग्रययव भी नहीं है; वह किसी ग्रौर चीज की, उस यथार्थ चीज की, जिसे मैं नहीं जानता ग्रौर जिसे मैं स्वप्न-विश्लेषगा द्वारा खोजने की कोशिश कर रहा हूं, स्थानापन्न मात्र है। फिर, यह अन्तर है कि जब मैं कोई नाम भूल जाता हूं, तब बिलकुल अच्छी तरह यह जानता हूं कि स्थानापन्न नाम सही नाम नहीं है, जबिक स्वप्न-श्रवयव के इस रूप पर पहुंचने में हमें लम्बी जांच-पड़ताल करनी पड़ी। तो, ऐसा भी एक तरीका है जिससे कोई नाम भूल जाने पर हम उसके स्थानापन्न से शुरू करके उस पदार्थ वस्तु पर पहुंच सकते हैं जो उस समय हमारी चेतना की पकड़ में नहीं ग्रा रही थी, ग्रर्थात् हम भूले हुए नाम का पता लगा सकते हैं। यदि मैं इन स्थानापन्न नामों की श्रोर ध्यान दूं श्रौर साहचर्य श्रपने मन में श्राने दूं तो थोड़ी या अधिक देर में मैं भूले हुए नाम पर पहुंच जाता हूं, श्रौर ऐसा करते हुए मैं देखता हूं कि मैंने जो स्थानापन्न ग्रापसे ग्राप पेश किए हैं, उनका भूले हुए नाम से सुनिश्चित सम्बन्ध था, ग्रौर उस भूले हुए नाम ने ही ये स्थानापन्न नियत या निश्चित किये थे।

मैं स्रापको इस तरह के विश्लेषणा का एक उदाहरण दूंगा: एक दिन मैंने यह देखा कि मुफ्ते रिविएरा पर बसे हुए उस छोटे-से देश का नाम याद नहीं स्रा रहा था जिसकी राजधानी मोन्ट कार्लो है। मैं बड़ा परेशान हुस्रा, पर उपाय क्या था? मैंने उस देश के विषय में स्रपनी सारी जानकारी में गोता लगाया। मैंने लुसिगनान घराने के प्रिस एल्बर्ट की, उसके विवाहों की, स्रौर गहरे समुद्र की खोज में उसकी विशेष दिलचस्पी की, यहां तक कि जो कुछ मेरे दिमाग में स्रा सका उस सबकी, बात सोची, पर सब बेकार रहा। सब मैंने सोचने की कोशिश करना छोड़ दिया स्रौर जो नाम मैं सोच रहा था, उसके बजाय मैंने स्थानापन्न

नाम ग्रपने मन में ग्राने दिए। वे जल्दी-जल्दी ग्राते गए। स्वयं मोन्ट कार्लों, फिर पीडमौन्ट, ग्रलबानिया, मोन्टीवीडियो, कोलिको। सबसे पहले ग्रलबानिया की ग्रोर मेरा घ्यान गया; फिर तुरन्त इसके स्थान पर मोन्टीनीग्रो ग्रा गया। सम्भवतः इसका कारण काले ग्रौर सफेद का वैषम्य था। तब मैंने देखा कि स्थानापन्न नामों में से चार में एक ही ग्रक्षर 'मौन' है ग्रौर मुफे तुरन्त भूला हुग्रा नाम याद ग्रा गया ग्रौर मैं चिल्ला पड़ा, "मोनाको!" ग्राप देख रहे हैं कि स्थानापन्नों का जन्म वास्तव में उस भूले नाम से ही हुग्रा था—पहले चार शब्द उसके पहले ग्रक्षर से बने थे, ग्रौर ग्रन्तिम शब्द में ग्रक्षरों का क्रम था ग्रौर पूरा का पूरा ग्रन्तिम ग्रक्षर। प्रसंगतः, यह भी बता दूं कि मुफे बड़ी ग्रासानी से यह समफ में ग्रा गया कि मैं वह नाम क्यों भूला था। मोनाको म्युनिख का इटालियन नाम है, ग्रौर इस नगर के साथ सम्बन्धित कुछ विचारों ने ही निरोधक का कार्य किया था।

यह बड़ा सुन्दर उदाहरएा है, श्रीर बहुत सादा व सरल है। श्रीर उदाहरएाों में श्रापको स्थानापन्न नाम के साहचर्यों की श्रिषक लम्बी श्रेएा लेनी पड़ सकती है, श्रीर तब स्वप्न-विश्लेषएा से इसका साहश्य स्पष्ट हो जाएगा। मुफे इस तरह के भी कुछ श्रनुभव हो चुके हैं। एक बार एक श्रपरिचित व्यक्ति ने मुफे श्रपने साथ इटालियन शराब पीने के लिए कहा श्रीर शराब-घर में पहुंचने पर उसने देखा कि वह जिस शराब की बड़ी सुखद स्मृतियों के कारएा उसका ग्रार्डर देना चाहता था, उसका नाम वह भूल गया है। उसके मन में कुछ श्रसहश स्थानापन्न नाम श्राए, श्रीर इनसे मैं यह श्रनुमान लगा सका कि हेडविंग नामक किसी व्यक्ति के विचार ने उसे शराब का नाम भुला दिया है। श्रब उसने मुफे न केवल यह ही बताया कि जब उसने पहली बार वह शराब चखी थी, तब हेडविंग नाम का व्यक्ति उसके साथ था, बल्कि इस ज्ञान ने उसे श्रपना श्रभीष्ट नाम भी फिर याद दिला दिया। श्रब वह विवाह करके सुख से रह रहा था। हेडविंग उसके पुराने दिनों से सम्बन्ध रखता था, जिन्हें श्रब वह याद नहीं करना चाहता।

जो बात भूले हुए नामों के बारे में सम्भव है, वह स्वप्नों के अर्थ लगाने में भी सम्भव होनी चाहिए। स्थानापन्न से शुरू करके हमें साहचर्यों की श्रृं खला द्वारा अपनी खोज के पदार्थ उद्देश्य पर भी पहुंच सकना चाहिए। और भूले हुए नामों में जो कुछ हुआ उसीको युनित बनाकर आगे बढ़ें तो हम यह मान सकते हैं कि स्वप्न-श्रवयवों के साहचर्य सिर्फ उस अवयव द्वारा ही नियत नहीं होते, बिल्क उस यथार्थ विचार द्वारा भी नियत होते हैं जो चेतना में नहीं है। यदि हम यह कर सकते तो अपनी विधि का औचित्य सिद्ध करने की दिशा में कुछ आगे बढ़ गए होते।

## व्यक्त वस्तु और गुप्त विचार

ग्राप देखते हैं कि हमारा ग़लतियों का ग्रध्ययन निष्फल नहीं हुग्रा है। उस ग्रध्ययन से हमें, उन परिकल्पनाग्रों के ग्राधार पर जो ग्राप जानते हैं, दो परिसाम प्राप्त हुए हैं: स्वप्त-श्रवयव की प्रकृति की एक श्रवधारएा। श्रौर स्वप्त-निर्वचन की एक विधि । स्वप्न-श्रवयव की श्रवधाररा। यह है : यह श्रपने श्राप में कोई मूल ग्रौर सारभूत चीजनहीं है, यह 'स्वयं विचार' नहीं है बल्कि किसी ग्रौर चीज की, जो सम्बन्धित व्यक्ति को, गलती के पीछे छिपे हुए ग्राशय की तरह, ग्रज्ञात है, स्थानापन्न है--यह एक ऐसी चीज का स्थानापन्न है जिसका ज्ञान स्वान देखने वाले के श्रन्दर निश्चित रूप से मौजूद है पर वह उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाता । हम यही अवधारएा। सारे के सारे स्वप्न पर, जिसमें ऐसे कई अवयव होते हैं, ले ग्राने की ग्राशा रखते हैं। हमारी विधि यह है कि दूसरे स्थानापन्न मनोबिबों को, जिनसे हम छिपी हुई बात को जान सकते हैं, उपर्यु क्त स्रवयवों के साथ मुक्त साहचर्य के द्वारा चेतना में स्नाने दें।

ग्रब मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ग्रपनी शब्दावली को ग्रधिक लचकदार बनाने के लिए अपने शब्द-प्रयोग में कुछ हेर-फेर कर लें। 'छिपा हुआ' 'पहुंच से बाहर' या 'स्वयं विचार' शब्दों के स्थान पर हमें ग्रधिक यथातथ्य 'वर्णन करना चाहिए स्रौर कहना चाहिए कि 'स्वप्न देखने वाले की चेतना की पहुंच के बाहर', या 'स्रचेतन'3। इससे हमारा स्राशय उससे कुछ स्रधिक नहीं है जो भूले हुए शब्द या ग़लतियों के पीछे मौजूद ग्राशय के मामले में था, ग्रर्थात् उस समय अचेतन में। इससे यह बात निकलती है कि इसके मुकाबले में खास स्वप्न-ग्रवयवों

१. Substitute-Idea २. Precise ३. Unconscious । यहां श्रचेतन शब्द का अर्थ है अज्ञात, अर्थात् जो स्वयं को, या अपने बारे में नहीं जानता ग्रौर जिसका ग्रस्तित्व ग्राश्रयभूत व्यक्ति को भी ग्रज्ञात है।

की ग्रौर साहचर्य के प्रक्रम से प्राप्त स्थानापन्न-मनोविंबों को चेतन कह सकते हैं। इन शब्दों में ग्रभी तक कोई ग्रौर सिद्धान्त सम्बन्धी विशेष ध्विन नहीं है। 'ग्रचेतन' शब्द का प्रयोग करने पर जो वर्णन की दृष्टि से उपयुक्त भी है ग्रौर सम भने में भी ग्रासान है, कोई ग्रापत्ति नहीं की जा सकती।

ग्रब ग्रपने ग्रवधारएा को एक श्रवयन से पूरे स्वप्न पर लाने पर यह बात निकलती है कि पूरा स्वप्न किसी भौर चीज का, किसी ग्रज्ञात या श्रचेतन वस्तु का, विपर्यस्त ग्रथीत् बिगड़ा हुग्रा स्थानापन्न है, ग्रौर कि स्वप्न का ग्रथी लगाने में हमें इन ग्रचेतन या ग्रज्ञात विचारों को खोजना है। इससे तीन महत्वपूर्ण नियम निकलते हैं; जिनका स्वप्न का ग्रथी लगाते हुए पालन करना चाहिए:

- १. हमें स्वप्न के ऊपरी अर्थ से नहीं उलफाना है, चाहे वह तर्कसंगत हो या बेतुका, स्पष्ट हो या मिला-जुला अस्पष्ट। किसी भी सूरत में उन्हें वे अचेतन विचार नहीं समभा जा सकता जिन्हें हम खोज रहे हैं। इस नियम की एक स्पष्ट समफ में आने वाली सीमा आगे स्वयं हमारी समफ में आ जाएगी।
- २. हमें सिर्फ इतना ही करना है कि प्रत्येक अवयव के लिए स्थानापन्त मनो-विंव लाएं, या आने दें; हमें उनपर विचार नहीं करना है और न यह देखने की कोशिश करनी है कि उनमें कोई जंचने वाली चीज है या नहीं, और न इस भगड़े में पड़ना है कि वे हमें स्वप्त-अवयव से कितनी दूर ले जा रहे हैं।
- ३. हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक छिपे हुए स्रचेतन विचार, जिन्हें हम खोज रहे हैं, स्राप से स्राप न प्रकट हो जाएं, जैसा कि ऊपर बताए गए परीक्षरण में भूले हुए शब्द 'मोनाको' के बारे में हुसा था।

यब हम यह भी समफते हैं कि यह बात कितनी महत्वहीन है कि हमें स्वप्न के बारे में कम याद है या अधिक, और उससे भी बढ़कर यह कि हमें वह ठीक-ठीक याद है या नहीं। स्वप्न जिस रूप में याद है, उस रूप में वह विलकुल ही यथार्थ चीज नहीं है, विल्क एक विषयंस्त स्थानापन्न है, अर्थात् उसके स्थान पर बिगड़े हुए रूप में मौजूद कोई और चीज है जो दूसरे स्थानापन्न मनोविंबों को वहां लाकर हमें असली विचार के पास पहुंचाने का एक साधन बनती है, स्वप्न के पीछे मौजूद अचेतन विचारों को चेतना में लाने का एक उपाय बनती है। अगर हमारा स्मरण दोषपूर्ण था तो इतना ही हुआ है कि स्थानापन्न और विप-यंस्त हो गया है और यह विपर्यास भी बिना किसी प्रेरक कारण के नहीं हो सकता।

हम दूसरों के स्वप्नों की तरह ग्रपने स्वप्नों का भी ग्रर्थ लगा सकते हैं। ग्रसल में तो, हम ग्रपने स्वप्नों से ग्रधिक सीख सकते हैं, ग्रौर उससे हमें ग्रधिक पक्का निश्चय होता है। ग्रब, यदि हम इस दिशा में परीक्षण करें तो हम देखते हैं कि कोई चोज हमारे विरुद्ध कार्य कर रही है। यह सच है कि साहचर्य ग्राते हैं, पर हम उन सबको ग्रहण् नहीं करते। हम उनकी ग्रालोचना करके छंटाई कर देते हैं। हम एक साहचर्य के बारे में ग्रपने ग्राप से कहते हैं: "नहीं, यह यहां नहीं जंचता, यह ग्रप्रासंगिक हैं", श्रौर द्सरे के बारे में कहते हैं, "यह बिल्कुल बेतुका हैं", श्रौर तीसरे के बारे में कहते हैं: "यह ग्रसली बात से बिलकुल मेल नहीं खाता।" श्रौर तब हम यह भी देख सकते हैं कि ऐसे ऐतराज करने में हम साहचर्यों के पूरी तरह स्पष्ट होने से पहले ही उनका गला घोंट देते हैं ग्रौर ग्रन्त में उन्हें बिलकुल ग्राने से ही रोक देते हैं। इस प्रकार एक ग्रोर तो हम ग्रारम्भिक मनोविव को ग्रथीत स्वयं स्वप्न-श्रवयव को, कसकर पकड़े रहने की ग्रोर फुकते हैं, ग्रौर दूसरी ग्रोर छंटाई करके हम मुक्त या स्वतंत्र साहचर्य के प्रक्रम के परिणामों को दूषित कर देते हैं। यदि हम स्वयं ग्रथे लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्क किसी ग्रौर को ग्रथे लगाने का मौका दे रहे हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इस छंटाई के लिए हमें प्रेरित करने वाला एक ग्रौर प्रेरक कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें छंटाई पर रोक है। कभी-कभी हम ग्रपने को यह सोचता हुग्रा पाते हैं, "नहीं, यह साहचर्य बहुत ग्रप्रिय है, यह मैं उसे नहीं बता सकता, या नहीं बताऊंगा।"

स्पष्ट है कि इन श्राक्षेपों से हमारे काम की सफलता संदिग्ध जाने का खतरा है। हमें ग्रपने स्वप्नों का अर्थ लगाते हुए इनसे बचे रहना चाहिए और इनके सामने न भूकने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए, और किसी दूसरे के स्वप्नों का ग्रर्थ लगाते हुए यह निश्चित नियम लागू करके उनसे बचना चाहिए कि वह किसी साहचर्य को न रोकों, चाहे उसके विरुद्ध ऊपर बताई गई चार श्रापत्तियों में से कोई भी पैदा होती हो, ग्रथीत कि यह बिलकुल महत्वहीन है, बहुत बेतुका है, बिलकूल अप्रासंगिक है, या बड़ा अप्रिय है। वह इस नियम का पालन करने का वचन देता है। पर, फिर भी, हमें यह देखकर परेशानी हो सकती है कि वह ग्रपने वचन को बाद में कितने ग्रधूरे ढंग से पूरा करता है। पहले तो हम इसका कारएा यह समभते हैं कि हमारे पक्के ब्राश्वासन के बाद भी उसे यह भरोसा नहीं है कि मुक्त या स्वतंत्र साहचर्य के प्रक्रम से होने वाले परिस्णाम मुक्त साहचर्य को उचित सिद्ध कर सकेंगे; श्रौर शायद हमारा श्रगला विचार यह होगा कि पहले उसे अपने सिद्धान्त का पक्षपाती बनाएं, उसे पढने के लिए पुस्तकें दें, या व्याख्यानों में भेजें जिससे वह इस विषय पर हमारे विचारों का हो जाए । पर हम देखेंगे कि कुछ साहचर्यों के विरुद्ध वही ग्रालो-चना भरे श्राक्षेप हमारे श्रपने अन्दर भी श्राएंगे जिनपर हम निश्चय ही, ग्रश्रद्धालु होने का सन्देह नहीं कर सकते, ग्रौर वे ग्राक्षेप बाद में ही, मानो पुन-विचार करने पर, हट सकते हैं ग्रौर इस तरह हम कोई ग़लत क़दम उठाने से बच जाएंगे।

बजाय इसके कि हम अपनी आज्ञा न मानने के कारण स्वप्न-द्रष्टा से परेशान हों, हम इस अनुभव को कोई नई चीज सीखने का साधन बना सकते हैं और उस चीज की हमें जितनी कम सम्भावना थी, वह उतनी ही अधिक महत्व-पूर्ण है। हम जानते हैं कि स्वप्न का अर्थ लगाने का काम असल में ऐसे प्रतिरोध को पराजित करना ही है जो इस तरह के आलोचना भरे आक्षेपों के रूप में प्रकट होता है। यह प्रतिरोध स्वप्न-द्रष्टा के सैद्धान्तिक विश्वास से बिलकुल स्वतंत्र होता है। हमें इससे भी कुछ अधिक बात समभ में आती है। अनुभव से प्रकट होता है कि इस तरह का आलोचनापूर्ण आक्षेप कभी भी उचित नहीं होता। इसके विपरीत, लोग इस तरह जिन साहचर्यों को दबाना चाहते हैं, वे बिना अपवाद के, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। वे अचेतन विचार की खोज में निर्णायक होते हैं। जब किसी साहचर्य पर इस तरह का आक्षेप किया जाए, तब निश्चत रूप से इसपर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यह प्रतिरोध एक बिलकुल नई चीजहै। यह एक ऐसी घटना है, जिसका हमें ग्रपनी परिकल्पनाम्रों पर चलने से पता चला है, यद्यपि यह उनमें शामिल नहीं है। हम इस नए कारक से जरा भी प्रसन्त नहीं हैं क्योंकि हमें पहले ही सन्देह है कि इससे हमारे काम में कोई ग्रासानी नहीं होगी । यह हमें स्वप्नों के विषय में सारी कोशिश छोड़ने के लिए भी आकृष्ट कर सकता है। ऐसे तुच्छ विषय को उठाना ग्रौर उसपर इतनी उलभत में पड़ना उससे तो यही ग्रच्छा है कि हमारी विधि से ब्राराम से ब्रागे बढते जाइये। पर इसके विपरीत, हमें ये कठिनाइयां ब्राकर्षक लगेंगी, ग्रौर यह सन्देह होने लगेगा कि इस कार्य के लिए इतनी परेशानी उठाना उचित है। जब कभी हम स्वप्न-अवयव द्वारा लाए गए स्थानापन्न से छिपे हुए ग्रचेतन विचार में घुसने की कोशिश करते हैं, तब ये प्रतिरोध सदा सामने ग्राकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि स्थानापन्न के पीछे ग्रवश्य कोई बड़ी ग्रर्थपूर्ण बात छिपी होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं है तो हमें ऐसी कठिनाइयों का क्यों सामना करना पड़े जिनका प्रयोजन बातों को छिपाए रखना है। जब कोई बच्चा ग्रपनी मुट्टी खोलकर यह दिखाने को तैयार नहीं होता कि उसमें क्या है, तब हम निश्चित रूप से यह समभ सकते हैं कि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए थी।

ज्यों ही हम प्रतिरोध की गितकीय अवधारणा को अपने विषय के अन्तर्गत लाते हैं त्यों ही हमें यह ध्यान कर लेना चाहिए कियह कारक मात्रा की दृष्टि से परिवर्ती होता है। प्रतिरोध बड़ा भी होता है और छोटा भी, और अपने काम के बीच में हमें यह अन्तर दिखाई देने की सम्भावना है। शायद हम इसके साथ

<sup>?.</sup> Dynamic.

एक और भी अनुभव जोड़ सकते हैं, जो स्वप्न-निर्वचन के सिलसिले में आया है। मेरा आश्राय यह है कि कभी-कभी बहुत थोड़े-से साहचर्य—शायद सिर्फ एक ही—हमें स्वप्न-अवयव से उसके पीछे मौजूद अचेतन विचार पर पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है, और कभी-कभी साहचर्यों की लम्बी श्रृंखला की जरूरत होती है और बहुत-से गम्भीर आक्षेपों को शांत करना पड़ता है। हम सम्भवतः सोचेंगे कि प्रतिरोधों की शक्ति में हेर-फेर के साथ अपेक्षित साहचर्यों की संख्या में भी हेर-फेर हो जाता है और बहुत सम्भव है हमारा विचार सही होता है। यदि सिर्फ हलका-सा प्रतिरोध है तो स्थानापन्न बिंब अचेतन विचार से बहुत परे नहीं है। दूसरी और प्रबल प्रतिरोध अचेतन विचार का रूप बहुत बिगाड़ देता है और इस तरह स्थानापन्न से अचेतन विचार तक बहुत लम्बी यात्रा करनी पड़ती है।

शायद श्रब यह उचित होगा कि हम एक स्वप्न लेकर इसपर श्रपनी विधि की परीक्षा करें ग्रीर देखें कि हमने जो ग्राशाएं की हैं वे पूरी उतरती हैं या नहीं। बहुत ठीक है। पर हम कौन-सा स्वप्न चुनेंगे ? स्राप नहीं जानते कि मेरे लिए यह निश्चय करना कितना कठिन है, श्रौर न मैं श्रापको श्रभी यह स्पष्ट कर सकता हूं कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं। स्पष्टतः कुछ स्वप्न ग्रवश्य ऐसे होंगे जिनमें कूल मिलाकर बहुत ही थोड़ा विपर्यास होगा स्रौर स्राप सोचेंगे कि इन्हींसे शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा ? परन्तु सबसे कम विपर्यस्त स्वप्न कौन-से हैं ? क्या वे हैं जिनसे ठीक ग्रर्थ निकलता है, ग्रौर जो बहुत-सी बातों की ग्रस्पष्ट खिचड़ी नहीं हैं, ग्रौर जिनके दो उदाहरएा मैं पहले ग्रापको दे चुका हूं ? यह मानकर हम बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि परीक्षरा से पता चलता है कि इन स्वप्नों में इतना अधिक विप-र्यास हुम्रा है जितना ग्रौर स्वप्तों में नहीं होता। ग्रब यदि मैं कोई विशेष शर्त न रखकर कोई भी स्वप्न ले लूं तो शायद ग्रापको बड़ी निराशा होगी। हमें शायद एक ही स्वप्न-अवयव के इतने अधिक साहचर्य देखने और दर्ज करने पड़े कि सारे काम की एक स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त करना बिलकुल ग्रसम्भव हो जाए। यदि हम स्वप्न को लिख डालें ग्रौर इससे पैदा होने वाले सब साहचर्यों की इससे तुलना करें तो हम यह देखेंगे कि स्वप्न का कथानक कई गुना लम्बा हो गया है। इसलिए सबसे अधिक व्यावहारिक तरीका यही हो सकता है कि विश्लेषएा के लिए कई छोटे-छोटे स्वप्न छांट लिए जाएं जिनमें से प्रत्येक से हमें कोई न कोई विचार मिले, या किसी कल्पना की पुष्टि हो। यदि ग्रनुभव से हमें यह संकेत न मिले कि हमें कम विपर्यस्त स्वप्नों की खोज ग्रसल में कहां करनी चाहिए तो हम इसी मार्ग पर चलने का फैसला करेंगे।

पर मैं मामले को भ्रासान बनाने का एक भ्रौर तरीका सुभा सकता हूं, जो बिलकुल हमारे सामने मौजूद है। बजाय इसके कि पूरे स्वप्न का भ्रथं लगाने की

कोशिश की जाए,हम सिर्फ़ एक स्वप्न-श्रवयव पर विचार करें श्रीर कई उदाहरण लेकर यह पता लगाएं कि हमारी विधि के प्रयोग से उनकी व्याख्या कैसे होती है।

- (क) एक महिला ने बताया कि बचपन में उसे यह स्वप्न बहुत बार ग्राता था कि ईश्वर ग्रयने सिर पर कागज की नोकदार टोपी पहने हुए है। ग्राप इसे स्वप्न दखने वाले की मदद के बिना कैसे समभ सकेंगे? यह बिलकुल ग्रथंहीन बात मालूम होती है। पर वह महिला यह बताती है कि बचपन में भोजन के समय मैं ग्रपने सिर पर वैसी ही टोपी रखा करतो थी क्योंकि मेरी यह ग्रादत नहीं छूटती थी कि मैं ग्रपने भाइयों ग्रौर बहनों की थालियों में यह देखने के लिए ताकती रहूं कि उनमें से किसीको मुभसे ग्रधिक तो नहीं मिला। स्पष्ट है कि उस टोपी का प्रयोजन ग्रांखें बन्द करना था। यह ऐतिहासिक जानकारी बिना किसी किटनाई के हासिल हो गई है। इस ग्रवयव का ग्रौर इसके साथ सारे छोटे-से स्वप्न का ग्रथं स्वप्न द्रष्टा के एक ग्रौर साहचर्य की मदद से बिलकुल ग्रासान हो जाता है: "मुभे बताया गया था कि ईश्वर सब कुछ जानता है ग्रौर सब कुछ देखता है; इसलिए स्वप्न का यही ग्रयं हो सकता था कि उनके रोकने की कोश्वा के बावजूद मैं भी ईश्वर की तरह सब कुछ जानती ग्रौर देखती हूं।" शायद यह उदाहरएा बहुत सरल है।
- (ख) एक सन्देही रोगिस्मी को एक लम्बा स्वप्न आया जिसमें कुछ लोग उसे मेरी बुद्धि या सूक (Wit) सम्बन्धी पुस्तक के बारे में बता रहे थे और उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद कोई और चीज नहर के बारे में आई। शायद यह कोई और पुस्तक हो जिसमें नहर शब्द आया हो, या कोई और चीज़ हो जिसका नहर से सम्बन्ध हो—उसे मालूम नहीं था—यह बिलकुल अस्पष्ट था।

ग्रव ग्राप निश्चित रूप से यह कल्पना करने लगेंगे कि स्वप्न में दिखाई देने वाली नहर का ग्रस्पष्टता के कारण ग्रंथं लगाना बड़ा किठन है। इसके किठन होने के बारे में तो ग्रापका विचार ठीक है, पर किठनाई ग्रस्पष्टता के कारण नहीं पैदा हुई है; इसके विपरीत, ग्रंथं लगाने की किठनाई किसी ग्रौर कारण से है—यह उसी चीज के कारण है जो उस ग्रवयव को ग्रस्पष्ट बना रही है। स्वप्न देखने वाले के पास नहर शब्द का कोई साहचर्य नहीं था। स्वभावतः मैं भी नहीं जानता था कि क्या कहूं। कुछ समय बाद, ठीक-ठीक कहा जाए तो ग्रगले दिन उसने मुभे बताया कि मेरे मन में एक साहचर्य ग्राया है जो शायद इससे कुछ संबंध रखता हो। ग्रसल में यह एक चमत्कारिक उक्ति थी जो किसीने उससे कही थी। डोवर ग्रौर कैले के बीच में एक प्रसिद्ध लेखक किसी ग्रंग्रेज से बात कर रहा था जिसने किसी प्रसंग में ये शब्द उर्धृत किए: "दु सब्लाइम ग्राँ रिदिकुले इल न' ई ग्र क्वु' ग्रन पा।" (Du Sublime au ridicule il n'y a qu'un pas) लेखक ने उत्तर दिया: "क्व, ल पा-द-कैले" (Qui, le Pas-de-Calais) जिसका

स्र्यं यह है कि मैं फांस को भव्य और इंगलैंड को हास्यास्पद समभता हूं। निःसंदेह 'पा द कैंले' एक नहर है, स्रर्थात् कनाल ला मांच (Canal la Manache) स्रर्थात् इंगलिश चैनल। स्रब ग्राप पूछेंगे कि क्या मेरे ख्याल में इस साहचर्य का स्वप्न से कोई सम्बन्ध है? निश्चित रूप से मेरा यही ख्याल है। इससे उस स्वप्न-स्रवयव की पहेली का सच्चा अर्थ पता चल जाता है। या ग्राप इस बात पर सन्देह करते हैं कि वह मजाक स्वप्न से पहले मौजूद था और यही नहर-श्रवयव के पीछे मौजूद श्रचेतन विचार था, और यह मानते हैं कि यह बाद में गढ़ा गया? यह साहचर्य स्रतिरंजित प्रशंसा के पीछे छिपी हुई संदेहवृत्ति को प्रकट करता है, श्रौर निःसन्देह प्रतिरोध के कारगा ही से यह साहचर्य इतनी देर बाद ध्यान ग्राया, तथा सम्बन्धित स्वप्न-स्रवयव स्वस्पट दिखाई दिया। यहां स्वप्न-श्रवयव और उसके पीछे मौजूद स्रचेतन विचार के सम्बन्ध को देखिए—यह मानो उस विचार एक दुकड़ा ही है, उसका ही निर्देश है। उस तरह बिलकुल स्रलग हो जाने पर यह बिलकुल समभ में ग्राने लायक नहीं रहा था।

(ग) एक मरीज को काफ़ी लम्बा स्वप्न स्राया जिसका कुछ हिस्सा इस तरह था: उसके परिवार के कई लोग एक खास शक्ल की मेज पर बंठे थे.. इत्यादि। इस मेज ने स्वप्न देखने वाले को उसी तरह की एक मेज की याद दिलाई जो उसने किसी दूसरे परिवार में देखी थी। उससे उसके विचार इस तरह दौड़ने लगे: उसके परिवार में पिता और पुत्र का सम्बन्ध एक विशेष प्रकार का था श्रीर रोगी ने तभी यह भी कहा कि श्रपने पिता के साथ मेरे सम्बन्ध भी उसी तरह के थे। इस प्रकार स्वप्न में मेज यह साहश्य दिखाने के लिए श्राई थी।

बात यह थी कि इस स्वप्न-द्रष्टा को स्वप्न-निर्वचन की अपेक्षाओं का बहुत समय से परिचय था; अन्यथा वह मेज की शक्ल जैसी तुच्छ बात पूछे जाने पर ऐतराज करने लगता। हम इस बात से पूरी तरह इन्कार करते हैं कि स्वप्न में कोई चीज अचानक या बेमतलब होती है, और ऐसी तुच्छ और (ऊपर से देखने में) काररणहीन बारीकियों की पूछताछ करके ही हम अपने नतीजे पर पहुंचने की आशा करते हैं। आप शायद अब भी आश्चर्य करेंगे कि स्वप्न ने यह विचार प्रकट करने के लिए कि "हमारा सम्बन्ध ठीक उनके सम्बन्ध जैसा है" मेज को चुना। इसकी भी तब व्याख्या हो सकती है जब आपको यह पता चले कि इस परिवार का नाम 'टिशलर' था (टिश — मेज; शाब्दिक रूपान्तर 'मेजिए' अर्थात् मेज वाले हो सकता है।) अपने रिश्तेदारों को मेज पर बिठाने में स्वप्न-द्रष्टा का आशय यह था कि वे भी टिशलर या मेजिए थे। एक बात और देखिए कि इस तरह के स्वप्न-निर्वचन सुनाने में आदमी को विवेक छोड़ना पड़ता है। यह उसी तरह की कठिनाई है जिसका मैंने उदाहररण छांटने के मामले में जिक किया था। मैं आपको इसकी जगह कोई और उदाहररण आसानी से दे

सकता था। पर शायद इस अविवेक से बचकर इसके स्थान पर मैं दूसरा अविवेक कर रहा होता।

यहां मैं दो नये शब्द ग्रापको बताना चाहता हूं जिनका प्रयोग हमने सम्भ-वतः पहले भी किया है। स्वप्न जिस रूप में सुनाया गया है, उसे हम व्यक्त स्वप्न-वस्तु कहेंगे, ग्रीर उसके छिपे हुए ग्रर्थ को, जो हमें साहचर्यों का ग्रनुसरएा करने से पता चलेगा, हम गुप्त स्वप्न-विचार कहेंगे। तब हमें व्यक्त वस्तु ग्रौर गुप्त विचारों के सम्बन्ध पर, जैसे कि वह ऊपर के उदाहरसों में दिखाया गया है, विचार करना होगा। इन सम्बन्धों की बहुत-सी किस्में हैं। उदाहररा (क) ग्रौर (ख) में व्यक्त स्वप्न-ग्रवयव भी गुप्त विचारों का एक ग्रखण्ड भाग है, परन्तू वह उनका सिर्फ़ एक छोटा-सा ग्रंश है। ग्रचेतन स्वप्न-विचारों के एक बड़े, मिश्रित, मानसिक ढांचे का एक छोटा-सा टुकड़ा-एक ग्रंश के रूप में या द्सरे उदाहरणों में, एक ग्रवांतर निर्देश के रूप में - जैसे कि तार-संकेतों में कोई बंधे-बंधाए शब्द या संक्षेप होते हैं वैसे, व्यक्त स्वप्न में भी घुस आया है। निर्वचन को उस समिष्ट को पूरा करना है। जिसका एक भाग यह ग्रंश या भ्रम है; जैसे कि उदाहरएा (ख) में इसने बहुत सफलता से किया था। इसलिए स्वप्न-तंत्र का विपर्यस्त करने का एक तरीका तो यह है कि वह किसी चीज के स्थान पर उसका कोई ग्रंश या भ्रम ला देता है। उदाहरएा (ग) में हम व्यक्त वस्तू और गुप्त विचार में एक और सम्भव सम्बन्ध देखते हैं। यह सम्बन्ध निम्नलिखित उदाहरगों में श्रौर भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता है:

- (घ) स्वप्त देखने वाला व्यक्ति ग्रपनी परिचित एक महिला को खाई में से उपर खींच रहा था। उसने ग्रपने पहले साहचर्य के द्वारा ग्रपने स्वप्त-ग्रवयव का ग्रर्थ स्वयं मालूम किया। इसका ग्रर्थ था: उसने 'उसे खींच लिया' ग्रर्थात् उसे पसन्द किया।
- (ङ) एक ग्रौर ग्रादमी ने स्वप्त देखा कि उसका भाई ग्रपने सारे बाग में निलाई कर रहा है। पहला साहचर्य यह था कि पौधों की ग्रनावश्यक घास हटा रहा था। दूसरे ने ग्रर्थ सूचित किया: भाई ग्रपने खर्चों को कम कर रहा है।
- (च) स्वप्न देखने वाला एक पर्वत पर चढ़ रहा था जिससे उसे बड़ा विस्तृत दृश्य दिखाई देता था। यह बिलकुल तर्कसंगत मालूम होता है। शायद इसका कोई अर्थ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, और हमें सिर्फ यह देखना हैं कि स्वप्न में उसे कौन-सी बात स्मरण आ रही है। नहीं; आप भूल कर रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि इस स्वप्न का उसी तरह अर्थ लगाने की आवश्यकता है जैसे किसी दूसरे अधिक उलभे हुए स्वप्न का, क्योंकि स्वप्न देखने वाले को स्वयं पहाड़

<sup>?.</sup> Illusion.

पर चढ़ने के बारे में कुछ याद नहीं हैं। इसके बजाय, उसके मन में यह श्राता है कि उसका कोई परिचित व्यक्ति धरती के सबसे अधिक दूर वाले हिस्सों से हमारे सम्बन्धों के विषय में एक समीक्षा (Rundschau) प्रकाशित कर रहा है। इसलिए गुप्त विचार वह है जिसमें स्वप्न देखने वाला स्वयं 'समीक्षक' (शब्दार्थ: श्रच्छी तरह देखने वाला) वन जाता है।

यहां श्रापको स्वप्न के व्यक्त श्रौर गुप्त श्रवयव के बीच एक नये प्रकार के सम्बन्ध का पता चलता है। व्यक्त श्रवयव गुप्त श्रवयव का विपर्यास नहीं है, बिल्क उसका निरूपण है—यह कल्पना का एक वैसा ही ठोस चित्र है जैसा किसी शब्द की ध्विन से पैदा होता है। यह सच है कि यह फलतः विपर्यास ही है, क्योंकि हम बहुत पहले यह भूल चुके हैं कि वह शब्द किस मूर्त प्रतिबिम्ब से पैदा हुग्रा, श्रौर इसलिए जब इसके स्थान पर वह प्रतिबिम्ब ग्रा जाता है, तब हम इसे पहचान नहीं पाते। जब ग्राप यह विचार करते हैं कि ग्रधिकतर उदाहरण में व्यक्त स्वप्न में दृष्टिगम्य प्रतिबिम्ब ही होते हैं, ग्रौर विचार तथा शब्द बहुत कम होते हैं, तब ग्राप ग्रासानी से यह समभ जाएंगे कि स्वप्न के ढांचे में व्यक्त श्रौर गुप्त के इस तरह के सम्बन्ध का कुछ विशेष ग्रथे है। ग्राप यह भी देखते हैं कि इस तरह बहुत-से ग्रमूर्त विचारों की लम्बी श्रेणी के लिए व्यक्त स्वप्न में स्थाना-पन्न बिम्ब पैदा करना सम्भव हो जाता है जो सचमुच छिपाने का प्रयोजन पूरा करते हैं। हमारी चित्र-पहेलियां इसी तरह की होती हैं। इस तरह के निरूपण में जो सूभ या बुद्धि जैसी चीज दिखाई देती है, वह कहां से पैदा होती है, यह एक विशेष प्रश्न है, जिसपर हमें यहां विचार करने की जरूरत नहीं।

व्यक्त श्रौर गुप्त श्रवयवों के बीच एक चौथा सम्बन्ध भी है, जिसके बारे में मैं हमारी विधि के वर्णन में उसके उपयुक्त समय श्राने तक कुछ नहीं कहूंगा। फिर भी इन सम्भव सम्बन्धों की पूरी सूची श्रापके सामने नहीं श्राई है, पर हमारे प्रयोजन के लिए काफ़ी चीज़ श्रा चुकी है।

क्या अब आप एक पूरे स्वप्न का अर्थ लगाने की हिम्मत कर सकते हैं ? पहले यह देखना चाहिए कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त तैयारी या साधन हो गए या नहीं । यद्यपि मैं सबसे अधिक स्पष्ट स्वप्न नहीं चुनूंगा, तो भी ऐसा स्वप्न चुनूंगा जो साफ तौर से स्वप्न की मुख्य विशेषताओं को प्रकट करे।

एक नौजवान स्त्री को, जिसका कई वर्ष पूर्व विवाह हो चुका था, यह स्वप्न आया: वह श्रपने पित के साथ थियेटर गई। वहां एक तरफ़ की कुर्सियां बिलकुल खाली थीं। उसके पित ने उसे बताया कि एलिस एल० ग्रौर उसका भावी पित (जिससे उसकी सगाई हुई है।) भी ग्राना चाहते थे, पर उन्हें डेढ़ फ्लोरिन में तीन बाली रही कुर्सियां ही मिल सकीं, ग्रौर निश्चित ही वे कुर्सियां नहीं ले सकते थे। सने उत्तर दिया कि मेरी राय में इससे उन्हें विशेष नुकसान नहीं हुग्रा।

स्वप्न देखने वाले ने जो पहली बात बताई, वह यह है कि स्वप्न पैदा होने के ग्रवसर का व्यक्त वस्तु में निर्देश है: उसके पित ने उसे सचमुच बताया था कि उसकी एक परिचित लड़की एलिस एल० की, जो लगभग उसकी ही आयु की थी. सगाई हो गई थी श्रीर यह स्वप्न उसी समाचार की प्रतिक्रिया है। हम पहले ही जानते हैं कि बहुत-से स्वप्नों में पिछले दिन हुए किसी ऐसे अवसर का संकेत करना ग्रासान होता है, ग्रौर स्वप्न देखने वाला विना कठिनाई के उसपर पहुंच जाता है। यह स्वप्न देखने वाला हमें व्यक्त स्वप्न के अन्य अवयवों के बारे में उसी तरह की ग्रौर जानकारी देता है। एक तरफ की कुर्सियां खाली थीं। इससे वह किस बात पर पहुंची ? यह पिछले सप्ताह की एक वास्तविक घटना का निर्देश था, जब उसने एक नाटक देखने का विचार किया था श्रौर इसलिए इतनी जल्दी सीटें ब्क करा ली थीं कि उसे टिकटों के लिए ग्रतिरिक्त पैसे देने पड़े थे। थियेटर में घुसने पर यह स्पष्ट था कि उसकी चिन्ता बिलकुल अनावश्यक थी, क्योंकि एक तरफ़ की कुर्सियां प्रायः खाली थीं। यदि वह नाटक के दिन ही टिकट खरीदती तो भी काफ़ी समय होता ग्रौर उसका पित उसे यह कोंचने से न चुका कि तुमने बहुत जल्दीबाजी की । इसके बाद डेढ फ्लोरिन का क्या ग्रर्थ हुग्रा ? इसका सम्बन्ध एक बिलकुल दूसरे प्रसंग से था, जिसका पहले प्रसंग से कुछ मेल नहीं था। पर यह भी पिछले दिन मिले किसी समाचार के बारे में था। उसकी ननद के पास अपने पित से डेढ़ सौ फ्लोरिन श्राए थे श्रौर वह मूर्ख की तरह जल्दी से एक गहने वाले की दुकान पर पहुंची और एक गहने पर उसने वह सब खर्च कर दिया। तीन संख्या का क्या अर्थ था ? उसे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था पर शायद ग्राप इस विचार को साहचर्य मान सकें कि सगाई वाली लड़की एलिस एल० इससे सिर्फ़ तीन महीने छोटी थी जबाक इसकी शादी हुए दस वर्ष हो चुके थे। भ्रौर दो ग्रादिमयों के लिए तीन टिकट लेने की बेतुकी बात का क्या मतलब था ? उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा और कोई अन्य साहचर्य या जानकारी बताने से इन्कार कर दिया।

तो भी उसके थोड़े-से साहचर्यों ने हमें इतनी सामग्री दे दी है कि उससे गुप्त स्वप्न-विचार का पता लगाया जा सकता है। यह तथ्य विशेष रूप से हमारे सामने ग्राता है कि उसके बयानों में समय का उल्लेख कई जगह दिखाई देता है श्रीर यह इस सामग्री के भिन्न-भिन्न भागों का सामान्य ग्राधार बना हुग्रा है। उसने थियेटर के टिकट बहुत जल्दी खरीद लिए थे उन्हें बहुत जल्दी-जल्दी में लिया था, जिसके कारण उसे अतिरिक्त पैसे देने पड़े थे; इसी तरह, उसकी ननद बहुत जल्दी में सर्राफ़ की दुकान पर जेवर खरीदने चली गई थी, मानो उसकी कोई चीज खो जाएगी। यदि उन बातों को, जिनपर खास बल दिया गया—'बहुत जल्दी' 'बहुत जल्दी में'—स्वप्न के मौके (ग्रर्थात् यह खबर कि उसकी उससे

सिर्फ तीन महीने छोटी सहेली को ग्रब ग्राखीर में एक ग्रच्छा पित मिल गया है।) से, ग्रौर उस ग्रालोचना से, जो उसने ग्रपनी ननद के बारे में रूखेपन से की थी, कि 'इतनी जल्दबाजी करना बेवकूफी है', जोड़ दिया जाए तो प्रायः ग्रपने ग्राप ही गुप्त स्वप्न-विचारों की निम्नलिखित ग्रन्वित या तात्पर्य ग्राता है जिसका बहुत ग्रिधिक विपर्यस्त स्थानापन्न वह स्वप्न हैं:

"मेरा विवाह के लिए इतनी जल्दी करना सचमुच बेवकूफी थी। एलिस के उदाहरण से मुफे पता चलता है कि मुफे भी बाद में पति मिल सकता था" (यहां बहुत जल्दबाजी उसके अपने टिकट खरीदने के काम में, और उसकी ननद के जेवर खरीदने के रूप में प्रकट हुई; विवाहित होने के स्थान पर थियेटर जाना आ गया।)। प्रधान विचार यह होगा; शायद हम आगेभी बढ़ सकते हैं परंतु उतने निश्चिय से नहीं, क्योंकि इन वाक्यों में प्रस्तुत विश्लेषण स्वप्न-द्रष्टा के बयानों से अवश्य सम्थित ही होना चाहिए: "और मैं उतने ही रुपयों में सौ गुना अच्छा पा सकती थी।" (डेढ्सौ फ्लोरिन डेढ् फ्लोरिन का सौ गुना है।) यदि हम धन के स्थान पर दहेज रख दें तो इसका अर्थ यह होगा कि पति दहेज से खरीदा जाता है: जेवर और खराब सीटें, ये दोनों चीजें पति की निरूपक होंगी। यदि हम 'तीन टिकट' और एक पतिवाले अवयव में भी कोई सम्बन्ध-सूत्र देख सकें तो और भी अच्छा होगा; पर अब तक का हमारा ज्ञान इतनी दूर तक नहीं पहुंचता। हम इतना ही पता लगा सकते हैं कि यह स्वप्न यह प्रकट करता है कि वह अपने पति को हीन समफती है और इतनी जल्दी विवाह कर लेने पर उसे खेद है।

मेरी राय में स्वप्न का अर्थ लगाने की हमारी इस पहली कोशिश का जो परिगाम हुआ है, उससे हम सन्तुष्ट कम और चिकत तथा विश्वान्त अधिक होंगे। हमारे मन में चारों और से एक साथ इतने सारे विचार आ रहे हैं कि हम उन्हें नियन्त्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। हम पहले ही देख रहे हैं कि इस स्वप्न के निर्वचन से हम जो कुछ जान पाएंगे, उससे किसी उद्देश्य पर नहीं पहुंचेंगे। उन बातों को फौरन अलग-अलग कर लिया जाए जिनमें हमें निश्चित रूप से कोई नया ज्ञान दिखाई देता है।

पहली बात : हम देखते हैं कि गुप्त विचारों में मुख्य बल जल्दी के अवयव पर है; व्यक्त स्वप्न में यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मिलता। विश्लेषणा के बिना हमें यह सन्देह भी न होता कि यह विचार मन में कभी आया था। इसलिए यह सम्भव मालूम होता है कि वह मुख्य बात, जो अचेतन विचारों का केन्द्र है, व्यक्त स्वप्न में बिलकुल दिखाई ही नहीं दी। इस तथ्य से वह सारा प्रभाव ऊपर से नीचे तक बदल जाता है, जो इस सारे स्वप्न से हमारे ऊपर पड़ा था। दूसरी बात: स्वप्न में विचारों का अर्थहीन संयोग है (डेढ फ्लोरिन में तीन); स्वप्न-विचारों में हमें यह राय दिखाई देती है: '(इतनी जल्दी विवाह) यह बेव-

कूफी थी। 'क्या हम इस निष्कर्ष को ग्रस्वीकार कर सकते हैं कि यह विचार 'यह बेबकूफी थी' व्यक्त स्वप्न में एक बेतुका ग्रवयव लाकर प्रकट हुन्ना है ? तीसरी बात: तुलना से पता चलता है कि व्यक्त ग्रीर गुप्त ग्रवयवों का सम्बन्ध सरल ग्रीर सीधा नहीं होता। निश्चित ही वह इस तरह का नहीं होता कि एक गुप्त ग्रवयव के स्थान पर सदा एक व्यक्त ग्रवयव ग्रा जाता हो। इन दोनों का सम्बन्ध दो विभिन्न समूहों में होने वाले सम्बन्ध जैसा है, ग्रर्थात् एक व्यक्त ग्रवयव कई गुप्त विचारों को निरूपित कर सकता है, या एक गुप्त विचार के स्थान पर कई ग्रवयव ग्रा सकते हैं।

श्रव स्वप्न के अर्थ का, और इसके प्रति स्वप्न देखने वाले के रवैये का प्रश्न रह जाता है: इसमें भी हमें बहुत-सी आश्रवर्यजनक बातें दिखाई दे सकती हैं। उस महिला ने इस अर्थ को स्वीकार तो अवश्य किया, पर उसे इसपर आश्रवर्य था। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि वह अपने पित के बारे में ऐसे हीन विचार रखती है। उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह उसे इस तरह हीन क्यों समसे। इस प्रकार, इसके बारे में श्रव भी बहुत-सी बातें समस में नहीं आतीं। असल में, मैं यह सोच रहा हूं कि अभी स्वप्न का अर्थ लगाने के लिए हमारी उचित तैयारी नहीं हुई, और हमें पहले और अधिक शिक्षा तथा तैयारी की आवश्यकता है।

## बच्चों के स्वान

हमें यह महसूस हुआ था कि हम बहुत तेज चल आए हैं; इसलिए आइए थोड़ा-सा पीछे लौटा जाए। ग्रपना पिछला परीक्षरण करने से पहले, जिसमें हम ग्रपनी विधि द्वारा स्वप्न-विपर्यास की कठिनाई से बचने की कोशिश की थी, हमने यह कहा था कि यदि कोई ऐसे स्वप्न हों जिनमें विपर्यास बिलकुल नहीं होता या बहुत थोडा होता है तो उन्हीं तक अपना ध्यान सीमित रखकर विपर्यास के प्रश्न को छोड जाना सबसे ग्रच्छा रहेगा। ऐसा करते हुए भी हम अपने ज्ञान के परिवर्धन का ग्रसली मार्ग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जिन स्वप्नों में विपर्यास होता है, उनमें भ्रर्थ लगाने की अपनी विधि का लगातार प्रयोग करने के बाद और उनका पुरा विश्लेषणा करने के बाद हमें उन स्वप्नों के ग्रस्तित्व का पता चला था, जिनमें विपर्यास नहीं होता।

जिन स्वप्नों को हम खोज रहे हैं वे बच्चों में मिलते हैं। वे छोटे, स्पष्ट, सूस-म्बद्ध ग्रौर समभने में ग्रासान तथा ग्रसंदिग्ध होते हैं, फिर भी निश्चित रूप से होते स्वप्न ही हैं। पर श्राप यह न समिक्कए कि बच्चों के सब स्वप्न इस तरह के होते हैं। बचपन में बहुत जल्दी स्वप्नों में विपर्यास दीखने लगता है। ग्रौर हमारे रिकार्ड में पांच ग्रौर चार वर्ष के बीच के बच्चों के ऐसे स्वप्न हैं, जिनमें बाद के जीवन के सब स्वप्नों की विशेषताएं दिखाई देती हैं। पर यदि आप उन स्वप्नों पर ही विचार करें जो पहचान योग्य मानसिक क्रिया ग्रारम्भ होने के ग्रौर चौथे या पांचवें वर्ष के बीच में होते हैं तो श्रापको एक ऐसी श्रेगी दिखाई देगी जिसे हम शैशवीय, अर्थात् शैशव में होने वाली स्वप्न-श्रेगी कह सकते हैं, श्रौर बचपन के बाद के वर्षों में भ्रापको उसी तरह के अकेले स्वप्न मिल सकते हैं। सच तो यह है कि बड़े श्राद-मियों में भी कुछ प्रवस्था श्रों में ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जो शैशवीय स्वप्नों से भिन्न नहीं होते ।

बच्चों के इन स्वप्नों से स्वप्नों की ग्रसली प्रकृति के बारे में, बिना कठिनाई के, भरोसे की जानकारी मिल सकती है, और हमें ग्राशा है कि यह जानकारी निर्णायक ग्रौर सर्वमान्य सिद्ध होगी।

- १. इन स्वप्नों को समभाने के लिए न किसी विश्लेषणा की आवश्यकता है ग्रीर न कोई विधि प्रयोग में लाने की। जो बच्चा स्वप्न बतलाता है, उससे सवाल पूछने की भी आवश्यकता नहीं, पर हमें उसके जीवन के बारे में कुछ पता होना चाहिए; प्रत्येक उदाहरणा में पिछले दिन का कोई ऐसा अनुभव होता है जो स्वप्न की व्याख्या करता है। स्वप्न पिछले दिन के अनुभव पर, नींद में, मन की प्रतिक्रिया है। अब हम कुछ उदाहरणा लेंगे जिनके आधार पर हम आगे निष्कर्ष निकाल सकेंगे:
- (क) एक वर्ष दस महीने आयु के किसी लड़के को, किसीको जन्म-दिवस के उपहार के रूप में एक टोकरी जामुन देने थे। उसने स्पष्टतः बड़ी अनिच्छा से यह उपहार दिया, यद्यपि उसे भी उनमें से कुछ देने का वायदा किया गया था। सवेरे उसने अपना स्वप्न बताया: "हरमैन ने सारे के सारे जामुन खा लिए।"
- (ख) सवा तीन साल की एक लड़की पहली बार एक भील पर सैर करने गई। जब वे जमीन के पास पहुंचे तब वह नाव से उतरना ही नहीं चाहती थी, श्रीर जोर से रोने लगी। स्पष्ट है कि भील पर उसका समय बहुत तेज़ी से गुजरा था। सवेरे उसने कहा: "रात मैं भील पर सैर कर रही थी।" हम सम्भवतः यह अनुमान कर सकते हैं कि यह सैर ज्यादा देर रही होगी।
- (ग) सवा पांच साल के एक लड़के को हालस्टाट के पास ऐसकर्न्टल घुमाने ले जाया गया। उसने सुना था कि हालस्टाट डाकस्टीन की तलहटी में है श्रौर उस पर्वत में उसने बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। श्रौसी में बने हुए मकान से डाकस्टीन का दृश्य बड़ा सुन्दर दिखाई देता था, श्रौर दूरबीन से उसकी चोटी पर बनी हुई साइमनी हृट या कुटिया देखी जा सकती थी। बच्चे ने बार-बार दूरवीन से कुटिया देखने की कोशिश की थी, पर किसीको मालूम नहीं कि उसे सफलता मिली या नहीं। यह यात्रा हर्षपूर्ण श्राशाएं लेकर शुरू हुई थी। जब कोई नया पहाड़ दिखाई देता था, तभी वह बच्चा पूछता था: "क्या वह डाकस्टीन है?" हर बार उसके प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होता था। हौसला छोड़कर वह विलक्षल चुप हो गया श्रौर उसने श्रौरों के साथ चलकर जलप्रपात तक पहुंचने से भी इन्कार कर दिया। लोगों ने समभा कि वह बहुत थक गया है, पर अगले दिन सवेरे उसने बड़ी खुशी से कहा: "रात हमने यह स्वप्न देखा कि हम साइमनी हट में हैं—"तो उसने इस श्राशय से यात्रा में हिस्सा लिया था। वह एक ही ब्योरा पता लगा सका जो उसने पहले सुना था: "छः घन्टे तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।"

इस प्रश्न पर हमें जितनी जानकारी चाहिए उसके लिए ये तीन स्वप्न काफी हैं। बच्चों के स्वप्न १०७

२. हम देखते हैं कि बचपन के ये स्वप्न अर्थहीन नहीं होते। वे पूर्ण और समभ में आने योग्य मानसिक कार्य होते हैं। स्वप्नों के बारे में डाक्टरी विज्ञान की जो राय मैंने आपको बताई थी, वह याद करिए, और पियानो की कुंजियों पर चलने वाली अकुशल उंगलियों की तुलना भी याद रिखए। आपको अवश्य दिखाई देगा कि बच्चों के जो स्वप्न मैंने आपको बताए हैं उनसे इस धारएगा का कितना प्रबल खण्डन हो जाता है, पर यह बात बड़ी असामान्य होगी कि कोई बच्चा नींद में पूर्णमानसिक कार्य कर सके और बड़ा आदमी उस स्थिति में सिर्फ बीच-बीच में प्रबल होने वाली प्रतिक्रियाएं ही कर सके। इसके अतिरिक्त, हमें यह बात युक्तियुक्त मालूम होती है कि बच्चे की नींद अधिक अच्छी और अधिक गहरी होती है।

- ३. इन स्वप्नों में कोई विपर्यास नहीं है, श्रौर इसलिए इनका श्रर्थ लगाने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। यहां व्यक्त श्रौर गुप्त वस्तु में भिन्नता नहीं है। इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि विपर्यास स्वप्न की प्रकृति का सर्वथा श्रावश्यक हिस्सा नहीं है। मुफे श्राशा है कि यह बात सुनकर श्रापके दिमाग से एक बोफ हट जाएगा। तो भी बारीकी से विचार करने पर हमें यह मानना पड़ता है कि इन स्वप्नों में भी विपर्यास यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में होता है, श्रौर व्यक्त वस्तु श्रौर गुप्त स्वप्न-विचार में थोड़ा श्रन्तर होता है।
- ४. बच्चे का स्वप्न पिछले दिन के अनुभव की एक प्रतिक्रिया है। वह अनु-भव कोई अफसोस, कोई चाह, या कोई अधूरी इच्छा पीछे छोड़ गया है। स्वप्न में हम इस इच्छा की सीधी ग्रौर प्रत्यक्ष रूप से पृति करते हैं। ग्रव उन बातों पर विचार की जिए जो हमने पहले पेश की थीं, ग्रौर जिनमें यह बताया था कि बाहरी या भीतरी कायिक उद्दीपन नींद के विघातक ग्रौर स्वप्न के जनक के रूप में क्या कार्य करते हैं । इस प्रश्न पर हमने कुछ निश्चित तथ्य प्राप्त किए थे, पर यह व्याख्या सिर्फ थोड़े-से स्वप्नों के बारे में सही उतरती थी। बच्चों के इन स्वप्नों में ऐसे कायिक उद्दीपनों के प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिलता; इस विषय में हमारी कोई भूल नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्वप्न पूरी तरह समभ में ग्रा जाने वाले हैं ग्रौर प्रत्येक स्वप्न, पूरे का पूरा ग्रासानी से समभा जा सकता है । पर इस काररा हमें यह विचार नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह उद्दीपन स्वप्न पैदा करता है। हम सिर्फ यह पूछ सकते हैं कि शुरू से ही हम यह क्यों भूल जाते हैं कि शरीरिक नींद-विघातक उद्दीपनों के म्रलावा मानसिक नींद-विघातक उद्दीपन भी होते हैं। निश्चय ही हम जानते हैं कि वयस्कों की नींद में मुख्यतः इन्हींके कारए। बाधा होती है। ये नींद के लिए ग्राव श्यक मानसिक अवस्था अर्थात् बाहरी दुनिया से दिलचस्पी के खिचाव को रोकते हैं। आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में कोई व्याघात न ग्राए; वह जो कुछ कर रहा है, वही

करते रहना चाहता है, ग्रौर उसके न सोने का यही कारएा है। इसलिए, बच्चे के लिए नींद खराब करने वाला मानिसक उद्दीपन उसकी ग्रधूरी इच्छा है, ग्रौर इसपर बच्चे की प्रतिक्रिया ही स्वप्न है।

- प्र. इससे जरा-सा श्रागे बढ़ते ही हम स्वप्नों के कार्य के बारे में एक नतीजे पर श्रा जाते हैं। यदि स्वप्न एक मानसिक उद्दीपन की प्रतिक्रिया हैं, तो उनका महत्व इस बात में होना चाहिए कि वे उत्तेजन का श्रावेश (चार्ज) खत्म कर दें, जिससे उद्दीपन हट जाए, श्रीर नींद जारी रह सके। हम श्रभी यह नहीं जानते कि स्वप्न के द्वारा यह निरावेश या विसर्जन (डिसचार्ज) गतिकीय दृष्टि से कैसे होता है, पर यह हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वप्न नींद के विघातक नहीं हैं (जैसा कि उन्हें श्रामतौर से कहा जाता है), बिल्क विघातक प्रभावों से इसकी रक्षा करने वाले हैं। यह सच है कि हम यह सोचते हैं कि स्वप्न न श्राए होते तो हम श्रच्छी नींद सोए होते, पर हमारा ख्याल गलत है। सचाई यह है कि स्वप्न की सहा-यता के बिना हम जरा भी न सो पाते, श्रीर हम स्वप्न के कारण ही ज्यादा से ज्यादा श्रच्छी तरह सो सके। यह, थोड़ी-बहुत हमारी नींद बिगाड़ते जरूर हैं, पर यह तो ठीक वैसे ही है जैसे पुलिस वाला शान्ति भंग करने वालों को भागते हुए प्रायः शोर करके हमें जगा दिया करता है।
- ६. स्वप्न किसी इच्छा के कारए पैदा होते हैं श्रीर स्वप्न की वस्तू उस इच्छा को प्रकट करती है--यह स्वप्नों की मुख्य विशेषता है। दूसरी इतनी ही स्थिर विशेषता यह है कि स्वप्न विचार को केवल व्यक्त ही नहीं करता, बल्कि इस इच्छा को एक मतिभ्रात्मक स्रनुभव के रूप में पूर्ण हुन्ना दिखाता है। 'मैं भील पर सैर करना चाहता हूं', इस इच्छा से एक स्वप्न पैदा होता है: जिसकी वस्तु यह है 'मैं भील पर सैर कर रहा हूं।' इस प्रकार बचपन के इन सरल स्वप्नों में भी गृष्त श्रीर व्यक्त स्वप्नों का अन्तर है श्रीर गुप्त स्वप्न-विचार में यह विपर्यास भी है कि विचार अनुभव के रूप में भ्रा गया है, किसी स्वप्न का अर्थ लगाने में सबसे पहले हमें इस परिवर्तन के प्रक्रम को हटाना होगा। यदि इसे सब स्वप्नों की सबसे व्यापक विशेषतात्रों में से एक मान लिया जाए तो हमें पता चलता है कि ऊपर बताए गए स्वप्न-ग्रवयव को कैसे भ्रनुवादित या रूपान्तरित किया जा सकता है: 'मैं अपने भाई को निलाई करते देखता हूं' का यह अर्थ नहीं कि 'मेरा भाई घास हटा रहा है' बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई खर्च कम करे, बल्कि उसे खर्च कम करना ही पड़ेगा। हमने जो दो व्यापक विशेषताएं बताई हैं, उनमें से पहली की ग्रपेक्षा दूसरी को स्पष्टतः बिना विरोध स्वीकार कर लिए जाने की म्रधिक सम्भावना है।

विस्तृत जांच-पड़ताल से ही हम यह निश्चय कर सकते हैं कि स्वप्न पैदा करने वाला कारएा सदा कोई इच्छा ही होती है, ग्रीर वह कभी भी कोई ग्रावश्यक कार्य या प्रयोजन या कोई डांट-फटकार नहीं हो सकती; परन्तु दूसरी विशेषता जैसी की तैसी रहती है, ग्रर्थात् यह कि स्वप्न इस उद्दीपन को सिर्फ् पुनः प्रस्तुत ही नहीं करता, बल्कि एक तरह से 'इसको जीकर' इसे हटा देता है, दूर कर देता है, शांत कर देता है।

- ७. स्वप्नों की इन विशेषतास्रों के प्रसंग में हम स्रपनी स्वप्नों और ग्लितयों की तुलना पर फिर विचार कर सकते हैं। ग्लितयों पर विचार करते हुए हमने वाधक प्रवृत्ति स्रौर वाधित प्रवृत्ति में भेद दिखाया था, जिन दोनों के समभौते के रूप में गलती पैदा हुई। स्वप्न भी उसी श्रेग्गी में स्राते हैं; वाधित प्रवृत्ति सोने की ही प्रवृत्ति हो सकती है और वाधक प्रवृत्ति मानसिक उद्दीपन के रूप में स्रा जाती है, जिसे हम 'इच्छा' कह सकते हैं (जो पूर्ति या तृष्ति के लिए शोर मचा रही है), क्योंकि इस समय हम नींद के वाधक और किसी मानसिक उद्दीपन को नहीं जानते। यहां भी स्वप्न एक समभौते का परिग्णाम है; हम सोते हैं, पर फिर भी एक इच्छा की तृष्ति स्रनुभव करते हैं; एक इच्छा की तृष्ति करते हैं और साथ ही सोते भी रहते हैं। प्रत्येक को स्रांशिक सफलता स्रौर स्रांशिक विफलता मिलती है।
- प्रापको याद होगा कि एक स्थान पर हमने यह ग्राज्ञा की थी कि स्वप्नों की समस्या को समभने का रास्ता इस तथ्य से निकल ग्राएगा कि कुछ बड़े स्पष्ट कल्पना-जाल 'दिवा-स्वप्न' कहलाते हैं। ये दिवा-स्वप्न तो सचमूच इच्छाग्रों की पूर्ति ही है। ये ग्राकांक्षा पूर्ति या कामुक इच्छाग्रों की पूर्ति है, जिन्हें हम इस रूप में पहचानते हैं, पर वे विचार में पहुंच जाती हैं ग्रौर उनकी चाहे कितनी ही सजीव कल्पना की जाए, पर वे कभी भी मितिभ्रमात्मक ग्रनुभवों का रूप नहीं लेतीं। इसलिए यहां स्वप्न की दो मुख्य विशेषतात्रों में से कम निश्चित विशेषता कायम रहती है, ग्रौर दूसरी विशेषता जिसके लिए नींद की ग्रवस्था ग्रावश्यक है, ग्रौर जो जागृत जीवन में नहीं अनुभव की जा सकती, सर्वथा अनुपस्थित है। इसलिए भाषा में हमें यह संकेत मिलता है कि इच्छा-पूर्ति स्वप्नों की मुख्य विशे-षता है, और फिर यदि स्वप्नों में होने वाला अनुभव कल्पनात्मक निरूपण का ही दूसरा रूप है (यह रूप नींद की विशेष अवस्थाओं में सम्भव हो जाता है और इसे हम 'रात का दिवा-स्वप्न' कह सकते हैं।) तो हम तुरन्त समभ जाते हैं कि स्वप्न-निर्माण का प्रक्रम किस तरह रात में क्रियाशील उद्दीपन को प्रभावहीन कर सकता है; श्रौर तृष्ति करा सकता है: कारएा यह है कि दिवा-स्वप्न भी तृष्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई क्रिया-व्यापार की एक रीति ही है, स्रौर स्रसल में, तुप्ति के लिए ही हम लोग इसे प्रयोग में लाते हैं।

भाषा में इसके ग्रलावा कई ग्रौर भी रूढ़ प्रयोग हैं जिनसे यही घ्वनि निक-लती है। हम इस कहावत से परिचित हैं: 'सुग्रर को स्वप्न में भी ग्राम की गुठली दीखती है श्रौर मुर्गी को श्रनाज के दाने'। श्राप देखते हैं कि यह कहावत श्रौर भी नीचे, बच्चों से भी परे, पशु-पिक्षयों पर पहुंचती है, श्रौर यही कहती है कि स्वप्नों की वस्तु किसी श्रभाव की पूर्ति है। हम कहा करते हैं: 'मैंने सपने में भी नहीं सोचा', 'स्वप्न के समान सुन्दर', 'वह धन के स्वप्न देखता रहता है', 'सारे स्वप्न धूल में मिल गए,' 'स्वप्न साकार हो गए'। यहां बोल-चाल की भाषा में स्पष्टतः प्रभाव की पूर्ति के लिए स्वप्न का प्रयोग किया जाता है। यह ठीक है कि चिन्ताश्रों श्रौर कष्टों के भी स्वप्न श्राते हैं, पर 'स्वप्न' शब्द का सामान्य प्रयोग हमेशा किसी बिह्या इच्छा-पूर्ति के लिए होता है, श्रौर ऐसी कोई कहावत नहीं है जो यह कहती हो कि सुग्रर श्रौर मुर्गियां जिबह किए जाने का स्वप्न देखती हैं।

निस्सन्देह यह बात समक्ष में आने वाली नहीं है कि स्वप्नों का इच्छा-पूर्ति का यह गुरा इस विषय पर पहले के लेखकों की नजर से बच गया हो। सच तो यह है। के उन्होंने इसका बहुत बार उल्लेख किया है, पर उनमें से किसीके मन में यह बात नहीं आई कि इस विशेषता को व्यापक विशेषता के रूप में पहचान लें और इसे स्वप्नों की व्याख्या की कुञ्जी समकें। इसमें उन्हें जो रुकावट पड़ी होगी, उसकी हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। हम बाद में इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

ग्रब जरा यह सोचिए कि हमें बच्चों के स्वप्नों पर विचार करने से कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई, ग्रौर वह भी विना किसी विशेष परेशानी के ! हमने जाना कि स्वप्नों का कार्य नींद की रक्षा करना है; कि वे दो विरोधी प्रवृत्तियों के परिगामस्वरूप पैदा होते हैं; जिनमें से एक, ग्रर्थात् नींद की ग्रभिलाषा ग्रपरि-वर्तित रहती है, श्रौर दूसरी किसी मानसिक उद्दीपन को तृप्त करने की कोशिश करती है; कि स्वप्न मानसिक व्यापार सिद्ध हुए हैं जो ग्रथंपूर्ण होते हैं; कि उनकी दो मुख्य विशेषताएं हैं, ग्रर्थात् वे इच्छा-पूर्ति हैं ग्रौर मितभ्रमात्मक ग्रन्थमव हैं; ग्रौर इस बीच हम यह प्रायः भूल ही गए हैं कि हम मनोविश्लेषण का ग्रध्ययन कर रहे थे। स्वप्नों ग्रौर ग्लितयों में सम्बन्ध-सूत्र बांधने के ग्रलावा हमारे काम का ग्रौर कोई विशेष नतीजा नहीं हुग्रा। मनोविश्लेषण की मान्यताग्रों से बिलकुल ग्रपरि-चित भी कोई मनोवैज्ञानिक यह व्याख्या कर सकता था। फिर किसीने ऐसा क्यों नहीं किया?

यदि सब स्वप्न शैशवीय प्ररूप के भी होते तो समस्या सुलभ गई होती ग्रौर हमारा उद्देश्य पूरा हो गया होता ग्रौर वह भी स्वप्न देखने वाले से बिना कुछ पूछे, ग्रचेतन से बिना कुछ कहे, या मुक्त साहचर्य के प्रक्रम का बिना उपयोग किए ही हो गया होता। स्पष्ट है कि हमें इसी दिशा में ग्रपना काम जारी रखना होगा। हम पहले बार वार देख चुके हैं कि सर्वत्र मान्य बताई जाने वाली विशेषताएं वाद में सिर्फ एक तरह के और थोड़े से स्वप्नों के लिए ही ठीक सिद्ध हुईं। इस प्रकार, हमें अब जो प्रक्त तय करना है वह यह है कि क्या बच्चों के स्वप्नों से प्रकट हुई सामान्य विशेषताएं इनसे अधिक स्थायी होती हैं, और क्या वे उन स्वप्नों के लिए भी ठीक उतरती हैं जिनका अर्थ सीधा नहीं है और जिनकी व्यक्त वस्तु में हमें पिछले दिन की बची हुई इच्छा का कोई निर्देश नहीं मिलता। हमारा ख्याल यह है कि इन दूसरे स्वप्नों में बहुत अधिक विपर्यास हो गया और इसलिए हमें फौरन कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सन्देह है कि इस विपर्यास को हटाने के लिए हमें मनोविश्लेषएा की विधि की आवश्यकता होगी; जिसे हम अभी, इस विषय को सीखते समय, अलग रख देना चाहते हैं; और जैसे हमने अभी बच्चों के स्वप्नों का अर्थ लगाते हुए किया है वैसे ही, उसके बिना काम चलाना चाहते हैं।

कम से कम एक ग्रौर तरह के स्वप्न भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई विपर्यास नहीं होता, ग्रौर जिन्हें बच्चों के स्वप्नों की तरह हम ग्रासानी से पहचान सकते हैं कि वे इच्छा-पूर्ति हैं । ये स्वप्न वे हैं जो भूख, प्यास ग्रौर कामुक इच्छा—इन म्रनिवार्य शारीरिक म्रावश्यकताम्रों के कारएा जीवन भर म्राते रहते हैं स्रौर इस म्रर्थ में वे इच्छा-पूर्ति हैं कि वे भीतरी कायिक उद्दीपनों की प्रतिक्रिया हैं। इस प्रकार मेरे रिकार्ड में एक साल सात महीने की एक छोटी लड़की का स्वप्न है जिसमें भोजन की वस्तुर्ए तथा उसका नाम दिखा था (ग्रन्ना एफ०∵ स्ट्राबेरी बिलबेरी, म्रंडा, फल) यह स्वप्न एक दिन के उपवास की प्रतिक्रिया स्वरूप स्राया था, ग्रौर स्वप्न में दो बार वही फल दिखलाई पड़े जिन्हें खाने से उसे ग्रपच की शिकायत हो गई थी ग्रौर जिसके कारएा उसे उपवास करना पड़ा था। साथ ही उसकी दादी को-उन दोनों की ग्रायुग्रों का जोड़ ७० वर्ष था-गुर्दे में तकलीफ के काररा एक दिन उपवास करना पड़ा ग्रौर उसे रात को यह स्वप्न ग्राया कि वह कहीं दावत में गई हुई है ग्रौर उसके ग्रागे बड़ी स्वादिष्ट रसीली वस्तुएं रखी गई हैं। जिन कैदियों को भूखा छोड़ दिया जाता है स्रौर जिन लोगों को सफर में या साहिसक यात्राम्रों में भूखे रहना पड़ता है, उनपर की गई जांच से पता चलता है कि इन परिस्थितियों में उन्हें नियमित रूप से ग्रपने ग्रभावों की पूर्ति का स्वप्न स्राता है। स्रोटो नोर्डेन्सकोल्ड ने दक्षिगी घ्रुव सम्बन्धी स्रपनी पुस्तक (१६०४)में उस टोली की चर्चा इस प्रकार की है, जिसके साथ उसने जाड़ा गुजारा था (जिल्द १, पृष्ठ ३३६) : ''हमारे स्वप्नों से हमारे विचारों के चलने की दिशा का बहुत स्पष्ट रूप से पता चलता था । जितने म्रधिक ग्रौर जितने सजीव स्वप्त हमें उस समय स्राए उतने कभी नहीं स्राए थे। हमारे जिन साथियों को स्रामतौर े बहुत ही कम स्वप्न ग्राते थे, वे भी सवेरे इस कल्पना-लोक के ताजे ग्रनुभवों पर होने वाली गोष्ठी में श्रब लम्बे-लम्बे किस्से सुनाते थे । सब स्वप्न उस बाहरी दुनिया के बारे में होते थे जो हमसे दूर छूट गई थी, पर प्रायः उनमें हमारी उस

समय की म्रवस्था का निर्देश भी होता था . . . . . खाने स्रौर पीने को केन्द्र बनाकर ही हमारे स्वप्न ग्रधिकतर चलते थे। हममें से एक ग्रादमी, जो नींद में बड़ी-बड़ी दावतों में जाया करता था, सवेरे हमें यह बताकर बड़ा प्रसन्न होता था कि स्वप्न में उसने तीन 'कोर्स' वाला शानदार भोजन किया । एक श्रौर को तम्बाकू का स्वप्न श्राया करता था; तम्बाकू के पहाड़ के पहाड़ दिखाई पड़ते थे उसे; तीसरे को एक जहाज दीखता जो पानी पर पूरी तरह तैरता हुग्रा ग्रा रहा था, ग्रौर पानी से बर्फ साफ हो गया था। एक भ्रौर स्वप्न उल्लेख योग्य है: डाकिया चिट्टियां लेकर स्राया श्रौर उसने उनके देर से श्राने की बड़ी लम्बी सफाई पेश की। उसने कहा कि मैंने वे एक गुलत जगह पहुंचा दी थीं जिन्हें वापस लेने में मुफ्ते बड़ी परेशानी हुई । इससे भी असम्भव बातें नींद में हमारे मनों में घूमती रहीं। पर जो स्वप्न मैंने देखे या दूसरों से सुने, उनमें एक बात विशेष रूप से महसूस हुई, कि प्रायः सब स्वप्नों में कल्पना का स्रभाव था। यदि हम इन सब स्वप्नों का लेखा रख पाते तो निश्चय ही वह बड़ी मनोवैज्ञानिक दिलचस्पी की चीज होती। स्राप कल्पना कर सकते हैं कि हम नींद के लिए कितने उत्सुक रहते होंगे जो हममें से हरएक को वह चीज देती थी जिसके लिए वह सबसे ग्रधिक उत्सुक था।'' एक ग्रौर उदाहरएा लीजिए जो डू प्रेल का है: ''मंगोपार्क को ग्रफीका में यात्रा करते हुए प्यास के मारे मरा हुम्रा-सा हो जाने पर लगातार भ्रपने देश के जलमय पहाड़ों स्रौर घाटियों के स्वप्न न्नाते रहे । इसी तरह ट्रेंक जब मैगडेबुर्ग के गढ़ में भूख की यन्त्रगा से परेशान था, तब उसने स्वप्न में ग्रपने को बढ़िया भोजनों से घिरा हुग्रा देखा; ग्रौर जार्ज बैक, जिसने फ्रैंकलिन की पहली यात्रा में हिस्सा लिया था, जब ग्रपने भयंकर ग्रभावों के कारण भूख के मारे मरणासन्न था, तब उसे नियमित रूप से प्रचुर भोजन का स्वप्न श्राता था।"

यदि कोई स्रादमी शाम को बहुत श्रधिक तली हुई चीजें खाकर प्यास स्रमुभव करने लगे तो उसे पीने का स्वप्न ग्राने की सम्भावना है, पर तीव्र भूख या प्यास को दूर नहीं किया जा सकता। उस ग्रवस्था में हम प्यासे जाग उठते हैं, ग्रौर हमें ग्रसली पानी पीना पड़ता है। यहां स्वप्न का कार्य व्यावहारिक महत्व का नहीं है, पर तो भी इतना स्पष्ट है कि यह हमारी नींद को उस उद्दीपन से बचाने के लिए प्राया था जो हमें जागने ग्रौर कार्य करने के लिए प्रेरणा दे रहा था। जहां इच्छा की तीव्रता कम होती है वहां 'सन्तुष्टि'-स्वप्न से प्रायः प्रयोजन सिद्ध हो जाता है।

इसी प्रकार जब उद्दीपन कामुक इच्छा का होता है, तब स्वप्न उसकी संतुष्टि करता है, पर इस सन्तुष्टि में कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं दिखाई देती हैं। क्योंकि काम ग्रावेग की यह विशेषता होती है कि वह ग्रपने ग्रालंबन पर भूख ग्रौर प्यास की ग्रपेक्षा कुछ कम निर्भर होता है, इसलिए स्वप्न-दोष में सन्तुष्टि वास्तविक हो सकती है, ग्रौर ग्रालंबन की दृष्टि से कुछ किठनाइयां होने के कारएा (जिनपर

बच्चों के स्वप्न

बाद में विचार किया जाएगा) प्रायः ऐसा होता है कि वास्तविक सन्तुष्टि तब भी एक धुंधली या विपर्यस्त स्वप्न-वस्तु से जुड़ी रहती है। स्वप्न दोषों की इस विशेषता के कारगा वे, जैसा कि ग्रो॰ रैन्क ने कहा है, स्वप्न-विपर्यास के ग्रध्ययन के लिए उपयुक्त वस्तु हैं। इसके ग्रलावा वयस्कों में इच्छा के स्वप्नों में सन्तुष्टि के ग्रलावा प्रायः कुछ ग्रौर चीजें भी होती हैं जो शुद्ध रूप से मानसिक स्रोत से पैदा होती हैं, ग्रौर इन्हें समफने के लिए इनके निर्वचन की ग्रावश्यकता होगी।

प्रशंगवश में यह कह दूं कि हमारी यह मान्यता नहीं है कि शैशवीय प्रकार के डच्छा-पीत-स्वप्न वयस्कों में ऊपर बताई गई ग्रनिवार्य इच्छाग्रों की प्रतिक्रियाग्रों के रूप में ही होते हैं। हम इस तरह के छोटे स्पष्ट स्वप्नों से भी उतने ही परि-चित हैं—ये स्वप्न कुछ ग्रभिभृत करने वाली स्थितियों के कारएा त्राते हैं, ग्रौर निश्चित रूप से मानसिक उद्दीपनों से पैदा होते हैं। उदाहररा के लिए, कुछ 'प्रधैर्य-स्वप्न' होते हैं, जिनमें कोई ग्रादमी किसी यात्रा की तैयारी कर रहा है, या किसी नाटक में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसकी बड़ी दिलचस्पी है, या किसी व्याख्यान में या किसीसे मिलने जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी आ्राज्ञाएं स्वप्न में समय से पहले ही पूरी हो जाती हैं और वह असली यात्रा से पहली रात को ही अपनी यात्रा खतम कर लेता है, या थियेटर पहुंच जाता है या उस मित्र से बात कर लेता है जिससे मिलने वह जाने वाला है। फिर 'ग्राराम स्वप्न' हैं जिनका यह नाम ठीक ही है, जिनमें कोई ग्रादमी, जो सोता रहना चाहता है, यह स्वप्न देखता है कि मैं उठ गया हूं, नहाकर स्कूल पहुंच गया हूं, जब कि असल में वह सारे समय सो रहा है; जिसका अर्थ यह है कि वह सचमुच उठने के बजाय उठने का स्वप्न ही देखना पसन्द करेगा। इन स्वप्नों में नींद की इच्छा, जिसे हमने स्वप्न-निर्माण में नियमित रूप से हिस्सा लेने वाली मान लिया है, साफ रूप में ग्रपने ग्रापको प्रकट करती है, श्रौर उनके ग्रसली उत्पादक के रूप में सामने ग्राती है। नींद की ग्रावश्यकता दूसरी बड़ी शारीरिक ग्रावश्यकताग्रों के बराबर महत्व की है, श्रौर यह उचित ही है।

यहां मैं आपसे म्युनिख की शैक गैलरी में विवड द्वारा बनाए गए एक चित्र की प्रतिलिपि की चर्चा करना चाहता हूं। आप घ्यान से देखिए कि दिमाग पर छाई हुई परिस्थितियों के कारण जन्म लेते स्वानों का अनुभव कलाकार ने कितने सही रूप में किया हैं! चित्र का शीर्षक हैं कैंदी का स्वप्न और स्वप्न का विषय निश्चित रूप से उसका कैंद से भाग निकलना होगा। यह बड़ा सुखदायी विचार हैं कि कैंदी को खिड़की के रास्ते भागना हैं क्योंकि खिड़की में होकर ही प्रकाश की किरण अन्दर आई है और उसने उसे नींद से जगाया है। एक दूसरे के ऊपर जो बीने खड़े हैं, वे उन उत्तरोत्तर स्थितियों को सूचित करते हैं जिनपर उसे खिड़की पर चढ़ने के लिए पहुंचना होगा, और यदि मैं गलती नहीं करता और कलाकार

के आशय को समफने में श्रित नहीं कर रहा तो सबसे ऊपर वाले बौने का रूप, जो जालियों को बीच से पकड़ रहा है (कैदी भी स्वयं यही कार्य करना चाहेगा), मनुष्य के रूप के समान ही है।

मैं कह चुका हं कि बच्चों के स्वप्नों तथा शैशवीय स्वप्नों के श्रनुरूप स्वप्नों को छोडकर ग्रौर सब स्वप्नों में विपर्यास की बाधा पार करनी पडती है। हम त्रन्त यह नहीं कह सकते कि वे भी इच्छा-पतियां ही हैं, जैसा कि हम उन्हें मानना चाहते हैं, या कछ ग्रौर, तथा उनकी व्यक्त वस्त से हम यह ग्रन्दाजा भी नहीं कर सकते कि वे किस मानसिक उद्दीपन से पैदा होते हैं, ग्रथवा यह भी सिद्ध नहीं कर सकते कि वे दूसरे स्वप्नों की तरह उद्दीपन को दूर करने या शान्त करने का प्रयत्न करते हैं। सचाई यह है कि उनका निर्वचन करना होगा, ग्रर्थात् उन्हें ग्रनुवादित या रूपान्तरित करना होगा, विपर्यास के प्रक्रम को उलटना होगा, ग्रौर व्यक्त वस्त के स्थान पर गुप्त को लाना होगा। इसके बाद ही हम इसके बारे में कोई सुनिश्चित घोषणा कर सकते हैं कि बच्चों के स्वप्नों के बारे में हमने जो बात पता लगाई है, वह सब स्वप्नों पर एक जैसी सही बैठ सकती है या नहीं।

## स्वप्न-सेन्सर

बच्चों के स्वप्नों पर विचार करने से हमें यह पता चल गया कि वे कैसे पैदा होते हैं, उनका सारभूत रूप क्या है ग्रौर वे क्या काम करते हैं। स्वप्त नींद में बाधा डालने वाले मानसिक उद्दीपनों को मित भ्रमात्मक सन्तुष्टि द्वारा हटाने के साधन हैं। यह ठीक है कि वयस्कों के स्वप्नों के बारे में हम सिर्फ़ एक समृह की व्याख्या कर सके हैं, जिन्हें हमने शैशवीय प्रकार से स्वप्न कहा था। ग्रभी हमें यह मालुम नहीं है कि दूसरे स्वप्नों में यह बात ठीक होगी या नहीं, श्रीर उन्हें हम समभते भी नहीं। परन्तु जिस परिणाम पर हम पहुंच चुके हैं, उसके महत्व को कम न सम-भना चाहिए। जब कभी हम किसी स्वप्न को पूरी तरह समभते हैं, तब वह एक इच्छा-पूर्ति सिद्ध होता है, श्रौर सदा ऐसा होना श्राकस्मिक या महत्वहीन नहीं हो सकता।

दूसरे प्रकार के स्वप्नों को हमने एक ग्रज्ञात वस्तु के विपर्यस्त स्थानापन्न माना है, इनकी अज्ञात वस्तु का ही सबसे पहले पता लगाना है। इस मान्यता के लिए हमारे पास बहुत-से ग्राधार हैं जिनमें से एक हमारी ग़लतियों की ग्रवधारणा से इसका सादृश्य है। हमारा ग्रगला काम इस स्वप्न-विपर्यास की जांच-परख करना ग्रौर उसे समभना है।

स्वप्न-विपर्यास के कारण ही स्वप्न विचित्र लगते हैं, ग्रौर समभ में नहीं ग्राते । इनके बारे में हम कई बातें जानना चाहते हैं : पहली बात, यह कहां से ग्राता है (इसकी गतिकी); दूसरी, यह क्या करता है, ग्रौर ग्रन्त में, यह वह काम कैसे करता है ? श्रागे हम कह सकते हैं कि विपर्यास स्वप्न-तन्त्र से पैदा होता है । श्रब हम स्वप्न-तंत्र का वर्णन करेंगे ग्रीर इसके ग्रन्दर मौजूद बलों की खोज करेंगे ।

श्रव मैं श्रापको एक ऐसा स्वप्न बताता हुं जो मनोविश्लेषण के क्षेत्र में प्रसिद्ध एक महिला ने दर्ज किया था । उसने यह भी बताया था कि यह स्वप्न देखनेवाली

<sup>?.</sup> Dream-work

स्वप्त-सेन्स र

एक बुजुर्ग, बहुत सुसंस्कृत ग्रौर बड़ी सम्मानित स्त्री थी। इस स्वप्न का विश्लेषण नहीं किया गया था, ग्रौर दर्ज करने वाली महिला ने यह कहा था कि मनोविश्लेषकों को इसका ग्रर्थ लगाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं। स्वप्न देखने वाली ने स्वयं भी इसका ग्रर्थ नहीं लगाया, पर उसने इसकी ग्रालोचना की, ग्रौर इसकी इस तरह निन्दा की, मानो उसे मालूम हो कि इसका क्या ग्रर्थ है। उसने कहा: ''ग्रजीब बात है कि एक पचास वर्ष की ग्रौरत, जिसके मन में दिन-रात ग्रपने बच्चे की ही चिन्ता रहती है, ऐसी घृणित बेहुदी बात का स्वप्न देखती है।''

ग्रब मैं ग्रापको वह स्वप्न बताऊंगा जो युद्ध-काल में 'प्रेम-सेवा' (ग्रर्थात् सैनिकों की काम-संतुष्टि का कार्य) के बारे में है। वह पहले सैनिक ग्रस्पताल गई ग्रौर दरवाजे के सन्तरी से उसने कहा कि वह मुख्य डाक्टर (उसने एक नाम बोला जो उसे याद नहीं था) से बातचीत करना चाहती है क्योंकि वह ग्रस्पताल में काम करने के लिए ग्रपनी सेवाएं पेश करना चाहती है। ऐसा कहते हुए उसने सेवा शब्द पर इस तरह जोर दिया कि सारजेण्ट ने तुरन्त समभ लिया कि वह 'प्रेम-सेवा' के बारे में कह रही है । क्योंकि वह वृद्ध महिला थी, इसलिए कुछ दुविधा के बाद उसने उसे जाने दिया, पर मुख्य डाक्टर को ढूंढ़ने के बजाय वह एक बड़े श्रन्धेरे कमरे में पहुंची जहां कई अफसर, ग्रौर सेना के डाक्टर एक लम्बी मेज के चारों ग्रोर खड़े या बैठे थे। वह एक डाक्टर की ग्रोर मुड़ी ग्रौर उसे उसने ग्रपना प्रस्ताव बताया । वह जल्दी ही उसका मतलब समभ गया । उसने स्वप्न में ये शब्द कहे थे : ''मैं ग्रौर वियेना की ग्रसंख्य दूसरी स्त्रियां ग्रौर लड़कियां योद्धाग्रों के लिए, चाहे वे ग्रफसर हों या साधारण सैनिक, ''को तैयार हैं'' यह कथन श्रन्त में ग्रस्पष्ट बुदबुदाहट में समाप्त हो गया। पर उसने अफसरों के कुछ परेशान और कुछ दुर्भावनापूर्ण भावों से यह समभ लिया कि उन्होंने उसका मतलब समभ लिया है। हमारा विचार पक्का है। रणक्षेत्र में सैनिक से यह नहीं पूछा जाता कि वह मरना चाहता है या नहीं।" इसके बाद एक मिनट तक कष्टकारी चुप्पी रही। तब स्टाफ डास्टर ने भ्रपनी बांह उसकी कमर में डाल दी भ्रौर कहा: ''श्रीमती जी, मान लो कि सचमुच यहां तक नौबत ग्रा जाए कि · · (ग्रस्पष्ट ध्वृनि )।'' उसने ग्रपने को उसकी बाह से छुड़ा लिया ग्रौर सोचा : "वे सब एक-से होते हैं", ग्रौर उत्तर दिया : "हे भगवान, में तो बुढ़िया ग्रौरत हूं ग्रौर शायद मेरे साथ यह नहीं होगा, ग्रौर एक शर्त ग्रवश्य माननी होगी : उमर का ग्रवश्य घ्यान रखना होगा। जिससे कोई बुढ़िया स्त्री ग्रौर जवान लड़का नहीं ''(ग्रस्पष्ट घ्विन), यह वड़ी भयंकर बात होगी।" स्टाफ डाक्टर ने कहा: "मैं बिलकुल समक्रता हूं।" पर कुछ ग्रफसर, जिनमें एक वह भी था जिसने ग्रपनी जवानी में उससे प्रेम किया था, जोर से हंसे ग्रौर महिला ने कहा कि मुफ्ते मुख्य डाक्टर के पास ले चलो जिसे वह जानती

थी ताकि सारी बात सीधी पेश की जा सके। तब उसे यह ध्यान ग्राया ग्रौर इससे उसे बड़ी चिन्ता हुई, कि उसे उसका नाम मालूम नहीं था, पर स्टाफ डाक्टर ने बहुत ग्रादर ग्रौर विनय के साथ एक संकरी, घुमावदार लोहे की सीढ़ी से, जो उस कमरे से, जिसमें वे थे, सीधी ऊपर की मंजिलों को जाती थी, उसे तीसरी मंजिल का रास्ता दिखाया। जब वह ऊपर पहुंची तव उसने एक ग्रफसर को यह कहते सुना: "वह जवान हो या बूढ़ी, पर यह एक महान निश्चय है; वह सम्मान का पात्र है!" इस भावना के साथ कि वह तो सिर्फ ग्रपना कर्तव्य कर रही है, वह ग्रन्तिहीन सीढी पर चढती गई।

यह स्वप्न कुछ ही सप्ताहों के भीतर दो बार ग्राया, इसमें कहीं-कहीं मामूली हेर-फेर थे; पर वे, जैसा कि महिला ने कहा, बिलकुल महत्वहीन ग्रौर निरर्थक थे।

यह स्वप्न दिवा-स्वप्न की तरह ही आगे बढ़ता है; सिर्फ कुछ स्थानों पर छका-वट आ जाती है और इसकी वस्तु में मौजूद बहुत-से व्यक्तिगत प्रश्न पूछताछ से हल हो जाते। परन्तु, जैसा कि आप जानते हैं, यह पूछताछ नहीं की गई। पर इसमें सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली और हमारे लिए सबसे दिलचस्प चीज यह है कि वस्तु में न कि स्मरण में, बहुत-से खाली स्थान आते हैं। तीन स्थानों पर वस्तु मानो काट दी गई है। जहां ये खाली स्थान आते हैं, वहां भाषणों के बीच में अस्पष्ट बुद-बुदाहट आ जाती है।

हमने इस स्वप्न का विश्लेषण नहीं किया, इसिलए यदि ठीक-ठीक देखा जाए तो हमें इसके अर्थ के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, परन्तु कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं; उदाहरण के लिए, 'प्रेम-सेवा' शब्द; और सबसे बढ़कर बात यह है कि अस्पष्ट ध्वित से पहले टूडे हुए भाषणों को पूरा करने के लिए जिस तरह की चीज चाहिए, उसका एक ही तात्पर्य हो सकता है। यदि हम उन्हें वैसे पूरा कर दें तो एक ऐसी कल्पना बन जाती है जिसमें वस्तु यह है कि स्वप्न देखने वाला अपना कर्तव्य समभक्तर छोटे-बड़े सब तरह के सैनिकों की यौन आवश्यकताओं की संकुष्टि के लिए तैयार है। यह निश्चित रूप से बड़ी आश्चर्य-जनक बात है, बेशर्मीभरी कामुकतापूर्ण कल्पना है; पर स्वप्न इसके बारे में कुछ नहीं कहता। जहां प्रसंग से यह स्वीकृत होनी चाहिए थी ठीक वहीं व्यक्त स्वप्न में अस्पष्ट ध्विन है; कोई चीज छोड़ दी गई है या दवा दी गई है।

मुभे ब्राशा है कि ब्राप यह अनुभव करेंगे कि यह अनुमान कितना स्वाभाविक है कि ये वाक्य चोट पहुंचाने वाले होने के कारण ही दबाए गए हैं। अब बताइए कि इस तरह की चीज और कहां होती है। ब्राजकल के जमाने में इसे खोजने ब्राप-को दूर नहीं जाना होगा। कोई भी राजनीतिक अखवार को ले लीजिए और ब्राप देखेंगे कि जगह-जगह कोई चीज गायब है, और इसके स्थान पर सफ़ेद खाली कागज दिखाई दे रहा है। ब्राप जानते हैं कि यह प्रेस-सेन्सर का काम है। जहां-जहां जगह ११८ स्वप्न-सेन्सर

खाली है वहां-वहां शुरू में जो चीज लिखी हुई थी, उसे सेन्सरिशप ग्रधिकारियों ने नापसंद किया ग्रौर इस कारण उसे हटा दिया गया। ग्राप शायद इसे बड़े ग्रफ-सोस की बात समभेंगे, क्योंकि वही समाचार का सबसे महत्वपूर्ण या सारभूत भाग होता है।

कुछ जगह सेंसरिशप ने पूरे वाक्य को नहीं छुग्ना है क्योंकि लेखक ने पहले ही यह अनुमान करके कि सेंसर को किन वाक्यों पर ग्रापित हो सकती है, उन्हें हलका करके थोड़ा-सा बदलकर या जो कुछ वह वास्तव में लिखना चाहता है, उसके संकेतों से ही सन्तुष्ट होकर सेंसर की पेशबन्दी कर दी है। इस ग्रवस्था में कोई जगह खाली नहीं है, पर बात कहने के घुमावदार ग्रौर स्पष्ट तरीके से ग्रापको इस तथ्य का पता चल सकता है कि लिखने के समय लेखक को सेंसरिशप का ध्यान था।

श्रव इस सादृश्य के अनुसार चलते हुए हम कहते हैं कि स्वप्न में जो बातें छोड़ दी गई हैं या बुदबुदाहट के रूप में आई हैं वे भी किसी सेंसरिशप की काट-छाट का नतीजा है। हम सचमुच 'स्वप्न-सेंसरिशप' या 'स्वप्नगत काट-छांट' शब्दों का प्रयोग करते हैं और स्वप्न के विपर्यास का ग्रांशिक कारण इसीको समभते हैं। व्यक्त स्वप्न में जहां कहीं खाली स्थान है, वहां हम जानते हैं कि यह सेंसरिशप के कारण है, और इससे भी आगे बढ़कर हमें यह समभ लेना चाहिए कि दूसरे अधिक प्रमुख रूप से निर्दिष्ट अवयव में जहां कहीं कोई ऐसा अवयव है जिसकी याद खुंखली, अनिश्चत या संदिग्ध है, वहां वह सेंसरिशप के काम का ही सबूत है; पर सेंसरिशप इतना छिपा हुआ या चतुराईभरा रूप बहुत कम ग्रहण करती है जितना इसने 'प्रेम-सेवा' वाले स्वप्न में ग्रहण किया। प्राय: सेंसरिशप ऊपर बताये गए दूसरे तरीके से अपने होने का आभास देती है अर्थात् सच्चे अर्थ के स्थान पर उसके रूप-भेद, संकेत और अस्पष्ट निर्देश पेश करती है।

स्वप्त-सेन्सरिशप के कार्य करने का एक तीसरा तरीका भी है, जो प्रेस-सेंसरिशप के नियमों से नहीं मिलता; पर बात यह है कि मैं आपको स्वप्त-सेंसरिशप के कार्य करने की यह विशेष रीति उस स्वप्त में ही दिखा सकता हूं जिसका अब तक हमने विश्लेषण किया है। आपको 'डेढ़ फ्लोरिन के तीन खराब थियेटर-टिकटों वाला स्वप्त याद होगा। इस स्वप्त के पीछे मौजूद गुप्त विचारों में, 'बहुत जल्द-बाजी' का तथ्य मुख्य था। उसका अर्थ यह था 'इतनी जल्दी विवाह करना बेव-कूफ़ी थी; इतनी जल्दी टिकट लेना भी बेवकूफ़ी थी, ननद का इतनी जल्दबाजी में एक जेवर पर अपने रुपए खर्च कर डालना हास्यास्पद था'। स्वप्त-विचारों के इस केन्द्रीय तत्व की कोई भी चीज व्यक्त वस्तु में नहीं दिखाई दी। उसमें हर चीज का केन्द्र थियेटर जाना और टिकट लेना ही था, बिल्क स्थान-परिवर्तन और स्वप्त-अवयवों की नई जोड़-तोड़ से व्यक्त वस्तु गुप्त विचारों से इतनी भिन्न हो गई कि कोई भी उसके पीछे इसके होने का सन्देह नहीं करेगा। यह बलाघात का विस्था-

पन या परिवर्तन विपर्यास में काम ग्राने वाला एक प्रधान साधन है ग्रौर इसीके कारण स्वप्न में ऐसी विचित्रता ग्रा जाती है जो स्वप्न देखने वाले को यह मानने से रोकती है कि यह स्वप्न उसके ग्रपने मन से पैदा हुग्रा है।

तो, विलोपन या किसी चीज़ का छूट जाना, रूप-भेद, श्रीर सामग्री की नई जोड़-तोड़—इन तीन प्रकार से स्वप्न-सेन्सरिशप का कार्य होता है श्रीर विपर्यास में प्रयुक्त साधन यही है। सेन्सरिशप स्वयं विपर्यास की, जो इस समय हमारी खोज का विषय है, जन्मदाता या जन्मदाताश्रों में से एक है। रूप-भेद श्रीर विन्यास की श्रदल-बदल को श्रामतौर से 'विस्थापन' शब्द के श्रन्तर्गत शामिल किया जाता है।

स्वप्न-सेन्सरिशप के कार्यों पर इतना विचार करने के बाद ग्रब हमें इसकी गितकी पर ध्यान देना चाहिए। मुफ्ते ग्राशा है कि ग्राप सेन्सरिशप शब्द का ग्रर्थ बिलकुल मनुष्य के रूप में नहीं ले रहे। ग्राप यह मत समिफ ए कि सेन्सर कोई छोटा-सा मनुष्य या ग्रात्मिक सत्ता है जो मस्तिष्क की छोटी-सी कोठरी में रहती है ग्रौर वहां से ग्रपने कर्तव्य पूरे करती है, ग्रौर न ग्राप इसे किसी छोटे-से स्थान में सीमित करके यह कल्पना कर सकते हैं कि यह कोई ऐसा 'मस्तिष्क-केन्द्र' है जहां से सेन्सर-कारी ग्रसर किया करता है ग्रौर उस केन्द्र को चोट पहुंचाने, या उसके निकल जाने से सेन्सर का प्रभाव खतम हो जाएगा। फिलहाल हम इसे गितकीय सम्बन्ध का प्रकट करने वाला एक उपयोगी शब्दमात्र मान सकते हैं। इसके कारण हमें यह पूछने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार की प्रवृत्तियां यह प्रभाव पैदा करती हैं ग्रौर किस प्रकार की प्रवृत्तियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ग्रौर फिर हमें यह जानने पर ग्राश्चर्य न होना चाहिए कि हम शायद सेन्सरिशप को बिना पहचाने उससे मिल चुके हैं।

ग्रसल में ऐसा सचमुच हुग्रा है। जब हमने ग्रपनी मुक्त साहचर्य की विधि लागू करनी शुरू की थी, उस समय के ग्राश्चर्यजनक ग्रनुभव को याद कीजिए। हमने देखा था कि जब हमने स्वप्न-ग्रवयव से ग्रचेतन विचार में, जो उसका स्थाना-पन्न है, जाने की कोशिश की थी, तब हमें कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। हमने कहा था कि उस प्रतिरोध की शक्ति बदलती रहती है। कभी बहुत ग्रधिक होती है, ग्रौर कभी बहुत हल्की। जब वह हल्की होती है, तब हमें निर्वचन के काम के लिए बहुत थोड़ी संयोजक कड़ियों की जरूरत पड़ती है, पर जहां प्रतिरोध ग्रधिक होता है, वहां हमें साहचर्यों की लम्बी ग्रुखलाग्रों में से गुजरना पड़ता है, जो हमें शुरू के विचार से बहुत दूर ले जाती हैं, ग्रौर रास्ते में हमें, साहचर्यों पर होने वाले ग्रौर ऊपर से गम्भीर दीखने वाले ग्राक्षेपों की सब किटनाइयों को पार करना पड़ता है। हमने निर्वचन के काम में, जिसे प्रतिरोध के रूप में देखा था,

<sup>?.</sup> Displacement.

उससे अब स्वप्न-तंत्र में सेंसरिशप के रूप में फिर भेंट होती है। प्रतिरोध वस्तुरूप में सेंसरिशप का ही नाम है। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि सेंसरिशप की शक्ति विपर्यास पैदा करके ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि वह सेंसरिशप की स्थायी संस्था के रूप में रहती है, जिसका उद्देश्य उस विपर्यास को कायम रखना है जो इसने एक बार पैदा किया है। इसके अलावा, जैसे निर्वचन में प्रत्येक अवयव के साथ आने वाले प्रतिरोध की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है, ठीक उसी तरह किसी पूरे स्वप्न के प्रत्येक अवयव के लिए सेंसरिशप द्वारा किए गए विपर्यास की मात्रा भी भिन्न-भिन्न होती है। व्यक्त और गुप्त स्वप्न की तुलना करने से पता चलता है कि कुछ गुप्त अवयव पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं, कुछ अवयव थोड़ा-बहुत रूप बदल लेते हैं, और कुछ अवयव व्यक्त स्वप्न-वस्तु में परिर्वातत हो जाते हैं या शायद तीव्रतर रूप में दिखाई देते हैं।

परन्तु हमारा प्रयोजन तो यह जानना था कि सेंसरिशप कौन-सी प्रत्रृत्तियां करती हैं और कौन-सी प्रवृत्तियों पर यह की जाती है। स्वप्नों और शायद सारे मानव जीवन को समभने के लिए ग्राधारभूत इस प्रश्न का उत्तर उन स्वप्नों पर फिर से नजर डालकर, जिनका ग्रर्थ लगाने में हमें सफलता मिली है, ग्रासानी से दिया जा सकता है। सेंसरिशप करने वाली प्रवृत्तियां वे हैं जिन्हें स्वप्न देखने वाले या जाग्रत ग्रवस्था का विवेक स्वीकार करता है और जिनके साथ वह ग्रपनी एका-प्रता ग्रनुभव करता है। निश्चित समिभए कि जब ग्राप ग्रपने किसी स्वप्न के सही निकाले हुए ग्रर्थ को ग्रस्वीकार करते हैं, तब ग्राप भी उन्हीं प्रेरक कारणों से ऐसा करते हैं जिनसे सेंसरिशप की जाती है, ग्रीर विपर्यास पैदा किया जाता है। ग्रीर निर्वचन या ग्रर्थ लगाना जरूरी हो जाता है। हमारी पचास वर्षीय महिला के स्वप्न पर विचार करिए। उसका स्वप्न उसे चोट पहुंचाने वाला लगा, यद्यपि उसका निर्वचन नहीं किया गया था ग्रीर यदि डाक्टर वॉन हग-हैलमथ ने उसे इसका कुछ ग्रसन्दिग्ध ग्रर्थ बता दिया होता तो वह ग्रीर भी पीड़ित हुई होती। बुरा समभ्कते या निन्दा करने के उस रवैए के कारण ही स्वप्न में बुरे लगने वाले वाक्यों के स्थान पर ग्रस्पष्ट ध्वनि ग्रा गई।

जिन प्रवृत्तियों के विरुद्ध स्वप्न-सेंसरिशप कार्य कर रही है, ग्रव उनका इस भीतरी ग्रालोचनात्मक मानदंड की दृष्टि से वर्णन करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तब इतना ही कह सकते हैं कि वे सदा ग्राचार, सौंदर्य या समाज के दृष्टि-कोण से ग्रापित योग्य ग्रौर भद्दे होते हैं। वे ऐसी वस्तुएं होती हैं, जिनके बारे में हम ज़रा सोचने का भी हौसला नहीं कर सकते या फिर उन्हें घृणा से ही सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेंसर की हुई ग्रर्थात् कटी-छंटी इच्छाएं, जो स्वप्नों में विपर्यस्त रूप से प्रकट होती हैं, सीमाहीन ग्रौर निष्ठुर ग्रहंकार की ग्रिभ-ज्यित होती हैं, क्योंकि प्रत्येक स्वप्न में स्वप्न देखने वाले का ग्रपना ग्रहंकार ही

प्रकट होता, ग्रौर मुख्य कार्य करता है, यद्यपि वह यह जानता है कि व्यक्त वस्तु में वह ग्रपने ग्रापको कैसे पूरी तरह छिपा सकता है। स्वप्नों का यह **पवित्र ग्रहंकार** निश्चित रूप से नींद के लिए ग्रावश्यक मानिसक रवैए से ग्रसम्बद्ध नहीं होता—नींद के लिए ग्रावश्यक बात है सारी बाहरी दुनिया से दिलचस्पी हटा लेना।

जिस ग्रहम् (ईगो) ने सब नैतिक बन्धनों को दूर कर दिया, वह यौन ग्रावेग की सब स्रावश्यकतास्रों से स्रपनी एकात्मता स्रनुभव करता है-यौन स्रावेग की ये ग्रावश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें हमारा सौंदर्य विषयक ग्रम्यास बहुत समय से बुरा समऋता रहा है, श्रौर जो नैतिकता द्वारा लगाए गए सब संयमों के विपरीत हैं। ग्रानन्द प्राप्ति का प्रयत्न-जिसे हम लिबिडो या राग कहते हैं--किसी भी निरोध<sup>र</sup> के काब में न रहता हुआ, बल्कि निषेधात्मक वस्तुओं को ही पसन्द करता हुआ, ग्रपनी तृष्ति के आलंबन चुन लेता है । वह न केवल दूसरे आदमी की पत्नी को <del>च</del>न लेता है, बिंत्क सबसे बढ़कर बात यह है कि वह ऐसे निषिद्ध सम्भोग<sup>3</sup> के ग्रालंबन चन लेता है जिन्हें मानव जाति ने एकमत से पूज्य माना है-पुरुषों के लिए माता ग्रौर बहन, स्त्रियों के लिए पिता ग्रौर भाई। (हमारी पचास वर्षीय महिला का स्वप्न भी निषिद्ध संभोग वाला है; उसमें लिबिडो या राग निश्चित रूप से पुत्र के प्रति प्रवृत्त है) जिन इच्छा श्रों को हम मनुष्य स्वभाव के लिए श्रपरिचित मानते हैं, वे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि स्वप्नों को जन्म देती हैं। घुणा भी बड़े प्रबल रूप में प्रवर्तित होती है; जो लोग जीवन में अपने बहुत निकट के और प्रिय हैं; जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पित या पत्नी, स्रौर स्वप्न देखने वाले के ग्रपने बच्चे, इनके विरुद्ध बदले की इच्छा और इनकी मौत की ग्रभिलाषा भी बहुत ग्रसामान्य चीज नहीं हैं। ये सेंसर या काट-छांट की हुई इच्छाएं बिलकुल नरक से उठी मालूम होती हैं; जब हम उनका अर्थ जानते हैं तब अपने जागृत क्षणों में हमें यह मालूम होता है कि उनकी काट-छांट सख्ती से नहीं हुई, पर इस दूषित वस्तु का दोप स्वयं स्वप्नों पर नहीं है; निश्चय ही ग्राप यह भूले नहीं होंगे कि उनका न केवल हानि-रहित बल्कि उपयोगी काम नींद को भंग होने से बचाना है। पतित या नीतिभ्रष्ट होना स्वप्नों का स्वभाव नहीं है। सच तो यह है, जैसा कि ग्राप जानते हैं, कि ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो उचित इच्छाग्रों को ग्रौर तात्कालिक शारीरिक जरू-रतों को पूरा करते हैं। यह सच है कि इन स्वप्नों में विषयिस नहीं होता, पर इनमें उसकी ग्रावश्यकता भी नहीं होती। वे ईगो या ग्रहम् की नैतिक ग्रौर सौंदर्य संबंधी प्रवृत्तियों को बिना चोट पहुंचाए ग्रपना कार्य पूरा कर सकते हैं। यह भी याद रिवए कि विपर्यास की मात्रा दो बातों की समानुपाती होती है, एक तो जिस इच्छा को सेंसर करना है वह जितनी स्रधिक स्राघातकारक या चौंकाने वाली

<sup>?.</sup> Sacroegoismo. ?. Inhibition, ₹. Incestuous objects.

होगी, उतना ही ग्रधिक विपर्यास होगा, पर यदि सेन्सरिशप ग्रधीत् काट-छांट कराने वाली प्रवृत्ति सख्त है तो भी विपर्यास ग्रधिक होगा। इसलिए किसी बहुत संयम के वातावरण में पाली गई ग्रौर ग्रति लज्जाशील नौजवान लड़की में कठोर सेंसर-शिप स्वप्न-उत्तेजनों को ऐसे रूप में विपर्यस्त कर देगी, जिन्हें हम डाक्टर लोग हानिरहित कामुक इच्छाएं मानते हैं, ग्रौर जिन्हें स्वप्न-द्रष्टा भी दस वर्ष बाद इसी रूप में मानेगी।

इसके अतिरिक्त, हम अभी इतना अधिक आगे नहीं बढ़े हैं कि अपने अर्थ लगाने के काम के परिणामों पर परेशानी भ्रनुभव करने लगें। मेरा ख्याल है कि भ्रव भी हम इसे ठीक तरह नहीं समऋते । पर सबसे पहले हमारा कर्तव्य यह है कि हम इस पर हो सकने वाली म्रालोचनाम्रों से इसको सुरक्षित कर दें। कमजोर पहलू ढूंढ़ लेना कुछ भी कठिन नहीं है। हमारे निर्वचन उन परिकल्पनाओं के आधार पर थे, जो हमने पहले मान ली थीं; कि स्वप्नों का सचमुच कुछ ग्रर्थ होता है । यह विचार कि मानसिक प्रक्रम कुछ समय के लिए अचेतन होते हैं, जो पहले सम्मोहन-निद्रा के द्वारा पता चला था, सामान्य नींद पर भी लागू किया जा सकता है; श्रौर सब साह-चर्य नियति के अधीन, अर्थात् कार्य-कारण सम्बन्ध से अनिवार्यतः बंधे होते हैं। म्रब यदि इन परिकल्पनाम्रों से म्रागे तर्क करते हुए हमें म्रपने स्वप्न-निर्वचन में तर्क-संगत दीखने वाले परिणाम प्राप्त हो जाते तो हम यह नतीजा निकालकर उचित ही करते कि ये परिकल्पनाएं सही हैं। पर यदि ये खोजें वैसी हों जैसी मैंने बताई हैं, तो तब क्या स्थिति होगी ? उस ग्रवस्था में निश्चित रूप से यही कहना स्वाभा-विक लगता है :''ये परिणाम ग्रज्ञक्य,बेहूदे, ग्रौर बहुत ग्रधिक ग्रसम्भाव्य हैं। इसलिए परिकल्पनाम्रों में कुछ न कुछ ग़लती रही होगी। या तो स्वप्न मानसिक घटना नहीं हैं, श्रौर या वे ऐसी कोई चीज नहीं हैं जो हमारी सामान्य स्रवस्था में श्रचेतन हों; अथवा हमारी विधि में कहीं कमजोरी है। क्या ये सब घृणायोग्य निष्कर्ष मान लेने की अपेक्षा, जिन्हें हम अपनी परिकल्पनाओं से निकाला गया बताते हैं, यह मान लेना अधिक सीधा और सन्तोषजनन नहीं होगा ?"

निस्संदेह यह अधिक आसान भी होगा और अधिक सन्तोषजनक भी, पर इसी कारण यह आवश्यक नहीं कि यह अधिक सही भी होगा। थोड़ी देर इन्तजार कीजिए। अभी यह मामला फैसला करने लायक हालत में नहीं पहुंचा। अव्वल तो हम अपने निर्वचनों के विरुद्ध पक्ष को अधिक प्रबल बना सकते हैं। शायद इस तथ्य का हमारे लिए बहुत महत्व न हो कि हमारे परिणाम इतने अप्रिय और घृणा पैदा करने वाले हैं। इससे भी जबर्दस्त दलील यह है कि जब हम इन स्वप्नों का निर्व-चन करने के बाद स्वप्न देखने वालों पर कुछ इच्छा-प्रवृत्तियां लादने की कोशिश करते हैं, तब वे उनको बलपूर्वक और अच्छे आधार पेश करके अस्वीकार करते हैं। "तो", एक आदमी कहता है, "आप मेरे स्वप्न से मेरे आगे यह सिद्ध करना चाहते हैं। स्वप्न-सेन्सर १२३

कि मैंने अपनी बहन के दहेज पर ग्रीर अपने भाई की शिक्षा पर जोपैसा खर्च किया है, उसपर मेरे मन में ग्रसन्तोष है, पर यह बिलकुल बेकार बात है; मैं ग्रपना सारा समय ग्रपने भाई ग्रौर बहनों के लिए काम करता हुग्रा बिता देता हुं ग्रौर सबसे बड़ा होने के कारण जीवन में मेरी एक यही दिलचस्पी है कि मैं उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूं, जैसा करने की मैंने अपनी स्वर्गीय माता से प्रतिज्ञा की थी।" या कोई ग्रौरत कहती है: "लोग कहते हैं कि मैं ग्रपने पति की मौत चाहती हं। म्रसल में यह तो बड़ी कष्टकारक बेहदगी है। इतना ही नहीं कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखी है, यद्यपि शायद ग्राप इसपर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि यह बात भी है कि यदि वह मर जाए तो मेरे पास दुनिया में जो कुछ है वह सब चला जाएगा ।" या कोई ग्रौर यह उत्तर देगा: "क्या ग्राप यह कहना चाहते हैं कि मैं ग्रपनी बहन के प्रति कामुकता की इच्छाएं रखता हूं ? यह बात उपहासयोग्य है। वह मेरे लिए कुछ भी नहीं। हमारे श्रापस में श्रच्छे सम्बन्ध नहीं हैं श्रौर वर्षों से मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोला।" यदि ये स्वप्न देखने वाले उन प्रवृत्तियों को स्वीकार भी न करें और अस्वीकार भी न करें, जो हमने उनके अन्दर मौजूद बताई हैं, तो भी हम पर विशेष ग्रसर नहीं पड़ेगा। हम यह कह सकते हैं कि ये वही चीजें हैं जिनका उन्हें बिलकूल ज्ञान नहीं है, पर जब वे ग्रपने मन में उससे बिलकूल उलटी इच्छा देखते हैं जो उनके मन में बताई गई हैं, ग्रौर जब वे जीवन के ग्रपने सारे ग्राचरण द्वारा हमारे सामने यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह विपरीत इच्छा ही प्रधान रही है, तब निश्चित रूप से हमें अवाक् रह जाना पड़ता है। क्या यहां पहुंचकर हमें स्वप्न-निर्वचन के सारे कार्य को ही नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे हम बडी बेहदी हालत में पहंच गए हैं ?

नहीं, श्रव भी नहीं। इस जोरदार दलील को श्रालोचना की दृष्टि से देखने पर यह भी टुकड़े-टुकड़े हो जाती है। यह मान लेने पर कि मानसिक जीवन में श्रचेतन प्रवृत्तियां रहती हैं, यह तथ्य कुछ भी सिद्ध नहीं करता कि चेतन जीवन में विरोधी प्रवृत्तियां प्रधान होती हैं। शायद मन में विरोधी प्रवृत्तियों, परस्परिवरुद्ध बातों, के एक साथ रहने की गुंजाइश होती है। श्रसल में, सम्भवतः एक प्रवृत्ति की प्रधानता ही उसकी विरोधी प्रवृत्ति के श्रचेतन होने का कारण है। इस तरह पहले उठाई गईं श्रापत्तियों का मतलब इतना ही हुग्रा कि स्वप्न-निर्वचन के परिणाम सरल नहीं होते, श्रौर बहुत श्रवचिकर होते हैं। पहले श्रारोप के उत्तर में हमें यह कहना है कि श्राप सरलता के चाहे जितने प्रेमी हों, पर उससे ग्राप स्वप्नों की एक भी समस्या हल नहीं कर सकते। शुरू में ही श्रापको श्रपना मन ऐसा बनाना पड़ेगा कि उलभे हुए सम्बन्धों की बात को स्वीकार करें। दूसरी बात के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रापका इस तथ्य को वैज्ञानिक निर्णय के लिए प्रेरक कारण मानना कि कोई चीज़ श्रापको श्रच्छी लगती है या बुरी लगती है, साफ़ तौर से ग़लत है। क्या हुग्रा

यदि स्वप्त-निर्वचन के परिणाम ग्रापको ग्रप्तिय या कष्टदायक ग्रौर घृणा पैदा करने वाले लगते हैं। जब मैं नया-नया डाक्टर बना था, तब एक ऐसे ही मामले में मेरे गुरु चारकोट ने ये शब्द कहे थे:

यदि हम संसार में यथार्थता को जानने का तरीका सीखना चाहते हैं तो हमें विनयशील होना चाहिए और अपनी सहानुभूतियों तथा घृणाओं को भलमनसाहत से गौण बनाए रखना चाहिए। यदि कोई भौतिक विज्ञान विशारद आपके सामने यह सिद्ध कर सके कि घरती का प्राणि-जीवन कुछ ही समय बाद बिलकुल नष्ट हो जाने वाला है, तो क्या आप उससे भी यह कह सकेंगे: "ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस सम्भावना को बहुत नापसन्द करता हूं।" मेरा ख्याल है कि आप तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक कोई दूसरा भौतिकीवेत्ता आगे आकर पहले भौतिकीवेत्ता के साध्यावयवों या गणनाओं में भूल दिखाकर उसका खण्डन नहीं कर देता। यदि आप पसन्द न आने वाली हर चीज को अस्वीकार करते हैं तो आप स्वप्न के ढांचे की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, उसे समक्त और सीख नहीं रहे।

शायद तब ग्राप काट-छांट की गई स्वप्न-इच्छाग्रों के भद्देपन को नजरंन्दाज कर दें, ग्रौर फिर इस दलील पर ग्राएं कि यह बात बड़ी ग्रसम्भान्य है कि हम मनुष्य के ढांचे का इतना बड़ा भाग दोषमय मान लें। पर क्या ग्रापके ग्रपने ग्रनुभव ग्रापके इस कथन को उचित ठहराते हैं ? ग्राप ग्रपनी नज़रों में कैसे मालूम होते हैं, इस बात को छोड़िए। पर क्या ग्रापने ग्रपने से बड़ों ग्रौर ग्रपने प्रतिस्पिध्यों में इतनी सद्भावना देखी है, ग्रपने दुश्मनों में इतनी वीरता देखी है ग्रौर ग्रपने परिचितों में इतनी कम ईष्या देखी है कि ग्रापको यह ग्रावश्यक मालूम होता है कि मनुष्य-प्रकृति की ग्रहंकारमय सुद्रता के कार्यों सम्बन्धी विचार का विरोध करें ? क्या ग्राप यह नहीं जानते कि ग्रौसत मनुष्य यौन जीवन सम्बन्धी सब बातों में कितना ग्रितयिन्त्रत ग्रौर ग्रिवश्वसनीय है ? या ग्राप इस तथ्य से ग्रनभिज्ञ हैं कि रात में हम जो ग्रितयां ग्रौर पाप स्वप्न में देखते हैं, वे सब ग्रच्छी तरह जागृत मनुष्यों द्वारा सचमुच किए जाने वाले जुर्म होते हैं ? मनोविश्लेषण इस सिलसिले में इतना ही तो करता है कि प्लेटों के इस पुराने कथन की पुष्टि कर दे कि ग्रच्छे लोग उन कामों का स्वप्न देखकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं जिन्हें बुरे लोग सचमुच करते हैं।

ग्रीर ग्रब व्यक्तियों को छोड़कर इस महायुद्ध को लीजिए, जो ग्राज भी यूरोप का विध्वंस कर रहा है; सोचिए कि कितनी विराट कूरता, पाशविकता ग्रौर मिथ्यावादिता सभ्य संसार के ऊपर फैलाई जा रही है। क्या ग्राप सचमुच यह मानते हैं कि मुट्ठी भर सिद्धान्तहीन, पदलोलुप ग्रौर लोगों को बिगाड़ने वाले ग्रादमी इस तमाम छिपे हुए ग्रमंगल को फैलाने में सफल हो सकते थे, यदि उनके

<sup>?.</sup> Premises.

स्वप्न-सेन्सर १२५

लाखों अनुयायी भी दोषी न होते ? क्या इन परिस्थितियों में भी आप बुराई को मनुष्य जाति के मानसिक गठन से अलग रखने के पक्ष में खड़े होने का साहस करगे ?

स्राप मुफार यह दोषारोपण करेंगे कि मैंने युद्ध का एकांगी दृष्टिकोण पेश किया है और मुफते कहेंगे कि इसने मनुष्य जाति के सर्वोत्तम ग्रौर उदात्ततम गुणों— वीरता, बलिदान और लोक-मंगल की भावना—को भी सामने त्राने का मौका दिया है। यह सच है, पर श्रव वह श्रन्याय न कीजिए जो कि मनोविश्लेषण को इतनी बार सहना पड़ा है श्रर्थात् यह कहकर इसकी निदान कीजिए कि यह इसलिए एक चीज़ का निषेध करता है क्योंकि एक और चीज़ की पृष्टि करता है। हमारा यह प्रयोजन नहीं है कि मनुष्य स्वभाव में मौजूद उदात्तता का निषेध करें, और न हमने कभी इसके महत्व को गिराने की कोई चेष्टा की है। इसके विपरीत, मैं श्रापको न केवल वे दुष्ट इच्छाए दिखा रहा हूं, जो सेन्सर की जाती हैं, बल्कि वह सेन्सरिशप भी दिखा रहा हूं जो उन्हें दबाती है, और उन्हें पहचान में श्राने के श्रयोग्य बना देती है। हम मनुष्य की बुराई पर श्रिषक बल इसलिए देते हैं कि दूसरे लोग इसका निषेध करते हैं और इस तरह वे मनुष्य जाति के मानसिक जीवन को श्रच्छे के बजाय दुर्बोध बना देते हैं। यदि हम एकांगी श्राचार सम्बन्धी मूल्यांकन छोड़ दें तो मनुष्य श्रव्यति में बुरे और श्रच्छे के श्रापसी सम्बन्ध का श्रिधक सही सूत्र हमें प्राप्त होगा।

बस इतनी ही बात है। हमें अपने स्वप्न-निर्वचन के काम के परिणामों को छोड़ना नहीं है, चाहे वे हमें जितने अजीव लगें। शायद बाद में हम दूसरे रास्ते से उन्हें समभते के अधिक निकट पहुंच जाएं। फिलहाल हमें इस बात को पकड़े रहना चाहिए कि स्वप्न-विपर्यास का कारण यह है कि अहम् या ईगो की कुछ पहचानी हुई प्रवृत्तियां नींद में रात के समय हमारे अन्दर उठ पड़ने वाली भद्दे प्रकार की इच्छाओं पर सेन्सरिशप या काट-छांट करती हैं। स्पष्ट है कि जब हम अपने आप-से यह पूछते हैं कि वे रात को ही क्यों दिखाई देती हैं और इन घृणित इच्छाओं का मूल क्या है, तब हमें पता चलता है कि अभी बहुत कुछ पता लगाना है और बहुत-से प्रकार देने हैं।

परन्तु यदि हम यहां इस जांच-पड़ताल के एक और परिणाम को उचित महत्व देने में कोताही करें तो यह हमारी ग़लती होगी। नींद को बिगाड़ने वाली स्वप्न-इच्छाएं हमारे लिए अज्ञात हैं। उनका हमें सबसे पहले स्वप्न-निर्वचन के द्वारा ही पता चलता है। इसलिए उन्हें 'उस समय अचेतन' कहा जाएगा—यहां अचेतन शब्द उसी अर्थ में है जिसमें हमने इसका प्रयोग किया है, पर हमें यह बात समफती चाहिए कि वे उस समय अचेतन से भी कुछ अधिक हैं; क्योंकि स्वप्न देखने वाला अपने स्वरूप के निर्वचन द्वारा उन्हें जान लेने के बाद भी उनका निषेध करता है, जैसा कि हमने अनेक बार देखा है। यहां हम फिर वही बात देखते हैं जो 'हिचकी' वाली बोलने की ग़लती का निर्वचन करते समय पहले दिखाई दी थी। भोजन के बाद बोलने वाले वक्ता ने रोष के साथ हमें यह विश्वास दिलाया था कि उसे ग्रपने प्रधान के प्रति स्रनादर भावना का न तो उस समय कोई ज्ञान था स्रौर न पहले कभी रहा था। हमने तब भी उसके इस कथन की सचाई पर सन्देह किया था ग्रौर इसके बदले यह माना था कि वक्ता अपने भीतर इस भावना के अस्तित्व से स्थाई रूप से अपरिचित है। जिन स्वप्नों में बहुत अधिक विपर्यास होता है उन सबके निर्वचन के समय यही स्थिति पैदा होती है और इससे हमारे विचार का महत्व बढ जाता है। अब हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि मानसिक जीवन में ऐसे प्रक्रम भीर प्रवित्तयां होती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते; कुछ नहीं जानते रहे: बहत लम्बे समय से या शायद कभी भी इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इससे अचेतन शब्द का एक नया अर्थ हमारे सामने आ जाता है: 'उस समय' या 'म्रस्थायी' विशेषण कोई म्रावश्यक गुण नहीं रहता, म्रौर इस शब्द का म्रर्थ न केवल 'उस समय गुप्त' बल्कि स्थाई रूप से भ्रचेतन भी हो सकता है। इस प्रश्न पर हम बाद में ग्रौर ग्रागे विचार करेंगे।

## स्वप्नों में प्रतीकात्मकता\*

हमने देखा था कि स्वप्नों में विपर्यास, जो हमें उन्हें समभने से रोकता है, सेन्सरशिप या काट-छांट की प्रवृत्ति की किया के कारण होता है---यह किया ग्रस्त्रीकार्य प्रचेतन इच्छा-ग्रावेगों के विरुद्ध चलती है। पर हमने यह नहीं कहा है कि विपर्यास का एकमात्र कारण सेन्सरिशप या काट-छांट ही है, ग्रौर सच तो यह है कि स्वप्तों का ग्रौर ग्रागे ग्रध्ययन करने से यह पता चलता है कि इस परिणाम में सहायता देने वाले कुछ और भी कारण है। कहने का ग्राशय यह हुन्ना कि यदि सेन्सरशिप न रहे तो भी हम स्वप्नों को समभने में असमर्थ रहेंगे, तथा व्यवत स्वप्न ग्रौर गुप्त स्वप्न-विचार ग्रभिन्न नहीं होंगे।

स्वप्नों की ग्रस्पष्टता का यह दूसरा कारण, विपर्यास का यह एक ग्रीर सहा-यक, तब हमारे सामने ग्राता है जब हमें ग्रपनी विधि में एक कमी या खाली जगह का पता चलता है। मैं ग्रापसे पहले ही यह कह चुका हूं कि कई बार विश्लेषण के ग्रधीन व्यक्तियों का ग्रपने स्वप्नों के एक-एक पृथक ग्रवयव से सचमुच कोई साह-चर्य नहीं होता, पर यह बात जितनी बार वे कहते हैं उतनी बार सच नहीं होती। बहत-से उदाहरणों में धीरज ग्रौर परिश्रम से वह साहचर्य प्रेरित करके निकाला जा सकता है, पर फिर भी कछ उदाहरण ऐसे रह जाते हैं जिनमें साहचर्य बिलकुल नहीं मिलता; अथवा यदि अन्त में कोई चीज जबर्दस्ती करने पर निकल भी आई तो यह वह नहीं होती जिसकी हमें आवश्यकता है। यदि यह बात मनोविश्लेषण द्वारा किए जा रहे इलाज में होती है तो इसका एक विशेष ग्रर्थ होता है जिसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सामान्य लोगों के स्वप्नों के निर्वचन में, या तब भी होती है जब हम स्वयं ग्रपने स्वप्नों का निर्वचन करते हैं। इन परिस्थितियों में जब हमें यह निश्चय हो जाए कि कितना भी जोर डालने से कोई लाभ नहीं, तब ग्रंत में हमें यह पता चलता है कि जहां विशेष स्वप्न-ग्रवयवों का सवाल होता है वहां यह ग्रप्रिय स्थिति नियमित रूप से सामने ग्राती है; ग्रौर ग्रब हम किसी नए सिद्धांत को कार्य करता हुम्रा देखने लगते हैं, जब कि पहले हमने सोचा था कि यह

<sup>\*</sup> Symbolism.

सिर्फ़ एक ग्रपवाद है जिसमें हमारी विधि विफल हो गई है।

इस तरह हम इन 'न बोलने वाले' अवयवों का अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं और अपने साधनों का उपयोग करके उन्हें अनुवादित करने का यत्न करते हैं। यह बात हमें महसूस हुए बिना नहीं रह सकती कि जिस किसी उदाहरण में हम हिम्मत करके यह स्थानापन्नता कर देते हैं, उसमें ही हम सन्तोषजनक अर्थ पर पहुंच जाते हैं; परन्तु जब तक हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते तब तक स्वप्न अर्थहीन और टूटा-फूटा बना रहता है। तब बहुत-से बिलकुल एक-से उदाहरण इकट्ठे हो जाने पर हमें अपने परिणाम के बारे में आवश्यक निश्चय हो जाता है जबिक शुरू में हमने बड़े अविश्वास के साथ अपने परीक्षण किए थे।

यह सब बात मैं रूपरेखा के रूप में बता रहा हूं पर शिक्षा कार्य के लिए निव्चित रूप से ऐसा करना उचित है, श्रौर ऐसा करने से यह गृलत भी नहीं हो जाती बल्कि सिर्फ सरल रूप में श्रा जाती है।

इस प्रकार हम स्वप्न-अवयवों की एक श्रेणी का नियत अनुवाद करते हैं, जैसे कि स्वप्न सम्बन्धी लोकोपयोगी पुस्तकों में स्वप्न में होने वाली प्रत्येक बात के ऐसे अनुवाद दिए होते हैं। आप भूले नहीं होंगे कि जब हम मुक्त साहचर्य की विधि का प्रयोग करते हैं तब स्वप्न-अवयवों की नियत स्थानापन्नताएं कभी नहीं दिखाई देतीं।

यव याप तुरन्त कहेंगे कि निर्वचन की यह रीति यापको पहली मुक्त साह-चर्य की रीति की ग्रंपेक्षा भी अधिक अनिश्चित और आक्षेप योग्य मालूम होती है। पर कुछ बात अभी बाकी है। जब हमने वास्तिविक अनुभव से ऐसे नियत अनु-वादों की श्रेणी जमा कर ली हो, तब हम अन्त में यह अनुभव करते हैं कि निर्वचन के इन ग्रंशों में हम अपने निजी ज्ञान से खाली स्थानों को भर सकते थे, और वे स्वप्न-द्रष्टा के साहचर्यों का उपयोग किए बिना ही सचमुच समभे जा सकते थे। यह कैंसे होता है कि हमें उनका ग्रर्थ अवश्य पता होता है?—इस प्रश्न पर हम श्रपनी बातचीत के पिछले ग्राधे हिस्से में विचार करेंगे।

किसी स्वप्न-अवयव और उसके अनुवाद में जो नियत, अर्थात् न बदलने वाला सम्बन्ध होता है, उसे हम प्रतीकात्मक सम्बन्ध कहते हैं और स्वयं स्वप्न-अवयव को अचेतन स्वप्न-विचार का प्रतीक या संकेत कहते हैं। आपको याद होगा कि कु असमय पहले, जब हम स्वप्न-अवयवों और उनके पीछे मौजूद विचारों के विभिन्न सम्बन्धों पर विचार कर रहे थे, तब मैंने तीन सम्बन्ध बताए थे—सारे के स्थान पर एक भाग का आ जाना, अस्पष्ट निर्देश और कल्पनाचित्र । तब मैंने आपसे कहा था कि एक चौथा सम्बन्ध भी हो सकता है, पर यह नहीं बताया था

<sup>₹.</sup> Allusion. ₹. Imagery

िक वह क्या हो सकता है। यह चौथा सम्बन्ध सांकेतिक या प्रतीकात्मक है जो मैं ग्रब बता रहा हूं। इसके साथ कुछ मनोरंजक विचारणीय प्रश्न जुड़े हुए हैं जिनपर विचार करने के बाद हम इस विषय पर ग्रपने विशेष विचार पेश करेंगे। प्रतीका-त्मकता हमारे स्वप्न-सिद्धान्त का शायद सबसे ग्रधिक विशिष्ट भाग है।

पहली बात : किसी प्रतीक ग्रौर उससे निर्दिष्ट मनोबिब का सम्बन्ध नियत, ग्रर्थात् न बदलने वाला, होता है--मनोबिंब प्रतीक का मानो अनुवाद ही होता है, इसलिए प्रतीकवाद कुछ मात्रा में प्राचीन ग्रौर प्रचलित दोनों प्रकार के स्वप्न-निर्वचन के ग्रादर्श को मूर्त कर देता है जिससे ग्रपनी विधि में हम बहुत दूर हट न्नाए हैं। प्रतीकों के द्वारा हम कुछ परिस्थितियों में स्वप्न-द्रष्टा से बिना प्रश्न किए स्वप्न का निर्वचन कर सकते हैं पर स्वप्न-द्रष्टा प्रतीकों के बारे में हमें कुछ नहीं बता सकता। यदि स्वप्नों में ग्राम तौर से दिखाई देने वाले प्रतीक ज्ञात हों ग्रीर स्वप्न देखने वाले के व्यक्तित्व का, उसके रहन-सहन की श्रवस्थाश्रों का ग्रौर उसे स्वप्न ग्राने से पहले उसके मन पर पड़े हुए प्रभावों का हमें पता हो तो प्रायः हम सीधे ही उसका अर्थ लगा सकते हैं, मानो उसे देखते ही उसका भाषान्तर या अन्-वाद कर सकते हैं। इस तरह के कौशल से निर्वचनकर्ता के ग्रहंकार की संतुष्टि होती है ग्रौर स्वप्न-द्रष्टा प्रभावित हो जाता है । यह स्वप्न-द्रष्टा से प्रश्न पूछने की श्रमपूर्ण रीति से बिलकुल उलटी, श्रौर इसीलिए ग्रच्छी लगने वाली विधि है, पर इसे ग्रपनाकर भटक न जाइए। हमारा काम ऐसे कौशल दिखाना नहीं है, ग्रौर प्रतीकात्मकता के ज्ञान के ग्राधार पर ग्रर्थ लगाने की विधि मुक्त साहचर्य की विधि का स्थान नहीं ले सकती, श्रौर न ही उसके बराबर हो सकती है। यह मुक्त साह-चर्य की विधि की पूरक है, श्रौर इससे प्राप्त परिणाम तभी उपयोगी होते हैं जब उन्हें मुक्त साहचर्य की विधि के साथ काम में लाया जाए। इसके भ्रलावा जहां तक स्वप्न-द्रष्टा की मानसिक स्थिति के बारे में हमारी जानकारी का प्रश्न है, ग्रापको सोचना चाहिए कि ग्रापको उन्हीं व्यक्तियों के स्वप्नों का ग्रर्थ नहीं लगाना है जिन्हें ग्राप ग्रच्छी तरह जानते हैं; कि सामान्यतः ग्रापको पिछले दिन की उन घटनात्रों का कुछ भी पता नहीं, जिन्होंने वह स्वप्न उद्दीपित किया; ग्रौर विश्लेषण के ग्रधीन व्यक्ति के साहचर्यों से ही हमें उस चीज का ज्ञान होता है जिसे हम मानसिक स्थिति कहते हैं।

दूसरे, यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, खास तौर से कुछ ऐसी बातों को देखते हुए जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे, कि सबसे अधिक जबर्दस्त विरोध स्वप्न श्रौर श्रचेतन में प्रतीकात्मक सम्बन्ध होने के प्रश्न पर सामने ग्राया है। बड़े विवेक-बुद्धि वाले ग्रौर प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी, जो ग्रौर दृष्टियों से मनोविश्लेषण को काफ़ी दूर तक स्वीकार करते रहे हैं, इस प्रश्न पर ग्राकर इसे मानने से इन्कार कर दिया है। यह व्यवहार तब ग्रौर भी उल्लेखनीय हो जाता है जब हम दो बाद्धों

याद करते हैं: एक तो यह कि प्रतीकात्मकता स्वप्नों में नहीं होती, और न उनकी अनन्य विशेषता है, और दूसरी यह कि स्वप्नों में प्रतीकात्मकता का प्रयोग मनो-विश्लेषण का आविष्कार नहीं है, यद्यपि इस विशान ने और बहुत-से आश्चर्य में डालने वाले आविष्कार किये हैं। यदि आधुनिक काल में इस क्षेत्र में सबसे पहले आविष्कारक को ढूंढ़ना हो तो दार्शनिक के० ए० शर्नर (१८६१) को इसका आविष्कारक मानना चाहिए। मनोविश्लेषण ने उसके आविष्कार की पुष्टि की है, यग्नि कुछ महत्वपूर्ण दृष्टियों से इसमें संशोधन भी किए हैं।

श्रव श्राप स्वप्न-प्रतीकात्मकता की प्रकृति के बारे में कुछ सुनना, श्रीर उसके कुछ उदाहरणों पर विचार करना चाहेंगे। मैं जो कुछ जानता हूं, वह खुशी से श्रापको बताऊंगा, पर इस विषय में हमारी जानकारी बहुत श्रधिक नहीं है।

प्रतीकात्मक सम्बन्ध सारभूत रूप में तुलना का सम्बन्ध है, पर वह किसी भी प्रकार की तुलना नहीं है। हमारा ख्याल है कि यह तुलना कुछ विशेष अवस्थाओं में ही हो सकती होगी, यद्यपि हम नहीं बता सकते कि वे अवस्थाएं कौन-सी हैं। किसी वस्तु या घटना की जिस-जिस चीज से तुलना की जा सकती है, वह प्रत्येक चीज स्वप्नों में उसका प्रतीक बनकर नहीं ग्राती, ग्रौर दूसरी ग्रोर, स्वप्न प्रत्येक चीज के लिए प्रतीकात्मकता का प्रयोग न करके गुप्त स्वप्न-विचारों के खास अवयवों के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दोनों दिशास्रों में कुछ सीमाएं हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि ग्रभी हम बिलकुल निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि हमारी प्रतीक की ग्रवधारणा की सीमा कहां तक है क्योंकि यह स्थानापन्तता, निरूपण ग्रादि में विलीन होने लगता है ग्रीर ग्रस्पष्ट निर्देश के निकट तक भी जा पहुंचता है। प्रतीकों के एक समुदाय में तुलना ग्रासानी से दिखाई देने-वाली हो सकती है, पर कुछ प्रतीकों में सामान्य ग्रंश खोजना पड़ता है। हो सकता है, ग्रधिक विचार करने से हमें यह पता चल जाए, पर यह भी हो सकता है कि यह हमसे सदा छिपा ही रहे। फिर, यदि प्रतीक वस्तुतः तुलना ही हैतो यह बात उल्लेखनीय है कि यह तुलना मुक्त साहचर्य के प्रक्रम से सामने नहीं आती, और स्वप्त-द्रब्टा को भी इसके विषय में कुछ पता नहीं होता, पर वह बिना जाने इसका प्रयोग करता है। इतना ही नहीं, वह तो उसके सामने पेश किए जाने पर इसे पहचानने को भी तैयार नहीं। इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रतीकात्मक सम्बन्ध एक बिलकुल ग्रनोखे किस्म की तुलना है, जिसकी प्रकृति ग्रभी तक हम पूर्णतया नहीं जानते। शायद बाद में कोई ऐसा संकेत मिल जाए जो इस स्रज्ञात राशि पर कुछ प्रकाश डाले।

स्वप्नों में जो वस्तुएं प्रतीकों के रूप में दिखाई देती हैं, उनकी संख्या ग्रधिक नहीं है: मनुष्य का सारा शरीर, माता-पिता, बच्चे, भाई ग्रौर बहनें, जन्म, मृत्यु, नगापन तथा एक चीज ग्रौर। मनुष्य का रूप नियमित रूप से **मकान** द्वारा दिखाई देता है जैसा कि शर्नर ने पहचाना था, और वह तो इस प्रतीक को इतना प्रधिक सार्थक बताता था जितना यह वास्तव में नहीं है। लोगों को किसी मकान के सामने के हिस्से पर कभी ग्रानन्द की भावना से ग्रौर कभी भय की भावना से चढ़ने के स्वप्न ग्राते हैं। जब दीवारें बिलकुल चिकनी होती हैं, तब मकान का ग्रर्थ है पुरुष, जब उसमें छज्जे ग्रौर जालियां हों जिन्हें पकड़ा जा सकता है, तब ग्रर्थ है स्त्री। स्वप्नों में माता-पिता सम्राट् ग्रौर सम्राज्ञी, राजा और रानी या ग्रन्य ऊंचे व्यक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं। इस मामले में स्वप्न का ढंग बड़ा पितृभक्ति से पूर्ण है। बच्चों ग्रौर भाइयों तथा बहनों के साथ कुछ सख्ती बरती गई है; उनके प्रतीक हैं छोटे पशु या कोड़े। जन्म प्रायः सदा पानी के रूप में होता है या तो हम पानी में गिर रहे हैं या इसमें से निकल रहे हैं; या इसमें से किसीको बचा रहे हैं; या कोई हम बचा रहा है ग्रर्थात् माता ग्रौर बच्चे का सम्बन्ध प्रतीक रूप में होता है। मरने के लिए हम किसी यात्रा पर गाड़ो से सफर पर रवाना हुए हैं ग्रौर मृत्यु की ग्रवस्था बहुत-से धुंधले ग्रौर मानो डरते हुए ग्रस्पष्ट संकेतों से सूचित होती है। कपड़े या विद्रां नंगेपन को सूचित करती हैं। ग्राप देखते हैं कि यहां प्रतीकात्मक ग्रौर ग्रस्पष्ट निर्देशात्मक निरूपणों की विभाजक रेखा मिटने लगती है।

इन थोड़ी-सी चीजों की तुलना में यह बात हमें विशेष रूप से प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती कि एक और क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुएं और मामले बहुत सारे प्रतीकों से सूचित होते हैं। मेरा मतलब यौन जीवन के क्षेत्र से है, ग्रर्थात् जननेंद्रियां, लैंगिक कार्य और संभोग। स्वप्नों में ग्रिधिकतर प्रतीक लैंगिक या यौन प्रतीक होते हैं। इस प्रकार यह स्थिति होती है कि बहुत-सी कम काम में ग्रानेवाली बातों के लिए बहुत-से प्रतीक होते हैं, और इनमें से प्रत्येक चीज प्रायः समानार्थंक बहुत-से प्रतीकों से प्रकट की जा सकती है। इसलिए जब उनका ग्रर्थं लगाया जाता है, तब इस विचित्रता के कारण वह सबको बुरा लगता है क्योंकि स्वप्नों में तो यह ग्रनेक रूपों में दिखाई देता है। पर प्रतीकों का निर्वाचन बड़ा नीरस काम है; जिसे इसका पता चलता है उसे ही यह बुरा लगता है, पर हम कर ही क्या सकते हैं?

इन व्याख्यानों में यह पहला ही मौका है कि मैंने लैंगिक जीवन या यौन जीवन का उल्लेख किया है। इसलिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विषय को मैं किस तरह पेश करूंगा। मनोविश्लेषण छिपाने या परोक्ष निर्देश करने की कोई जरूरत नहीं समभता और ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री से अपने सम्बन्ध पर शर्म महस्स करना आवश्यक नहीं समभता। इसकी सम्मित में प्रत्येक वस्तु को इसके ठीक नाम से ही पुकारना उचित है, और इस तरह वह विक्षोभजनक सांकेतिक शब्दों से आसानी से बच जाने की आशा रखता है। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ सकता कि मेरे थोताओं में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। कोई भी विज्ञान इस

तरह नहीं पढ़ाया जा सकता कि वह छोटी लड़िकयों के लिए उचित मालूम हो। जो स्त्रियां यहां उपस्थित हैं उन्होंने व्याख्यान के कमरे में हाजिर होकर बिना मुख से कहे यह जाहिर कर दिया है कि वे पुष्कों की बराबरी में ही रहना चाहती हैं।

स्वप्नों में पुरुष की जननेंद्रिय अनेक प्रकार के प्रतीकों के रूप में दिखाई देती है, जिनमें से ग्रधिकतर में तुलना का ग्राधारभूत सामान्य विचार ग्रासानी से स्पष्ट हो जाता है। प्रथम तो पवित्र संख्या तीन सारी पुरुष-जननेंद्रिय की प्रतीक है। इसका अधिक स्पष्ट दीखने वाले और दोनों लिंगों के व्यक्तियों के लिए अधिक दिलचस्पी वाले हिस्से--शिश्न की मुख्य प्रतीक वही वस्तुएं हैं जो श्राकृति में इससे मिलती-जुलती हैं, ग्रर्थात् लम्बी ग्रौर सीधी खड़ी होनेवाली होती हैं, जैसे——लाठी, छतरी, खम्भा, पेड़ ग्रौर ऐसी ही ग्रन्य वस्तुएं; इसकी प्रतीक वे वस्तुएं भी होती हैं जिनमें शरीर के अन्दर घुसने और परिणामतः उसे घायल करने का गुण होता है, स्रथात् सब तरह के नोकदार शस्त्र: चाकू, छुरे, खंजर, तलवार; स्राग फेंकनेवाले हथियार भी इसी तरह प्रयोग में आते हैं : बन्द्रक, विस्तील और रिवाल्वर जिनमें से भ्रन्तिम दो ग्रपने रूप के कारण बहुत उपयुक्त प्रतीक होते हैं। युवा लड़िकयों के चिन्ता-स्वप्नों में चाकू या राइफल घारण करने वाला मनुष्य पीछा करता हुन्रा बहुत दिखाई देता है। शायद यह सबसे ग्रधिक दीखनेवाला स्वप्न-प्रतीक है। ग्रब म्राप म्रपने लिए म्रासानी से इसका भाषान्तर कर सकते हैं। पुरुष की जननेंद्रिय के स्थान पर ऐसी वस्तुओं का ग्राना भी ग्रासानी से समक्त में ग्राता है जिनसे पानी बहता है : टोंटी, पानी का कनस्तर या भरना; श्रौर वे वस्तुएं भी इसकी प्रतीक होती हैं जो लम्बी हो सकती हैं जैसे पुलीलेंप, पेंसिलें, जो ढांचे के अन्दर आ-जा सकती हैं इत्यादि । पेंसिलें, होल्डर, नेलफाइल, हथी ड़े ग्रीर ग्रन्य उपकरण ग्रसं-दिग्ध रूप से पुरुष-लिंग के प्रतीक हैं, जो पुरुषेन्द्रिय के उस विचार पर ग्राधारित हैं जिसका इतनी ग्रासानी से बोध हो जाता है।

इस ग्रंग के गुरुत्व के नियम के विरोध में ग्रपने को सीधा खड़ा कर सकने का जो विशेष गुण है, उसके कारण बैलून, विमान ग्रौर ग्रभी कुछ समय से जैपिलन उसके प्रतीक बन जाते हैं। पर स्वप्नों में दृढ़ीकरण के प्रतीक पेश करने का एक ग्रौर ग्रधिक प्रभावोत्पादक तरीका भी होता है। वे लिंग को सारे शरीर का ग्रावश्यक भाग बना देती हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वप्न देखने वाला स्वयं उड़ता है। यह सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि उड़ने के स्वप्नों का, जिनसे हम सब परिचित हैं, ग्रौर जो प्रायः इतने सुन्दर होते हैं, सामान्य कामुक उत्तेजना या दृढ़ीकरण स्वप्नों के रूप में ग्रथं लगाना चाहिए। एक मनोविश्लेषक पी० फेडनं ने ग्रसंदिग्ध रूप से इस निवंचन की सत्यता सिद्ध कर दी है; पर इसके ग्रलावा, मोर्ली वोल्ड,

<sup>?.</sup> Erection.

जो गम्भीर निर्णय-बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध है श्रीर जिसने बांहों श्रीर टांगों की कृत्रिम स्थितियों से परीक्षण किए थे श्रीर जिसके सिद्धांत श्रसल में मनोविश्लेषण से बहुत दूर थे (हो सकता है कि उसे इसके बारे में बिलकुल भी पता न हो), श्रपनी खोजों से इसी नतीजे पर पहुंचा था। इसपर श्रापको इस श्राधार पर श्राक्षेप नहीं करना चाहिए कि स्त्रियों को भी उड़ने के स्वप्न श्रा सकते हैं; बित्क श्रापको यह याद करना चाहिए कि स्वप्नों का प्रयोजन इच्छा-पूर्ति है, श्रीर स्त्रियों में पुरुष बनने की इच्छा बहुत बार होती है, चाहे उन्हें इसका ज्ञान हो या न हो। इसके श्रलावा, शरीर से परिचित कोई भी श्रादमी इस भ्रम में नहीं पड़ेगा कि स्त्रियों के लिए पुरुष के जैसे संवेदनों द्वारा इस इच्छा को पूरा करना श्रसम्भव है, क्योंकि स्त्री के यौन श्रंगों में शिश्न से मिलता-जुलता एक छोटा श्रंग भी होता है श्रीर यह छोटा श्रंग भगनासा बचपन में लैंगिक संभोग से पहले के वर्षों में सचमुच वही कार्य करता है जो पुरुष का बड़ा लिंग करता है।

पुरुष-लिंग के कम स्रासानी से समभ में स्राने वाले प्रतीक कुछ रंगने वाले कीड़े स्रोर मछिलयां हैं; सबसे विचित्र प्रसिद्ध प्रतीक है सांप। दोप स्रीर चोगा इस तरह क्यों प्रयोग में स्राते हैं, यह समभ में स्राना निश्चय ही कठिन है, पर उनका प्रतीकात्मक स्रर्थ बिलकुल स्रसंदिग्ध है। स्रंत में यह पूछा जा सकता है कि क्या पुरुष लिंग का किसी सन्य स्रंग, जैसे हाथ या पर, द्वारा निरूपण प्रतीकात्मक कहा जा सकता है? मैं समभता हूं कि जिस प्रसंग में यह हुस्रा करता है, स्रौर साथ ही स्त्री के जो स्रंग दिखाई देते हैं, उनसे हम मजबूरन इसी नतीजे पर पहुंचते हैं।

स्त्री-जननेन्द्रियों का प्रतीकात्मक निरूपण ऐसी सब वस्तुय्रों से होता है जिनमें उनकी ही तरह स्थान को चारों थ्रोर से घेरने का गुण होता है, या जो पात्र के रूप में प्रयोग में त्रा सकते हैं: जैसे गढ़े, खोखली जगह थ्रौर गुफा तथा मतंबान श्रौर बोतलें, श्रौर सब तरह की श्रौर ग्राकारों की पेटियां, तिजोरियां, जेब इत्यादि। जहाज भी इसी वर्ग में श्राते हैं। बहुत-से प्रतीक दूसरी जननेन्द्रियों के बजाय गर्भाश्य का संकेत करते हैं। इस प्रकार श्रत्मारियां, स्टोव श्रौर इन सबसे बढ़कर, कमरे। कमरे की प्रतीकात्मकता यहां मकान के प्रतीक से जुड़ जाती है श्रौर दरवाजे तथा किवाड़ जननेन्द्रिय के द्वार के प्रतीक हैं। इसके श्रलावा, विभिन्न तरह की सामग्री स्त्री की प्रतीक है, जैसे लकड़ी, कागज श्रौर इनसे बनी हुई वस्तुएं, जैसे मेज श्रौर पुस्तकों। श्रल्प प्राणियों में से घोंचे श्रौर सीपी श्रसंदिग्ध रूप से स्त्री के प्रतीक हैं। शरीर के श्रंगों में से मुख योनि-द्वार का प्रतीक है, श्रौर मकानों में चर्च तथा चेपल (उपासना घर) स्त्री के प्रतीक हैं। स्पष्ट है कि ये सब प्रतीक उतनी ही श्रासानी से समफ में नहीं श्राते जितनी श्रासानी से पुरुष-जननेन्द्रिय के प्रतीक श्रा जाते हैं।

<sup>?.</sup> Clitoris.

छातियों को भी यौन ग्रंगों में शामिल करना चाहिए। ये तथा स्त्री के शरीर के नितंबों के प्रतीक सेव, ग्राड़ू ग्रौर सामान्य फल होते हैं। दोनों लिंगों के व्यक्तियों में जननेन्द्रियों के बाल स्वप्नों में जंगलों ग्रौर भाड़ियों से सूचित होते हैं। स्त्री की जननेन्द्रियों का स्थान जटिल होने के कारण प्राकृतिक दृश्य उनके प्रतीक होते हैं, जिनमें शिलाएं, जंगल ग्रौर पानी दिखाई देते हैं। उधर पुरुष-जननेन्द्रिय की शानदार कार्य-प्रणाली का निरूपण सब तरह की जटिल ग्रौर ग्रवर्णनीय मशीनरी द्वारा होता है।

स्त्री-जननेन्द्रिय का एक श्रीर उल्लेखनीय प्रतीक जेवर का डिब्बा होता है, पर जेवर श्रीर सोना-चांदी स्वप्न में प्रिय व्यक्ति के सूचक भी होते हैं, श्रीर मिठाइयां प्रायः कामुक श्रानन्द की प्रतीक होती हैं। किसी व्यक्ति को श्रपनी जननेन्द्रियों से प्राप्त सन्तुष्टि किसी भी तरह के खेल से सूचित होती है, जिसमें पियानो बजाना भी शामिल है। स्वयंरित के प्रतीक सरकना या चलना श्रीर कोई टहनी तोड़ना भी होते हैं। एक विशेष उल्लेखनीय स्वप्न-प्रतीक दांतों का पिरना या निकालना है। इसका मुख्य श्रयं निश्चित रूप से स्वयंरित का दण्ड देने के लिए बिधया करना है। मैथुन या संभोग का विशेष निरूपण स्वप्नों में उतना नहीं होता, जितना इन सब बातों के बाद हमें श्राशा करनी चाहिए, पर इस सिलसिल में हम नाचना, सवारी करना और (ऊंचाई पर) चढ़ना जैसी तालबढ़ कियाशों का श्रीर किसी प्रकार की चोट श्रनुभव करने का, उदाहरण के लिए, कुचले जाने का, उल्लेख कर सकते हैं। इनके श्रनावा, कुछ हाथ के धन्ये, श्रीर हथियारों से घायल किए जाने का भय भी इसके प्रतीक होते हैं।

श्राप यह मत समिभए कि इन प्रतीकों का उपयोग या श्रनुवाद श्रर्थात् भाषान्तर बिलकुल सीधे तौर से हो जाता है। चारों श्रोर ऐसी चीजें होती हैं, जिनकी हम श्राशा नहीं करते। उदाहरण के लिए, यह बात विश्वसनीय नहीं जंचती कि इन प्रतीकात्मक निरूपणों में प्रायः स्त्री-पुरुष के लिंगों का श्रन्तर नहीं होता। बहुत-से प्रतीक सामान्यतः जननेन्द्रियों के सूचक होते हैं चाहे वे पुरुष की हों या स्त्री की। उदाहरण के लिए, छोटा बालक या छोटा पुत्र या पुत्री कभी-कभी, सामान्यतः पुल्लिग का प्रतीक, स्त्री-जननेन्द्रिय को निर्दिष्ट करता है श्रीर इसी तरह इसका उत्ता भी होता है। यह बात तब तक पूरी तरह समभभ ने नहीं श्रा सकती जब तक हम मनुष्यों में मैथुन या कामुकता सम्बन्धी विचारों के परिवर्धन की कुछ जानकारी प्राप्त न कर लें। बहुत-से उदाहरणों में प्रतीकों की यह श्रस्पष्टता ऊपरी होती है, वास्तविक नहीं श्रौर उनमें से सबसे विशेष प्रतीक, जैसे हथियार, जेब श्रौर तिजोरी, इन दोनों लिंगों के लिए कभी प्रयोग में नहीं श्राते।

<sup>?.</sup> Onanism.

ग्रब मैं प्रतीकों से सूचित वस्तुओं के बजाय स्वयं प्रतीकों से शरू करके संक्षेप में यह बताऊंगा कि मैथुन सम्बन्धी प्रतीक ग्रधिकतर किन क्षेत्रों से ग्राए हैं, ग्रौर विशेष रूप से उनपर थोड़ो-सी टिप्पणी करूंगा जिनमें प्रतीक से सूचित वस्तु का गुण प्रतीक में खोज पाना कठिन है। इस तरह के ग्रस्पष्ट प्रतीक का एक उदाहरण टोप या शायद सिर ढ़कने की सभी चीज़ें हैं; टोप श्राम तौर से पूर्िलग का सुचक है पर कभी-कभी स्त्रीलिंग को भी सूचित करता है। इसी प्रकार चोगा पृरुष को सुचित करता है, पर शायद कभी-कभी उसका जननेन्द्रियों की स्रोर विशेष निर्देश नहीं होता। श्राप पुछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। टाई जो नीचे लटकने वाली वस्त है ग्रौर जिसे स्त्रियां नहीं धारण करतीं, स्पष्टतः पुल्लिग प्रतीक है, ग्रौ**र ग्रन्डरलिनन** या सामान्य रूप मे लिनन, प्रथित रेशमी वस्त्र, स्त्री लिंग का प्रतीक होता है। कपडे ग्रौर विदयां, जैसा कि हम देख चके हैं, नंगेपन या मनष्य की ग्राकृति की प्रतीक होती हैं; जूते ग्रौर स्लीपर स्त्री-जननेन्द्रियों के प्रतीक होते हैं। हम कह चुके हैं कि मेज ग्रौर लकड़ी कूछ उलभनदार चीज़ें हैं, पर फिर भी वे निश्चित रूप में स्त्रीलिंग की प्रतीक हैं; नसैनियों, सीधे खड़े स्थानों ग्रीर सिढ़ियों पर चढ़ने का कार्य ग्रसंदिग्ध रूप से मैथुन का प्रतीक है । बारीकी से विचार करने पर हमें यह पता चलता है कि इस चढ़ने की तालबद्धता श्रर्थात् नियमित उतार-चढाव का गण भौर शायद इसके साथ होने वाली उत्तेजना-वृद्धि——चढ़ते-चढ़ते चढ़ने वाले का सांस जल्दी-जल्दी लेने लगना, दोनों में सामान्य विशेषता है।

हम पहले यह देख चुके हैं कि प्राकृतिक दृश्य स्त्री-जननेन्द्रियों के सूचक हैं; पर्वत श्रीर चट्टानें पुरुपेन्द्रिय की प्रतीक हैं; बाग स्त्री-जननेन्द्रिय का बहुत बार दीखने वाला प्रतीक है; फल स्तनों का प्रतीक है, बच्चे का नहीं। जंगली पशु मनुष्य की उत्तेजित श्रवस्था, श्रीर इसीलिए दुष्ट श्रावेगों या प्रवल वासना के श्रावेशों के प्रतीक हैं। कलियां श्रीर फूल स्त्री-जननेन्द्रियों के प्रतीक हैं, विशेष रूप से कुमारा-वस्था में। इस सिलसिले में श्रापको स्मरण होगा कि कलियां वास्तव में वनस्पतियों की जननेन्द्रियों ही हैं।

हम यह देख चुके हैं कि कमरों का प्रतीकों के रूप में कैसे उपयोग होता है। इन प्रतीकों का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, जिसमें खिड़िकयां श्रौर दरवाजे (कमरों में घुसने श्रौर उनसे निकलने के रास्ते) शरीर के द्वारों को सूचित करते हैं; कमरों के खुला या बन्द होने का तथ्य भी इस प्रतीक से मेल खाता है: चाबी, जिससे वे खोले जाते हैं, निश्चित ही पुल्लिंग प्रतीक है।

इस थोड़ी-सी सामग्री से स्वप्न-प्रतीकात्मकता का कुछ ग्रध्ययन किया जा सकता है। पर यह सामग्री इतनी ही नहीं है, तथा इसे विस्तृत भी किया जा सकता है, श्रौर गहराभी; पर मैं समभता हूं कि यह श्रापको काफी से ज्यादा मालूम होगी। शायद श्राप इसे नापसन्द करें। श्राप पूछेंगे: ''तो क्या मैं सचमुच मैथुन सम्बन्धी प्रतीकों के बीच में ही रहता हूं ? क्या मेरे चारों ग्रोर की सब वस्तुएं, मेरे पहनने के कपड़े, मेरे पकड़ने की सब चीजें, सदा मैथुन सम्बन्धी प्रतीक ही हैं, ग्रौर कुछ भी नहीं ?'' सचमृच ये ग्राश्चर्यमय प्रश्न करना युक्ति संगत है ग्रौर इनमें से पहला प्रश्नयह होगा: इन स्वप्न-प्रतीकों के ग्रर्थ पर पहुंचने का दावा हम कैसे करते हैं जबिक स्वप्न देखने वाला स्वयं हमें इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता।

मेरा उत्तर यह है कि हम भिन्न-भिन्न स्नोतों से यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। परियों की कहानियों ग्रौर पुराण-कथाग्रों से, मजाकों ग्रौर विनोद के चुटकुलों से, लोककथाग्रों से, ग्रर्थात् ऐसी हर चीज से, जिससे हमें विभिन्न जातियों के रीति-रिवाजों, कहावतों ग्रौर गीतों का पता चलता है, ग्रौर भाषा के काव्यमय तथा ग्राम्य बोल-चाल के प्रयोगों से हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में सब जगह एक ही प्रतीकात्मकता मिलती है, ग्रौर उनमें से बहुतों में इसके बारे में बिना कुछ सिखाए हम इसे समभ सकते हैं। यदि इन विभिन्न क्षेत्रों पर हम ग्रलग-ग्रलग विचार करें तो हमें स्वप्न-प्रतीकात्मकता के इतने सारे मिलते-जुलते रूप दिखाई दें कि हमको इन निर्वचनों के सही होने का विश्वास करना ही पड़ेगा।

हमने बताया है कि शर्नर के अनुसार मनुष्य का शरीर स्वष्न में बहुत बार मकान से सूचित होता है। इस प्रतीकात्मकता को और बढ़ाने पर खिड़ कियां, दर-वाजे और किवाड़ शरीर के द्वारों में प्रवेश-स्थान को सूचित करते हैं और मकान का सामना या तो चिकना होता है और या उसपर पकड़ने के लिए छज्जे, और फंफ़रियां होती हैं। यही प्रतीकात्मकता बोलचाल के प्रयोगों में मिलती है। उदाहरण के लिए, हम कहते हं: बालों का 'छप्पर' या 'टाइलहैट' या किसी के बारे में हम कहते हैं कि उसकी 'ऊपर की मंजिल" ठीक नहीं। शरीर में भी हम शरीर के छिद्रों को इसके 'पोर्टल' या द्वार कहते हैं।

शुरू में हमें यह बात श्राश्चर्यजनक लगेगी कि स्वप्नों में हमें श्रपने माता-पिता राजा-रानियों के रूप में दिखाई देते हैं, पर इसी तरह की चीज परियों की कहा-नियों में होती हैं। क्या हमें यह नहीं लगने लगता कि बहुत-सी परियों की कहा-नियों का, जो 'एक था राजा, एक थी रानी' से शुरू होती हैं, श्रर्थ सिर्फ यह होता

१. जर्मन भाषा में पुराने परिचित को प्राय: 'पुराना मकान' (Altes Haus) कहकर पुकारा जाता है; 'उसे छत पर एक दे दो' (Einem eins auss Dachl geben) का ग्रर्थ है 'उसके सिर पर मारो।'

२. पोर्टल शिरा आंतों से पोषएा, जिगर के रास्ते, शरीर को पहुंचाती है। पाईलोख (जो  $\pi$  v£ n (पाइल) द्वार से बना है) छोटी आंत का प्रवेश द्वार होता है। जर्मन भाषा में शरीर के छिद्र Leibespforten (शरीर के द्वार) कहलाते हैं।

है कि एक बार एक पिता था और एक माता थी। परिवार में बच्चों को हंसी में कभी-कभी राजा बेटा कहा जाता है, और सबसे बड़े पुत्र को युवराज कहा जाता है। स्वयं राजा जनता का पिता कहलाता हैं। फिर कुछ स्थानों में छोटे बच्चे प्रायः खेल में छोटे जानवर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कार्नवाल में 'छोटा मेंढ़क', या जर्मनी में 'छोटा कीड़ा', और बच्चे से सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं, 'विचारा छोटा कीड़ा।' (हिन्दी-भाषी प्रदेश में बच्चे को 'बंदर', बच्ची को 'चिड़िया' और सामान्यता बच्चे को 'चुहा या चुहिया' कहते हैं।)

श्रव फिर मकान के प्रतीक पर विचार करेंगे। जब हम श्रपने स्वप्नों में मकानों के छज्जों को पकड़ते हैं, तब क्या हमारे मन में विशेष रूप से उभरी हुई छातियों वाली स्त्री के सम्बन्ध में जर्मन भाषा की यह प्रसिद्ध श्रीर प्रचलित कहावत नहीं श्राती। 'उसके पास किसीके पकड़ रखने योग्य चीज है।' (Die hat etwas zum Anhalten)। इसी तरह का एक श्रीर बोलचाल का प्रयोग है। 'उसके मकान के सामने बहुत-सी लकड़ी है।' (Die hat viel Holz vor dem Hause) मानो इस तरह जब हम यह कहते हैं कि लकड़ी स्त्री का मातृरूप प्रतीक है, तब इससे हमारे निर्वचन की पुष्टि हो जाती है।

लकड़ी के विषय पर ग्रभी कुछ ग्रौर कहना पड़ेगा। ग्रासानी से समभ में नहीं ग्राता कि लकड़ी स्त्री ग्रौर माता का प्रतीक क्यों हो पर इसमें विभिन्न भाषाग्रों की तुलना हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। जर्मन शब्द Holz (लकड़ी) उसी धातु से निकला हुग्रा बताया जाता है जिससे ग्रीक UAn, जिसका ग्रथं है सामग्री या कच्चा सामान। यह उस प्रकार का उदाहरण है जिसमें एक सामान्य नाम ग्रंत में एक विशेष वस्तु का वाचक हो जाता है, ग्रौर यह प्रक्रम बहुत जगह दिखाई देता है। एटलांटिक महासागर में मैडीरा नामक एक द्वीप है, ग्रौर यह नाम इसे तब दिया गया था जब पुर्तगालियों ने इसे ढूंढा था, क्योंकि उस समय इसमें घने जंगल थे ग्रौर पुर्तगाली भाषा में जंगल या लकड़ी के लिए 'मैडीरा' शब्द है। पर ग्राप देखेंगे कि यह मैडीरा शब्द लैटिन के 'मैटीरिया' शब्द का ही रूपान्तर है, ग्रौर 'मैटीरिया' शब्द सामान्य रूप से वस्तु का वाचक है पर मैटीरिया शब्द 'मैटर' (माता) शब्द से निकला है, ग्रौर जिस सामान में से कोई चीज बनती है उसे उस चीज का जन्मदाता माना जा सकता है। इस प्रकार स्त्री या माता के प्रतीक के रूप में लकड़ी या जंगल का प्रयोग इस पुराने विचार का ग्रवशेष भी है।

जन्म सदा पानी से कुछ सम्बन्ध रखता हुम्रा दिखाई देता है। या तो हम पानी में गोता लगा रहे हैं, या उससे निकल रहे हैं, म्रर्थात् हम जन्म लेते हैं, या पैदा होते

१. रूसी भाषा में 'छोटा पिता'। (देखिए कालिदास⊸स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः—ग्रनुवादक)

हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास के वास्तविक तथ्यों की ग्रोर यह प्रतीक दो निर्देश करता है। घरती पर रहने वाले सब स्तन्यपायी । जिनसे मनुष्य वंश पैदा हुम्रा है, उन प्राणियों के वंशज हैं जो पानी में रहते थे—यह दोनों में से दूर वाला . संकेत है—-पर प्रत्येक स्तन्यपायी व्यक्ति स्रर्थात् प्रत्येक मनुष्य भी पानी में रहने की पहली अवस्था में से गुजरा है, अर्थात् वह भ्रूण<sup>3</sup> के रूप में माता के गर्म के एमनि-योटिक तरल में रहा है और इस प्रकार जन्म के समय पानी से निकला है। मैं यह नहीं कहता कि स्वप्न-द्रष्टा यह बात जानता है; इसके विपरीत, मेरा यह कहना है कि उसे यह जानने की कोई ग्रावश्यकता ही नहीं। शायद वह वचपन से सुनता हुग्रा कुछ ग्रौर बात जानता है, पर मैं यह कहता हूं कि इससे भी प्रतीक बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । बच्चे को छुटपन में कहा जाता है सारस पक्षी बच्चे दे जाते हैं । पर फिर उन्हें बच्चे मिलते कहां से हैं ? किसी तालाब या कुएं में से, ग्रर्थात् पानी से। मेरा एक रोगी, जिसे बचपन में जब वह बहुत छोटा ही था यह बात बताई गई थी, एक दिन तीसरे पहर कहीं गायब हो गया और अन्त में एक भील के किनारे लेटा हम्रा मिला। उसने भ्रपना छोटा-सा मुंह निर्मल जल की ग्रोर कर रखा था ग्रीर वह उत्सकतापूर्वक ताक रहा था कि क्या भील के तले में वह बच्चों को देख सकेगा।

वीर पुरुषों के जन्मों की पौराणिक कहानियों में, जिनका ओ० रैन्क ने तुलनातमक ग्रध्ययन किया है——इनमें सबसे प्राचीन, लगभग ग्रट्टाईस सौ ईस्वी पूर्व का
ग्रवकड् का राजा सारगोन है——पानी में पड़े होने ग्रौर उसमें से बचाए जाने का
उल्लेख प्रमुख होता है। रैन्क ने देखा कि यह उसी प्रकार जन्म का प्रतीक है जैसे
स्वप्नों में होता है। स्वप्न में कोई ग्रादमी किसीको पानी में से बचाता है। तब
वह उस व्यक्ति को ग्रपनी माता बना लेता है या कम से कम एक माता तो बना
ही लेता है; ग्रौर पुराण-कथाग्रों में जो कोई किसी बच्चे को पानी में से बचाती है,
वह स्वयं को उसकी सगी माता बताती है। एक प्रसिद्ध मजाक है जिसमें एक तीववृद्धि यहूदी लड़का, यह पूछने पर कि मूसा की माता कौन थी, तुरन्त उत्तर देता है:
"राजकुमारी।" हम उससे कहते हैं "नहीं, उसने तो उसे सिर्फ पानी में से निकाला
था।" "यह तो वह कहती थी," वह उत्तर देता है, ग्रौर इस तरह प्रकट करता है कि
उसने पौराणिक कथा का सही ग्रथं समभ लिया है।

यात्रा पर जाना स्वप्नों में मरने का प्रतीक होता है; इसी प्रकार जब कोई बालक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछता है जो मर गया है ग्रौर जिसका ग्रभाव उसे ग्रनुभव हो रहा है, तब उससे कह दिया जाता है कि 'वह परदेस गया है।' यहां

<sup>?.</sup> Evolution. ?. Mammal. ₹. Embryo.

भी में इस विचार को नापसन्द करता हूं कि इस स्वप्न-प्रतीक का मूल बच्चे को दिए गए टालू जवाब में है। किव जब परलोक के लिए यह कहता है कि 'वह प्रज्ञात देश जहां से कोई पिथक वापस नहीं लौटता' तब वह इसी प्रतीक का प्रयोग करता है। इसी तरह रोज की बातचीत में हम 'अन्तिम यात्रा' (महाप्रयाण या गंगा यात्रा) शब्दों का प्रयोग करते हैं, और प्राचीन कर्मकाण्ड से पिरचित लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मृतों के देश में यात्रा का विचार, उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र-वासियों में कितनी गम्भीरता से माना जाता था। बहुत जगह 'मृत का लेखा' (Book of the Dead) देने की पद्धित सब भी कायम है—यह लेखा ममी अर्थात् संरक्षित शव को अपनी अन्तिम यात्रा पर ले जाने के लिए दे दिया जाता था। कब्रिस्तान बस्ती से दूर होते हैं इसलिए मृत व्यक्ति की अन्तिम यात्रा एक वास्तविकता वन गई है।

यौन प्रतीक सिर्फ़ स्वप्नों से ही सम्बन्ध नहीं रखते। 'सामान' शब्द से आप सब परिचित होंगे,जो स्त्री का तिरस्कार के साथ उल्लेख करने में प्रयुक्त होता है। पर शायद लोगों को पता नहीं है कि वे जननेन्द्रिय के एक प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं । नए ग्रहदनामे (New Testament) में लिखा है : "ग्रौरत कमजोर जहाज़ है।" यहदियों के धर्मलेखों में जिनकी शैली कविता से बहुत मिलती-जुलती है, यौन प्रतीकों वाली बहुत-सी पदावलियां हैं, जिनका बहुत बार ठीक-ठीक ग्रर्थ नहीं लगाया गया है स्पीर जिनके भाष्य से, उदाहरण के लिए, सौंग स्पीफ सोलोमन में बड़ी गलतफहमी पैदा हुई है। वाद के हिन्नू साहित्य में स्त्री को बहुत बार मकान द्वारा निरूपित किया गया है, जिसमें दरवाजा योनि-द्वार का प्रतीक है। इस प्रकार, जब पुरुष यह देखता है कि कोई स्त्री अब कुमारी या अक्षतयोनि नहीं है, तब वह कहता है कि 'मैंने दरवाजा खुला पाया है।' इस साहित्य में स्त्री के लिए 'मेज़' का प्रतीक भी आता है; स्त्री अपने पति के विषय में कहती है: "मैंने उसके लिए मेज लगाई, पर उसने इसे उल्टा कर दिया।" लंगड़े बच्चों की दुर्बलता का कारण इस तथ्य को बताया जाता है: "पुरुष ने मेज को उल्टा कर दिया।" यहां मैं एल० लेवी के एक ग्रन्थ से एक उदाहरण देता हूं। वह ग्रन्थ है 'सेक्सुअल सिम्बोलिज्म इन द बाईबल एण्ड द तालमद' (ग्रथीत् बाईबल ग्रीर तालमद में मैथुन विषयक प्रतीक)।

स्वप्नों में जहाज स्त्री का वाचक होता है, जिसका समर्थन व्युत्पत्ति-शास्त्री भी करते हैं। उनका कहना है कि जहाज (Schiff) शब्द पहले मिट्टी के बर्तन का नाम था, श्रौर यह शब्द Schaff (टब या कठौता) ही है। चूल्हा स्त्री या माता के

 <sup>&</sup>quot;में एक दीवार हूं श्रौर मेरे स्तन बुर्जों के समान हैं : तब में उसकी नज़रों को बांध सकी थी।"——Cant viii. 10.

गर्भ का प्रतीक है—इस बात की पुष्टि कोरिन्थ के पेरिएन्डर ग्रौर उसकी पत्नी मैलिसा की यूनानी कहानी से भी होता है। हैरोडोटस के लेख के ग्रनुसार, उस जालिम ने ग्रपनी पत्नी को, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, ईष्यों के कारण मार दिया था; ग्रब इसने उसकी छाया (ग्रथवा प्रेत) से सौगन्ध देकर उसके बारे में बताने को कुछ कहा। इस पर मृत स्त्री ने ग्रपना परिचय स्पष्ट करने के लिए उसे यह स्मरण कराया कि 'तूने (ग्रर्थात् पेरिएन्डर ने) ग्रपनी रोटी एक ठंडे चूल्हे में रख दी थी', ग्रौर इस प्रकार छिपे रूप में एक ऐसी परस्थित जाहिर की जिससे ग्रौर कोई परिचित नहीं था। एफ० एस० काउस द्वारा सम्पादित एन्थ्रोपोफाइटिया नामक ग्रन्थ में, जो विभिन्न जातियों के यौन जीवन सम्बन्धी प्रत्येक बात के विषय में एक ग्रपरहार्य पुस्तक है, लिखा है कि जर्मनी के एक हिस्से में लोग प्रसूता स्त्री के बारे में कहते हैं कि 'उसका चूल्हा गिर कर टुकड़े-टुकड़े हो गया है।' ग्राग जलाना ग्रौर इससे जुड़ी हुई हर बात मैथुन सम्बन्धी प्रतीकों की सूचक है। ज्वाला सदा पुरुषेन्द्रिय की प्रतीक होती है ग्रौर ग्रंगीठी स्त्री के गर्म की।

ग्रगर ग्रापको इस बात पर ग्राश्चर्य हुग्रा हो कि स्वप्न में स्त्री के लिंगों के प्रतीक के रूप में धरती के दृश्य क्यों इतनी अधिक बार दिखाई देते हैं तो इसका उत्तर ग्रापको पुराण विद्या के विद्वानों से मिल सकता है। वे ग्रापको बताएंगे कि पुराने जुमाने के विचारों ग्रौर पन्थों में 'घरती माता' का कितना महत्वपूर्ण कार्य रहा है, भ्रौर जिस तरह खेती का सारा भ्रवधारण इस प्रतीक के भ्रनुसार ही निश्चित है। स्वप्न में कमरा स्त्री का प्रतीक होता है। इस तथ्य का मूल जर्मन बोलचाल के फाउएनजिमर = Frauenzimmer (शब्दार्थ 'स्त्री का कमरा') शब्द में फाउ = Frau (स्त्री) के लिए प्रयोग में स्नाता है, स्रर्थात स्त्री को उसके रहने के कमरे से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार सुलतान ग्रौर उसकी सरकार के श्रर्थ में हम दरबार का प्रयोग करते हैं, श्रौर पुराने मिस्र के राजा के नाम 'फेराश्रो' शब्द का ऋर्थ सिर्फ 'बड़ा दरबार' है (पुराने जमाने में पूर्वी देशों में नगर के दोहरे द्वारों के बीच के श्रांगनों में दरबार होते थे, जैसे बाद में बाजार होने लगे); पर मैं समभता हूं कि यह व्युत्पत्ति बिलकुल ऊपरी है, श्रौर मुभ्ते यह ज्यादा सम्भाव्य लगता है कि कमरा स्त्री का प्रतीक इस कारण हुआ कि वह पुरुष को अपने अन्दर बन्द कर सकती है। इस अर्थ में हम मकान को पहले देख चुके हैं; पूराण-कथाओं ग्रौर काव्य से हमें पता चलता है कि नगर, किले, गढ़ ग्रौर दुर्ग भी स्त्री के प्रतीक होते हैं। यह बात उन लोगों के स्वप्नों से श्रासानी से निश्चित की जा सकती है जो न जर्मन बोलते हैं, और न जर्मन समऋते हैं। कुछ वर्षों से मैंने मुख्यतः विदेशी रोगियों का इलाज किया है, पर मुभे याद है कि उनके स्वप्नों में कमरा उसी तरह स्त्री का प्रतीक होता है जैसे हमारे यहां, हालांकि उनकी भाषा में फाउएनजिमर = Frauenzimmer जैसा कोई शब्द नहीं। इस बात के ग्रौर भी संकेत मिलते हैं कि ये प्रतीक भाषा की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते—इस तथ्य की पहले ही, स्वप्नों की बहुत समय से जांच करने वाले विद्वान शूबर्ट ने १८६२ में स्थापना की थी। पर मेरा कोई भी रोगी जर्मन भाषा से पूरी तरह अपरिचित नहीं था, इसलिए यह प्रश्न में उन विश्लेषकों पर फैसले के लिए छोड़ता हूं जो दूसरे देशों में ऐसे व्यक्तियों से उदाहरण इकट्ठे कर सकते हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं। ध

पुरुष के लिंग के प्रतीकों में शायद ही कोई ऐसा हो जो मज़ाक में, गंवारू प्रयोगों में या काव्य के शब्दों में, विशेष रूप से पुराने क्लासिकल कवियों में प्रयुक्त न हुग्रा हो। यहां भी हमें न केवल वे प्रतीक मिलते हैं जो स्वप्न में स्राते हैं, बल्कि नए प्रतीक भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार की दस्तकारियों में काम ग्राने वाले उपकरएा, जिनमें सबसे मुख्य है हल । इसके ग्रलावा, जब हम पुल्लिंग प्रतीकों पर स्राते हैं, तब बड़े विस्तृत स्रौर विवादास्पद क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, ग्रौर समय बचाने की दृष्टि से मैं उसका विवेचन नहीं करना चाहता । मैं सिर्फ एक प्रतीक के बारे में दो-एक बातें कहना चाहता हूं जो ग्रद्वितीय हैं । मेरा मतलब तीन संख्या से है। इस संख्या को बहुत सम्भवतः इसके प्रतीकात्मक ग्रर्थ के कारण पवित्र नहीं माना जाता, इस प्रश्न को मैं बिना तय किए छोड़ देना चाहता हूं, पर यह बात निश्चित मालूम होती है कि बहुत-से तीन भागों वाले प्राकृतिक पदार्थ, उदाहरण के लिए, क्लोवर के पत्ते (एक तरह का पशुश्रों का चारा) कोट श्रॉफ ग्राम्सं (कवच के ऊगर ग्रंकित कुल-मर्यादा सूचक चित्र) ग्रौर चिह्न के रूप में भ्रपनी प्रतीकात्मकता के कारण प्रयोग में लाए जाते हैं। तथा कथित 'फ्रेंच' लिली, जिसमें तीन भाग होते हैं ग्रौर 'तिपाई' (Trisceles)—वह विचित्र कवच-चिह्न जिसमें दो एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित द्वीप, जैसे सिसली ग्रीर ग्राइल ग्रॉफ मैन होते हैं। (इस स्राकृति में एक केन्द्रीय बिन्दु से तीन मुड़ी हुई टांगें स्रागे को निकली हुई होती हैं )पुरुष-लिंग के छिपे हुए रूप ही माने जाते हैं, जिनके प्रतिबिंबों को पुराने जमाने में भूत, प्रेत ब्रादि को भगाने का सबसे उत्तम साधन माना जाता था; इसके साथ एक वह तथ्य है कि हमारे जमाने के सौभाग्यप्रेरक कवच को भी ग्रासानी से जननेन्द्रिय या मैथुन सम्बन्धी प्रतीक के रूप में पहचाना जा सकता है। छोटे-छोटे चांदी के ताबीजों के रूप में लटकने वाले ऐसे बहुत-से कवचों को देखिए: कोई चार पत्तियों वाला क्लोवर है, कोई सुग्रर है, कोई कुकुरमुत्ता है, कोई घोड़े की नाल है, कोई नसैनी है, ग्रौर कोई चिमनी साफ करने वाली भाड़ है। चार पत्तों वाला क्लोवर तीन पत्तों वाले के स्थान पर ग्रा गया है, पर ग्रसल में तीन पत्तों वाला प्रतीक के प्रयोजन के लिए अधिक ठीक था; सुग्रर सफलता का प्राचीन

१. अंग्रेजी-भाषी रोगियों में निश्चित रूप से यह बात होती है।—-अंग्रेजी अनुवादक।

प्रतीक है; कुकुरमुत्ता निःसन्देह शिश्न का प्रतीक हैं, कुछ कुकुरमुत्तों का नाम इस ग्रंग से उनकी स्पष्ट समानता से ही रखा गया है (फैलस इम्पुडिकस); नाल स्त्री-योनि की रूप-रेखा प्रस्तुत करती है; ग्रौर चिमनी साफ़ करने वाली भाड़ तथा उसकी नसैनी इस समुदाय में इसलिए ग्राती हैं क्योंकि उसके पेशे की तुलना गंवारू भाषा में मैथुन से की जाती है। हम उसकी नसैनी को स्वप्न में दीखने वाला यौन प्रतीक बता चुके हैं। भाषा के प्रयोगों से पता चलता है कि Steigen, ग्रंथात् चढना शब्द पूरी तरह मैथुन सम्बन्धी ग्रंथ प्रकट करता है जैसे इन वाक्यांशों में: Den Frauen nachsteigen (स्त्रियों के पीछे दौड़ना) ग्रौर ein alter Steiger (एक पुराना बदमाश या व्यभिचारी)। इस प्रकार फोंच में, जिसमें 'कदम' के लिए ला मर्श (La marche) है, हमें पुराने बदमाश के लिए बिलकुल इसी तरह का शब्द-प्रयोग मिलता है: श्रांच्यू मार्शोर (Un vieux marcheur)। विचारों के इस साहचर्य से सम्भवतः इस तथ्य का कुछ सम्बन्ध है कि बहुत-से बड़े पशुग्रों में मैथुन के लिए मादा या स्त्री पशु पर 'चढ़ने' की ग्रावश्यकता होती है।

स्वयं रित को निरूपित करने वाला प्रतीक टहनी तोड़ना न केवल इस कार्यं के गंवारू वर्णन से मेल खाता है, बिल्क पुराण-कथाओं में भी इसके बड़ी दूर तक सादृश्य मिलते हें पर विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि स्वयं रित का या स्त्रयं रित की सजा के रूप में बिधया करने का प्रतीक दांतों का गिरना या निकालना है; क्योंिक लोककथाओं में इस जैसी एक चीज मिलती है जो बहुत ही थोड़े स्वप्न देखने वालों को पता हो सकती है। में समभता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि खतना, जो इतनी सारी जातियों में प्रचिलत है, बिधया करने के समान और उसके स्थान पर ग्राया हुआ है; और हाल में ही हमें पता चला है कि ग्रास्ट्रे-लिया की कुछ ग्रादिम जातियों में तरुणावस्था प्राप्त करने के ग्रवसर पर (लड़के के बालिग होने के समारोह पर) धार्मिक कृत्य के रूप में खतना किया जाता है और उनके बिलकुल पास रहने वाली दूसरी जातियों में इस प्रथा के स्थान पर एक दांत तोड़ देने की प्रथा है।

में अपना कथन इन उदाहरणों से खत्म करूंगा। वे सिर्फ़ उदाहरण है। हम इस विषय के बारे में और अधिक जानते हैं और ओप समभ सकते हैं कि यदि हमारे जैसे अनाड़ियों के बजाय पुराण विद्या, नृतत्व विज्ञान, भाषा-तत्व, और लोक-कथाओं के सच्चे विशेषज्ञों द्वारा इस तरह की सामग्री का संग्रह किया जाए तो वह कितना अधिक विस्तृत और मनोरंजक होगा। हमें मजबूरन कुछ निष्कर्षों पर आना पड़ता है जो इस तरह सारे के सारे हमारे सामने नहीं आ सकते, पर फिर भी जो हमें सोचने के लिए बहुत कुछ मसाला दे जाएंगे।

१. देखिए, एन्थ्रोपोफाइटिया।

प्रथम तो हमारे सामने यह तथ्य ग्राता है कि स्वप्न-द्रव्टा के पास ग्रपने मन की बात कहने की प्रतीकात्मक रीति है जिसके बारे में वह जागृत जीवन में कूछ नहीं जानता ग्रौर जिसे वह पहचानता भी नहीं। इससे उतना ही ग्राश्चर्य होता है जितना श्रापको यह पता लगने पर होगा कि श्रापकी नौकरानी संस्कृत भाषा ् जानती है, यद्यपि श्रापको यह मालूम है कि वह बोहेमिया के एक गांव में पैदा हुई थी ग्रौर उसने वह भाषा कभी नहीं सीखी। इस तथ्य का हमारे मनोविज्ञान विष-यक विचारों से मेल बिठाना ग्रासान काम नहीं। हम इतना ही कह सकते हैं कि स्वप्न-द्रष्टा का प्रतीकात्मकता का ज्ञान ग्रचेतन है ग्रौर उसके ग्रचेतन मानसिक जीवन में रहता है, पर यह धारणा भी हमारे लिए स्रधिक उपयोगी नहीं होती। ग्रब तक हमें सिर्फ़ यह कल्पना करनी पड़ी थी कि ग्रचेतन प्रवृत्तियों का ग्रस्तित्व है, जो हमारे स्थायी या ग्रस्थायी रूप से ग्रज्ञात होती हैं, पर ग्रब कूछ बड़ा सवाल है . श्रौर हमें एसी चीजों में सचमुच विश्वास करना है, जैसे श्रचेतन ज्ञान, विचार-सम्बन्ध ग्रौर विभिन्न वस्तुग्रों में साम्य, जिनके द्वारा एक मनोबिब के स्थान पर दूसरा मनोबिंब नियत रूप में स्थापित किया जा सकता है। ये साम्य हर बार नए सिरे से नहीं शुरू होते, बल्कि हमेशा के लिए तैयार की हुई हमारी सूची में होते हैं। यह हम विभिन्न व्यक्तियों में सम्भवतः भाषा सम्बन्धी भेदों के होते हए भी, उनके ग्रभिन्न होने का ग्रनुमान करते हैं।

इसी प्रतीकात्मकता का ज्ञान हमें कहां से होता है ? भाषा में प्रयुक्त शब्दों में बहुत थोड़े प्रतीक स्राते हैं और दूसरे क्षेत्रों से बहुत सारे सादृश्य स्वप्न-द्रष्टा को स्रधिकतर स्रज्ञात होते हैं। सबसे पहले हमें स्वयं उन्हें मेहनत से क्रमबद्ध करना होगा।

दूसरी बात यह कि ये प्रतीकात्मक सम्बन्ध स्वप्न-द्रष्टा के लिए ग्रलग नहीं होते, या उसी स्वप्न-रचना के लिए ग्रलग नहीं होते जिसमें ये प्रकट होते हैं; क्योंकि हमने देखा है कि वहीं प्रतीक पुराण-कथाग्रों में ग्रौर परियों की कहानियों में, ग्राम लोगों की भाषा में ग्रौर गीतों में, बोलचाल की भाषा ग्रौर काव्य की कल्पना में प्रयोग में ग्राते हैं। प्रतीकात्मकता का क्षेत्र सामान्य रूप से विस्तृत है; स्वप्न-प्रतीकात्मकता उसका एक छोटा-सा ग्रंशमात्र है। सारी समस्या पर स्वप्नों के पहलू से विचार करना उचित भी नहीं होगा। ग्रौर जगह ग्रामतौर से काम ग्रानेवाले बहुत-से प्रतीक या तो स्वप्नों में बिलकुल ही नहीं ग्राते ग्रौर या बहुत कम ग्राते हैं; दूसरी ग्रोर, बहुत-से स्वप्न-प्रतीक दूसरे हर क्षेत्र में नहीं मिलते, बिलक जैसा कि ग्राप देख चुके हैं, सिर्फ कहीं-कहीं मिलते हैं। हमपर यह ग्रसर पड़ता है कि यह कोई प्राचीन, ग्रौर ग्रब ग्रप्रचिलत भाव-प्रकाशन की रीति होगी, जिसके विभिन्न टुकड़े विभिन्न क्षेत्रों में, कोई कहीं ग्रौर कोई कहीं, मामूली हेर-फेर के साथ बचे हुए हैं। यहां मुफे एक बड़े मनोरंजक पागल रोगी की कल्पना की याद ग्राती है

जो कहता था कि एक 'ग्राद्य भाषा' रही होगी जिसके ग्रवशेष ये सब प्रतीक हैं।

तीसरी बात यह है कि ग्रापको यह महसूस होगा कि ऊपर बताए गए ग्रन्य क्षेत्रों में होने वाली प्रतीकात्मकता यौन विषयों तक ही सीमित नहीं है। पर स्वप्नों में इन प्रतीकों का प्रयोग सिर्फ़ यौन वस्तुग्रों ग्रौर सम्बन्धों को सूचित करने के लिए होता है। इसका कारण बताना भी किठन है। क्या यह माना जाए कि पहले ग्रौन या मैंथुन सम्बन्धी ग्रर्थ रखने वाले प्रतीक बाद में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त हुए ग्रौर शायद इसी कारण प्रतीकात्मक निरूपण का ह्रास हो गया ग्रौर निरूपण की दूसरी रीतियां ग्रपना ली गईं? सिर्फ़ स्वप्न-प्रतीकात्मकता पर विचार करके इन प्रश्नों का उत्तर देना स्पष्टतः ग्रसम्भव है; हम इतना ही कर सकते हैं कि इस कल्पना को दृढ़ता से माने रहें कि सच्चे प्रतीकों ग्रौर मैंथुन में विशेष रूप से नजदीकी सम्बन्ध है।

इस सिलसिले में हमें हाल में ही एक महत्वपूर्ण संकेत एक भाषा तत्वज्ञ ( श्रपस्ला के एच • स्पर्वर, जो मनोविश्लेषण से बिलकुल ग्रलग कार्य करते हैं।) के इस विचार से मिला है कि भाषा की उत्पत्ति ग्रौर परिवर्द्धन में मैथुन सम्बन्धी ग्रावश्यकताग्रों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। स्रापने लिखा है कि जो सबसे पहली ध्वनि मनुष्य के मुख से निकली, वह अपनी बात कहने का साधन और मैथुन के साथी को बुलाने का साधन थी और बाद में भाषण के अवयवों का प्रयोग आदिम काल के मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के साथ होने लगा। यह कार्य तालबद्ध रीति से दोहराए गए वचनों की ध्वनि के साथ किया जाता था ग्रौर इसका ग्रसर यह होता था कि मैथुन सम्बन्धी दिलचस्पी कार्य में बदल जाती थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्रादिम काल के मनुष्य ने ग्रपने कार्य को मैथुन सम्बन्धी कार्यों के समान और उनका स्थानापन्न मानकर सुखदायक बनाया। इसलिए सामाजिक कार्य में प्रयक्त शब्द के दो ग्रर्थ होते थे--एक तो मैथन सम्बन्धी कार्य को सूचित करता था ग्रौर दूसरा उस परिश्रम को सूचित करता था जिसके तुल्य इसे मान लिया गया। धीरे-धीरे उस शब्द का मैथुन सम्बन्धी ग्रर्थ खत्म हो गया श्रीर उसका प्रयोग सिर्फ कार्य के लिए होने लगा। श्रनेक पीढ़ियों बाद यही बात नए शब्द के बारे में हुई--वह भी पहले मैथुन सम्बन्धी अर्थ का वाचक बना और फिर किसी नए तरह के कार्य के लिए प्रयोग में ग्राने लगा। इस प्रकार ग्रनेक मुल शब्द बन गए जो सब मैथुन सम्बन्धी प्रसंग से पैदा हुए थे पर बाद में ऋपना मैथुन सम्बन्धी स्रर्थ खो बैठे । यदि उपर्युक्त कथन सही है तो स्वप्न-प्रतीकों को समफने की एक सम्भावना हमें दिखाई देने लगती है। हमको समभ्रता चाहिए कि स्वप्नों में, जिनमें उन ग्रादिम ग्रवस्थाग्रों का कुछ ग्रंश बाकी है. इतने ग्रधिक मैथुन सम्बन्धी प्रतीक क्यों होते हैं, ग्रौर ग्राम तौर से हथियार ग्रौर ग्रौजार पुरुष के तथा जिन वस्तुम्रों म्रौर सामान को बनाया-संवारा जाता है, वे स्त्री के प्रतीक क्यों होते हैं। तब प्रतीकात्मक सम्बन्ध इसी बात के स्रवशेष होंगे कि पहले दोनों के लिए एक शब्द-प्रयोग होता था। जिन वस्तुग्रों का वाचक पहले जननेन्द्रिय वाचक शब्द था वे स्रव स्वप्न में जननेन्द्रिय की प्रतीक बन सकती हैं।

इसके म्रतिरिक्त, स्वप्न-प्रतीकात्मकता से म्रापको यह समभने में मदद मिल सकती है कि मनोविश्लेषण क्यों इतना म्राम दिलचस्पी काविषय बन जाता है, जितना मनोविज्ञान ग्रौर मनश्चिकित्सा नहीं बन सकते । मनोविश्लेषण कार्य विज्ञान की ग्रौर बहुत-सी शाखाग्रों के साथ ग्रच्छी तरह गुंथा हुग्रा है, ग्रौर इन शाखाग्रों की जांच-पड़ताल करने से बहुत कीमती नतीजे निकल सकते हैं, जैसे पुराणविद्या, भाषा-तत्व ग्रौर भाषा-विज्ञान, लोक कथाएं, लोक मनोविज्ञान ग्रौर धर्मशास्त्र। ग्रापको यह जानकर ग्राश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मनोविश्लेषण के ग्राधार पर एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन ग्रारम्भ हुग्रा है जिसका एकमात्र उद्देश्य इन सम्बन्धों को बढ़ाना है। मेरा संकेत **ईमेगो** की ग्रोर है जो सबसे पहले १६१२ में प्रकाशित हुई थी स्रौर जिसके सम्पादक हैन्स सैक्श ग्रौर ग्रौटो रैन्क थे । इन दूसरे विषयों के ु साथ सम्बन्ध रखते हुए मनोविश्लेषण ने इनसे जितना पाया है उससे श्रधिक इन्हें दिया है। यह सच है कि मनोविइलेषण अपने ही परिणामों की पुष्टि इन दूसरे क्षेत्रों में करता है, जो बड़ो विचित्र बात मालूम होती है, पर कुल मिलाकर मनोविश्लेषण द्वारा दी हुई तकनीकी विधियों ग्रौर दृष्टिकोणों का प्रयोग ही दूसरे क्षेत्रों में सफल सिद्ध होता है। मतुष्य का मानसिक जीवन मनोविश्लेषण की जांच-पड़ताल के द्वारा ऐसी व्याख्याएं पेश करता है जो मनुष्य जाति के जीवन की बहुत-सी पहेलियों को हल कर देती हैं, या कम से कम उन्हें ठीक रूप में सामने ले ग्राती हैं।

श्रव तक मैंने उन परिस्थितियों के बारे में श्रापको कुछ नहीं बताया जिनमें हम उस परिकिल्पत 'श्राद्य भाषा' की गहराई में पहुंच सकते हैं, या उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं जिसमें यह श्राद्य भाषा श्रधिकतर जैसी की तैसी मौजूद होती है। जब तक श्रापको यह पता न चले तब तक श्राप सारे विषय का वास्तविक महत्व नहीं समभ सकते। मेरा श्राशय स्नायु-रोगों के क्षेत्र से है। इसकी सामग्री स्नायु-रोगियों के लक्षणों श्रौर श्रभिव्यक्ति की दूसरी रीतियों में मिलती है—इन स्नायु-रोगियों के लक्षणों की व्याख्या श्रौर इलाज के लिए ही श्रसल में मनोविश्लेषण की रीति निकाली गई थी।

मेरा चौथा दृष्टिकोण हमें वापस नहीं ले जाता है जहां से हम चले थे बिल्क हमें उस मार्ग पर चलाता है जो हमने पहले ही देख लिया है। हमने कहा था कि यदि स्वप्न की काट-छांट न हो, तो भी स्वप्नों का ग्रर्थ लगाना हमारे लिए कठिन होगा क्योंकि तब हमारे सामने यह सवाल होगा कि स्वप्नों की प्रतीकात्मक भाषा का जागृत जीवन की भाषा में अनुवाद किया जाए। इस प्रकार प्रतीकात्मकता स्वप्न-विपर्यास में दूसरा ग्रौर स्वतन्त्र कारण है, जो सेन्सरशिप या काट-छांट के साथ-साथ होता है, पर यह नतीजा तो सीधा ही है कि सेन्सरशिप को प्रतीकात्मकता का उपयोग करने में सहूलियत होती है, क्योंकि दोनों का एक ही प्रयोजन होता है कि स्वप्त को विचित्र और दुर्बोध बना दिया जाए।

स्वप्त के और आगे अध्ययत से हमें विपर्यास के किसी और कारण का पता चलेगा या नहीं यह अभी हम देखेंगे। पर स्वप्त-प्रतीकात्मकता के विषय को छोड़ने से पहले में इस अजीब तथ्य का उल्लेख एक बार और कर देना चाहता हूं कि इसका शिक्षित व्यक्तियों में बड़ा प्रबल विरोध हुआ है, यद्यपि पुराण-कथाओं, धर्म, कला और भाषा में असंदिग्ध रूप से प्रतीकात्मकता मौजूद है। क्या यहां भी यही सम्भव नहीं है कि मैथुन से इसका सम्बन्ध ही इसका कारण हो?

## स्वप्र-तंत्र\*

स्वप्त-सेन्सरशिप ग्रौर प्रतीकात्मक निरूपण को पूरी तरह समभ लेने के बाद भी ग्राप स्वप्न-विपर्यास का रहस्य पूरी तरह नहीं समभ सके । फिर भी ग्रव ग्राप ग्रधिकतर स्वप्तों को समभ सकने की स्थिति में हो गए हैं। स्वप्तों को समभते के लिए म्राप दो परस्पर सहायक विधियों का प्रयोग करेंगे : ग्राप स्वप्त-द्रष्टा के साह-चर्यों का पता लगाते-लगाते स्थानापन्न से उस श्रमली विचार पर पहुंचेंगे जिसका वह सूचक है, ग्रौर प्रतीकों का ग्रर्थ ग्राप इस विषय की जानकारी से प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम में पैदा होने वाले कुछ संदिग्ध प्रश्नों की चर्चा हम बाद में करेंगे।

ग्रब हम फिर उसी विषय पर ग्राते हैं जिसे हमने स्वप्न-ग्रवयवों ग्रौर उनके ग्राधारभूत ग्रसली विचारों के सम्बन्धों का ग्रध्ययन करते हुए ग्रधूरे साधनों के कारण छोड़ दिया था। तब हमने चार मुख्य सम्बन्ध बताए थे-सम्पूर्ण की जगह एक म्रंश का म्रा जाना, संकेत या ग्रस्पष्ट निर्देश, प्रतीकात्मक सम्बन्ध, ग्रौर सुघ-ट्य<sup>9</sup> शब्द-निरूपण (प्रतिबिंब) । ग्रब हम सारी व्यवत स्वप्न-वस्तु की तुलना श्रपने निर्वचन से प्रस्तुत हुए **गुप्त** स्वप्न से करेंगे श्रौर इस प्रकार इस विषय पर जरा बड़े पैमाने पर विचार करेंगे।

मुभे ग्राशा है कि ग्रब ग्रापको इन दोनों वस्तुग्रों के पृथक् स्वरूपों के बारे में कोई भ्रम न होगा । यदि स्राप उन दोनों में भेद कर सकते हों तो स्वप्न को समभने की दिशा में ग्राप सम्भवतः उन सब लोगों से ग्रागे बढ़ गए हैं जिन्होंने मेरी पुस्तक **इन्टरप्रिटेशन ग्राफ ड्रोम्स** (स्वप्नों का निर्वचन) पढ़ी है । मैं ग्रापको यह फिर याद दिला देना चाहता हूं कि जिस प्रक्रम से गुप्त स्वप्न को व्यक्त स्वप्न में बदला जाता है उसे स्वप्न-तन्त्र कहते हैं; ग्रौर इससे उलटे प्रक्रम को, जो व्यक्त स्वप्त से गुप्त विचार की स्रोर बढ़ता है, निर्वचन या स्रर्थ लगाना कहते हैं। इसलिए निर्वचन का उद्देश्य स्वप्त-तन्त्र को ख्तम करना है। शैशवीय ढंग के

<sup>\*</sup> Dream-work. ?. Plastic.

<sup>:</sup> १४७ :

स्वप्नों में, जिनमें स्पष्ट इच्छा-पूर्तियां श्रासानी से पहचानी जाती हैं, फिर भी स्वप्नतन्त्र का प्रक्रम कुछ दूर तक कार्य करता रहा है, क्योंकि इच्छा एक यथार्थता में रूपान्तरित हुई है, श्रौर श्राम तौर से विचार भी दृष्टिगम्य प्रतिविंबों के रूप में परिवर्तित हुए हैं। यहां निर्वचन की कोई श्रावश्यकता नहीं। इन दोनों रूपान्तरों को पूर्व रूप में ले श्राना ही हमारा काम है। स्वप्न-तंत्र के श्रौर कार्य, जो दूसरी तरह के स्वप्नों में दिखाई देते हैं, स्वप्न-विपर्यास कहलाते हैं श्रौर इनमें मूल मनोविंब या विचार हमारे निर्वचन-कार्य द्वारा ही सामने लाए जाते हैं।

म्भे बहुत-से स्वपा-निर्वचतों की तुलना करने का मौका मिला है। इसलिए मैं आपको विस्तार से यह बता सकता हूं कि स्वप्न-तन्त्र गुप्त स्वप्न-विचारों की सामग्री पर किस तरह असर डालता है, पर कृपा करके बहुत कुछ समभ में आ जाने की आशा मत करिए। वर्णन के इस अंग को शांति से और ध्यान से सुनना चाहिए।

स्वप्त-तंत्र का पहला काम है संघनन ; इस शब्द से हम यह बात बताना चाहते हैं कि व्यक्त स्वन्त की वस्तु गुन्त जिचारों की अपेक्षा कम सम्पन्न या भरी-पूरी होती है; यह मानो गुन्त विचारों का एक तरह का संक्षिप्त अनुवाद होती है। कभी-कभी संघनन नहीं भी होगा, पर आम तौर से यह होता है, और प्राय: बहुत दूर तक होता है। यह उलटी दिशा में कभी नहीं चलता, अर्थात् ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्त स्वप्न गुन्त स्वप्न की अपेक्षा अधिक सम्पन्न वस्तु वाला या अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला हो। संघनन निम्नलिखित रीतियों से होता है: (१) कुछ गुप्त अवयव बिलकुल गायब होते हैं, (२) गुप्त स्वप्न की बहुत-सी ग्रन्थियों में से सिर्फ़ एक खण्ड व्यक्त वस्तु में आता है, (३) किसी सामान्य विशेषता वाले गुप्त अवयव व्यक्त स्वप्न में मिलकर एक हो जाते हैं।

यदि ग्राप चाहें तो संघनन शब्द इस ग्रन्तिम प्रक्रम के लिए सुरक्षित रख सकते ह जिसके प्रभावों को विशेष ग्रासानी से दिखाया जा सकता है। ग्रपने स्वप्नों पर विचार करते हुए ग्राप बड़ी ग्रासानी से ऐसे उदाहरण याद कर सकेंगे, जिनमें विभिन्न व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति बन गए हों। ऐसी मिली-जुली ग्राकृति शकल में क से मिलती है, पर कपड़ों में ख से मिलती है, पेशे से ग की याद दिलाती है ग्रौर फिर भी ग्राप सारे समय यह समभते हैं कि यह घ है। मिली-जुली तस्वीर चारों व्यक्तियों की किसी सामान्य विशेषता पर विशेष बल देती है, ग्रौर यह भी हो सकता है कि मिली-जुली तस्वीर व्यक्तियों की तरह वस्तुग्रों या स्थानों से बनी हो, शर्ते यही है कि ग्रलग-ग्रलग वस्तुग्रों या स्थानों में कोई ऐसा सामान्य गुण हो जिसपर गुष्त स्वप्न बल देता हो। यह ऐसी ग्रवस्था है जिसमें मानो कोई नथा ग्रौर उड़ जाने वाला ग्रवधारण बन गया हो जो उस सामान्य गुण के सूत्र में बंधा

<sup>?.</sup> Condensation.

हो । म्रलग-म्रलग भागों के एक दूसरे के ऊपर म्रा जाने से प्रायः एक धुंघला म्रौर म्रस्पष्ट चित्र बनता है, जैसे एक ही प्लेट पर कई फोटो ले लिए गए हों ।

ऐसी मिली-जुली म्राकृतियों का बनना स्वप्न-तंत्र में बड़े महत्व का है, क्योंकि हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि उनके बनने के लिए स्रावश्यक सामान्य गण जान-बभकर बनाए गए हैं, जबिक ऊपर से देखने पर वे गुण उनमें दिखाई नहीं देते; जैसे, किसी विचार के लिए कोई विशेष पदावली छांटकर । इस तरह के संघनन ग्रौर मिले-जले शब्दों के उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। उनका बोलने की बहुत-सी ग़लतियां पैदा करने में महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्रापको उस नौजवान की बात याद होगी जो एक महिला को 'इन्सौर्ट' (बेग्लीटडाइजेन) करना चाहता था (बेलीडाइजेन = इनसल्ट = ग्रपमान करना, बेग्लीटन = एसकोर्ट = हिफाजत से पहुंचाना, मिला-जुला शब्द 'बेग्लीटडाइजेन') । इसके स्रलावा, स्रनेक मजाकों में इस तरह की संघनन की विधि दिखाई देती है, परन्तु इसके बाद भी हम यह कह सकते हैं कि यह प्रक्रम बिलकुल ग्रजीब ग्रीर ग्रप्रचलित-सा है। यह सच है कि बहुत-से कल्पना-जालों की सृष्टि में हमें श्रपने स्वप्नों के मिले-जुले व्यक्तियों का निर्माण करने वाले अवयव मिल जाते हैं ---पे घटक अवयव यथार्थतः एक दूसरे से सम्ब-न्धित नहीं होते, बल्कि कल्पना-सृष्टि के द्वारा मिलकर एक पूर्ण चित्र बनाते हैं; जैसे सैंटौर, अर्थात् आधा मनुष्य की और आधा घोड़े की आकृति वाला कल्पित राक्षस ग्रौर प्राचीन पौराणिक कथाग्रों में ग्राने वाले या बोकलिन की तस्वीरों में दिखाई देने वाले कल्पित पशु। श्रसल में 'सृजनात्मक' कल्पना कोई नई चीज नहीं बना सकती, यह विभिन्न वस्तुश्रों के अवयव जोड़ सकती है, पर स्वप्न-तंत्र की प्रिकता के बारे में विशेष बात यह है कि इसकी सामग्री विचार होते हैं, जिनमें से कुछ ग्रापत्ति योग्य ग्रौर ग्रप्रिय हो सकते हैं, पर फिर भी वे सही रूप में बनते ग्रौर प्रकट होते हैं । स्वप्न-तंत्र इन विचारों को दूसरे रूप में बदल देता है ग्रौर यह बात विचित्र है ग्रौर समभ में नहीं ग्राती कि इस ग्रन्वाद के प्रकम में—मानो उन्हें दूसरी लिपि या भाषा में परिवर्तित करने में -- मिलाकर जोड़ देने के साधन भी काम लाए जाते हैं। दूसरी अवस्थाओं में अनुवादक का निश्चित रूप से यह प्रकम होना चाहिए कि वह मूल में दिखाए गए भेदों को माने ग्रौर विशेष रूप से उन वस्तु श्रों में भेद स्पष्ट करे जो समरूप हैं, पर ग्रिभन्न नहीं हैं, या एक जैसी हैं पर एक नहीं हैं; इसके विपरीत, स्वप्न-तंत्र चुटकुले के ढंग से ऐसा संदिग्ध स्रर्थ छाट-कर, जिससे दोनों विभिन्न विचार ध्वनित हो सकते हैं, दोनों को संघनित करने की कोशिश करता है। हमें इस विशेषता को सीधे ही समक्त लेने की स्राशा न करनी चाहिए, पर हमारी स्वप्न-तंत्र की अवधारणा के लिए इसका बड़ा महत्व हो सकता है।

यद्यपि संघनन स्वप्न को ग्रस्पष्ट कर देता है, तो भी यह स्वप्न सेन्सरशिप का

परिणाम नहीं लगता। इसका कारण यांत्रिक या मितव्ययिता सम्बन्धी प्रतीत होता है, तो भी इससे सेन्सरशिप की हितसिद्धि होती है।

कभी-कभी संघनन से बड़ा श्रसाधारण काम हो जाता है। इसके द्वारा कभी-कभी दो सर्वथा भिन्न गुन्त विचार-श्रृंखलाएं मिलकर एक व्यक्त स्वप्न का रूप ग्रहण कर लेती हैं, जिससे हमें ऊपर से देखने पर स्वप्न का पर्याप्त निर्वचन मिल जाता है, श्रौर फिर भी, उसका जो दूसरा श्रर्थ हो सकता है उसे हम नजरन्दाज कर देते हैं।

इसके म्रलावा, ब्यक्त ग्रौर गुप्त स्वप्न के सम्बन्ध पर संघनन का एक प्रभाव यह होता है कि दोनों के भ्रवयवों में कहीं भी सीधा सिलसिला नहीं रहता क्यों कि कभी तो एक ब्यक्त श्रवयव एक साथ कई गुप्त विचारों को निरूपित करता है ग्रौर कभी एक गुप्त विचार कई ब्यक्त ग्रवयवों में मौजूद होता है। फिर, जब हम स्वप्नों का निर्वचन करने लगते हैं, तब देखते हैं कि ग्राम तौर से एक ब्यक्त श्रवयव के साहचर्य किसी नियमित कम से सामने नहीं ग्राते, हमें प्रायः सारे स्वप्न की निर्वचन होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

इस प्रकार स्वप्त-तंत्र स्वप्त-विचारों को अनुवादित या रूपान्तरित करने के लिए एक बड़ी अजीब रीति अपनाता है, यह प्रत्येक शब्द का दूसरे शब्द से या प्रत्येक चिह्न का दूसरे चिह्न से अनुवाद नहीं होता, यह किसी निश्चित नियम के अनुसार छांटने का प्रकम भी नहीं होता; उदाहरण के लिए, शब्दों के सिर्फ व्यंजन आते हों और स्वर लुप्त हो जाते हों; न ऐसा ही होता है कि एक अवयव छांटकर उससे कई अन्य अवयवों को निरूपित कर दिया जाए, जिसे हम निरूपण का प्रकम कह सकते हैं। यह बिलकुल दूसरी और उलक्षतदार विधि से किया करता है।

स्वप्त-तंत्र का दूसरा काम है विस्थापन । खुश किस्मती से यह कोई बिलकुल नई चीज नहीं है। हम जानते हैं कि यह पूरी तरह स्वप्न-सेन्सरिशप का कार्य है। विस्थापन दो रूपों में होता है: प्रथम, किसी गुप्त अवयव के स्थान पर कोई और दूर की चीज, जैसे कोई अस्यष्ट निर्देश, अतिस्थापित हो जाता है—उसका ही कोई भाग प्रतिस्थापित नहीं होता; और दूसरे, बलाघात किसी महत्वपूर्ण अवयव से हटकर किसी महत्वहीन अवयव पर पहुंच जाता है, जिससे मानो स्वप्न का केन्द्र हट जाता है और इस तरह स्वप्न अपरिचित दीखने लगता है।

ग्रस्तष्ट निर्देश से स्थानापन्नता, ग्रर्थात् एक ग्रवयव के स्थान पर दूसरे का ग्रा जाना, जागते समय के विचारों में भी होता रहता है, पर दोनों में एक ग्रन्तर है: जागते समय के विचारों में यह ग्रावश्यक है कि ग्रस्तष्ट निर्देश ग्रासानी से समक्त में ग्राने वाला हो ग्रीर कि स्थानापन्न वस्तु का ग्रसली विचार की वस्तु से

<sup>?.</sup> Displacement. ?. Replaced.

साहचर्य हो। ग्रस्नष्ट निर्देश का प्रयोग वाणी के चमत्कारों में भी बहुत किया जाता है, जिनमें वस्तु में साहचर्य की शर्त नहीं रहती ग्रौर उसके स्थान पर ग्रपरि-चित बाहरी साहचर्य, जैसे ध्विन की समानता, ग्रर्थ की स्वष्टता, ग्रादि ग्रा जाते हैं, पर सुबोधता की शर्त रहती है। यिद हम मजाक में बिना मेहनत के यह न समफ सकें कि जिस वस्तु का निर्देश किया जा रहा है वह क्या है, तो मज़ाक का सारा मज़ा ही किरिकरा हो जाएगा; पर स्वप्नों में विस्थापन द्वारा निर्देश पर दोनों में से एक भी बन्धन नहीं होता। यह जिस ग्रवयव का सूचक है, उससे बहुत ग्रस्पष्ट रूप से ग्रौर हल्का-सा जुड़ा रहता है, ग्रौर इस कारण ग्रासानी से समफ में नहीं ग्राता, ग्रौर जब सम्बन्ध-सूत्र ढूंड़ा जाता है, तब निर्वचन से वह ग्रसर पड़ता है जो किसी ग्रसफल मज़ाक का या 'ज़बरर्दस्ती की' या खींचातानी से की गई व्याख्या का। स्वप्न-सेन्सरिशप का उद्देश्य उसी समय पूरा हो जाता है जब वह ग्रस्पष्ट निर्देश से ग्रसली विचार का सम्बन्ध जोड़ने को ग्रसम्भव बनाने में सफल हो जाए।

यदि हमारा उद्देश्य विचार को प्रकट करना है तो बलाघात का विस्थापन, अर्थात् स्थान-परिवर्तन, उसका उचित उपाय नहीं है, यद्यपि हम हंसी पैदा करने वाला असर लाने के लिए जागृत जीवन में कभी-कभी इसे स्वीकार करते हैं। इससे कितनी गड़बड़ पैदा होती है, यह मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। किसी गांव में एक बढ़ई रहता था, जिसने हत्या का अपराध किया था। अदालत ने फ़ैज़ला किया कि बढ़ई सचमुच अपराधी है, परन्तु क्योंकि वह गांव में अकेला बढ़ई था, और इसलिए उसके बिना काम नहीं चल सकता, जबिक वहां दर्जी तीन रहते थे; इसलिए उसकी जगह उन तीन में से एक को फांसी पर लटका दिया गया।

स्वप्त-तंत्र का तीसरा कार्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे ग्रधिक मनोरंजक है। इसमें विचार-दृष्टि गम्यप्रतिबिम्ब में रूपान्तिरत हो जाते हैं। यह बात ग्रच्छी तरह समक्ष लेना चाहिए कि स्वप्त-विचारों की हर चीज इस तरह रूपान्तिरत नहीं होती; बहुत-सी चीज ग्रपने मूल रूप में कायम रहती है ग्रौर व्यक्त स्वप्त में भी स्वप्त-द्रष्टा के विचार या ज्ञान के रूप में दिखाई देती है; दूसरी बात यह है, कि विचारों का रूपान्तर सिर्फ इसी रूप में नहीं होता कि वे दृष्टिगम्य प्रति-बिम्बों का रूप ग्रहण कर लें; पर फिर भी स्वप्तों के निर्माण में यह ग्रनिवार्य विशेष्यत है, ग्रौर जैसा कि हम जानते हैं, स्वप्त-तन्त्र का यह भाग सिर्फ एक ग्रौर ग्रवस्था को छोड़कर,सबसे कम बदलता है। इसके ग्रतिरिक्त, ग्रलग-ग्रलग स्वप्त-ग्रवयों के लिए सुघट्य शब्द-निरूपण के प्रकम से हम पहले ही परिचित हैं।

स्पष्ट है कि यह कार्य भ्रासान नहीं, इसकी कठिनाई का कुछ भ्रन्दाजा लगाने के लिए यह कल्पना कीजिए कि भ्रापको किसी समाचारपत्र के राजनीतिक भ्रग्न-

<sup>?.</sup> Visual image.

१५२ स्वप्त-तंत्र

लेख के स्थान पर कुछ चित्र बनाने हैं। ग्रब ग्रापको चित्रलिपि ग्रहण करनी होगी ग्रौर वर्णमाला वाली लिपि छोड़नी होगी। लेख में उल्लिखित व्यक्तियों ग्रौर ठोस वस्तुश्रों का निरूपण चित्र के रूप में, श्रासानी से, श्रौर शायद श्रधिक श्रच्छे तरीके से. किया जा सकता है; पर ग्रमूर्त शब्दों तथा संबंधवाचक शब्दों जैसे विभिक्तयां, संयोजक शब्द ग्रादि को चित्रित करने में कठिनाई होगी। श्रमूर्त शब्दों को चित्रित करने में ग्राप सब तरह की युक्तियां काम में लाएंगे, उदाहरण के लिए लेख के मल पाठ को श्राप ऐसे शब्दों में बदलने की कोशिश करेंगे जो शायद परिचित तो कम होंगे पर अधिक मूर्त, और इसलिए ग्रासानी से निरूपण योग्य होंगे। इससे स्रापको इस तथ्य का घ्यान ग्राएगा कि ग्रधिकतर ग्रमूर्त शब्द शुरू में मूर्त थे ग्रौर उनका मल ग्रर्थ जाता रहा है, ग्रं।र इसलिए जहां कहीं सम्भव होगा, ग्राप इन राब्दों के श्रूरू के मूर्त अर्थ को पकड़ेंगे। इस प्रकार ग्रापको यह सोचकर प्रसन्नता होगी कि किसी वस्तु के 'धारण' (ग्रर्थात् स्वामित्व) को ग्राप उसके ,शब्दार्थ के ग्रनुसार धारण करने के रूप में निरूपित कर सकते हैं। स्वप्न-तन्त्र भी ठीक इसी तरह चलता है। ऐसी परिस्थितियों में ग्राप चित्रण की बहुत यथार्थता की ग्राशा नहीं कर सकते, श्रौर न इस बात पर श्रापत्ति कर सकते हैं कि स्वप्न-तन्त्र में किसी ऐसे श्रवयव की जगह, जिसे चित्र रूप में लाना कठिन है, जैसे विवाह की प्रतिज्ञाग्रों को भंग करने का मनोबिम्ब, किसी श्रौर तरह का भंग या तोड़ना, जैसे बाह या टांग का तोड़ना, न्ना गया है । इस तरह म्राप वर्णलिपि को चित्रलिपि में परिवर्तन करने की कठि-नाई कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। (इन पृष्ठों को शुद्ध करते हुए मेरी दृष्टि अखबार के एक अनुच्छेद पर पड़ी, जिससे उपर्युक्त बात की अचानक ही पुष्टि होती है । वह अनुच्छेद मैं यहां प्रस्तुत करता हूं ।):

## ''ईश्वरीय बदला

विवाह की प्रतिज्ञा तोड़ने पर बांह टूटी

रिजर्व फौज के एक सैनिक की पत्नी अन्ना एम० ने क्लीमेन्टाइन के० पर पातित्रत्य मंग करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि क्लीमेन्टाइन के० का अपने पित के मोर्चे पर चले जाने के दिनों में कार्ल एम० से अवैध सम्बन्ध था, जबिक उसका पित उसे ७० काउन प्रतिमास भेज रहा था। इसके अलावा, उसको अन्ना के पित से भी बहुत-सा धन मिला था, जबिक अन्ना और उसके बच्चों को भूख और मुसीबत में दिन गुजारने पड़ते थे। अन्ना ने अपने आरोप में यह भी कहा कि मेरे पित के कुछ साथियों ने मुक्ते सूचना दी है कि मेरा पित और क्लीमेंटाइन इकट्टे शराब घर में गए और वहां बहुत रात तक शराब पीते रहे। क्लीमेन्टाइन ने एक बार कई सैनिकों के सामने मेरे पित से सचमुच पूछा था कि जल्दी ही अपनी 'बुढ़िया औरत' को छोड़कर मेरे पास आ जाओगे या नहीं, और

जिस मकान में क्लीमेन्टाइन रहती है उसके चौकीदार ने मेरे पित को क्लीमेन्टाइन के कमरे में बिलकुल कपड़े उतारे हुए देखा है।

कल लियोपोर्डस्टैड में क्लीमेन्टाइन ने एक मैजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैं कार्ल एम० को बिलकुल नहीं जानती। हमारे गोपनीय सम्बन्ध का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

पर एक गवाह एलबर्टाइन ने कहा कि मैंने क्लीमेन्टाइन को अन्ना के पित को चूमते देखा है, मुफ्ते देखकर क्लीमेन्टाइन घबरा गई थी। कार्ल ने, जिसे पहले गवाह के तौर पर बुलाया गया था और जिसने तब क्लीमेन्टाइन से अपना गोपनीय सम्बन्ध होने की बात से इन्कार किया था, कल मैंजिस्ट्रेट को एक पत्र दिया। इसमें गवाह ने अपने पहले के इन्कार को वापस ले लिया था, और यह स्वीकार किया था कि पिछले जून तक उसका क्लीमेन्टाइन के साथ अवैध सम्बन्ध जारी था। 'पहले मैंने क्लीमेन्टाइन के साथ अपने सम्बन्ध से इस कारण इन्कार किया था क्योंकि वह, मामला अदालत में आने से पहले, मेरे पास आई और उसने घुटने टेककर मुफ्से कहा कि मैं कुछ न कहूं, और उसकी रक्षा करूं। आज', गवाह ने लिखा था, 'मैं अदालत के सामने सारी बात सच-सच कह देने को मजबूर हो गया हूं, क्योंकि मेरी बाई बांह टूट गई है, और इसे मैं अपने अपराध का ईश्वर द्वारा दिया गया दंड समफता हूं।'

जज ने फ़ैसला किया कि वण्डनीय श्रपराध हुए इतने दिन हो चुके हैं कि अब उसपर कार्यवाही नहीं हो सकती । इसपर श्रारोप लगाने वाली ने श्रपना श्रारोप वापस ले लिया श्रौर श्रभियुक्ता को बरी कर दिया गया।"

जब श्रापके सामने उन शब्दों के चित्र बनाने का प्रश्न श्राता है, जो विचार-सम्बन्धों को स्चित करते हैं, उदाहरण के लिए 'क्योंकि', 'इसलिए', 'परन्तु' इत्यादि, तब श्रापके पास उस तरह के साधन नहीं होते जैसे ऊपर बताए गए हैं। श्रीर इस तरह जहां तक चित्रों के रूप में श्रापके श्रनुवाद का प्रश्न है, मूल के ये हिस्से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। इसो प्रकार स्वप्न-तंत्र स्वप्न-विचारों की वस्तु को श्रपनी 'कच्ची सामग्री' में परिवर्तित कर लेती है, जिसमें वस्तुएं श्रीर कियाएं होती हैं। यदि किसी तरह प्रतिबिंबों को कुछ श्रीर बढ़ाकर ऐसे सम्बन्धों को सूचित करने की सम्भावना हो जो श्रपने ग्राप में चित्रित नहीं किए जा सकते तो भी श्राप सन्तोष कर सकते हैं। ठीक इसी तरह स्वप्न-तंत्र श्रधिकतर स्वप्न-विचारों की श्रधिकांश वस्तु को व्यक्त स्वप्न की श्राकृति' की विशेषताश्रों द्वारा इसकी स्पष्टता या धुंधलेपन द्वारा, इसके श्रनेक भागों में विभाजन द्वारा तथा ऐसे ही उपायों से प्रकट करने में सफल होता है। साधारणतया कोई स्वप्न उतने ही

<sup>?.</sup> Form.

१५४ स्वप्त-तंत्र

भागों में बांटा जाता है जितने उसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय होते हैं या जितनी गुप्त स्वव्नों में विचारों की किम कथेणियां होती हैं; प्रायः एक छोटा ग्रारम्भिक स्वव्न बाद के विस्तृत मुख्य स्वव्न का भूमिकारून होता है; पर कोई गौण स्वव्न-विचार व्यक्त स्वव्न के बीच में दृश्य-परिवर्तन ग्रादि द्वारा निरूपित होता है। इस प्रकार स्वव्नों की ग्राकृति ग्रपने ग्राप में महत्वहीन चीज नहीं है, ग्रौर उसका भी ग्रथं लगाने की ग्रावश्यकता है। प्रायः एक ही रात में ग्राने वाले कई स्वप्नों का एक ही ग्रयं होता है, ग्रौर वे बढ़ती हुई प्रबलता वाले किसी उद्दोपन को ग्रधिकाधिक पूर्णता से काबू में करने के प्रयत्न का संकेत करते हैं। एक स्वप्न में भी कोई विशेष रूप से कठिन ग्रवयव 'डबलिंग' (दोहरेपन) ग्रथीत् एक से ग्रधिक प्रतीकों द्वारा निरूपित हो सकता है।

यिद हम स्वप्त-विचारों श्रौर उन्हें निरूपित करने वाले व्यक्त स्वप्नों की तुलना जारी रखें तो सब दिशाश्रों में हमें ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनकी हमें कभी श्राशा नहीं हो सकती थी। उदाहरण के लिए, यह कि स्वप्न की श्रर्थहीन बेतुकी बातों का भी श्रर्थ होता है। श्रसल में यहां श्राकर स्वप्नों के बारे में डाक्टरी विचार श्रौर मनोविश्लेषण सम्बन्धी विचार में विभेद बहुत स्पष्ट हो जाता है। डाक्टरी विचार के श्रनुसार, स्वप्न इसिलए बेतुका होता है क्योंकि स्वप्न देखते समय हमारी मानसिक किया ने श्रपना कार्य करना छोड़ दिया है; दूसरी श्रोर, हमारे विचार के श्रनुसार, स्वप्न तब बेतुका वन जाता है जब उसे गुप्त विचारों में निहित श्रालोचना, श्रर्थात् यह राय कि 'यह बेतुका है' निरूपित करनी होती है। थिएटर जाने विषयक जो स्वप्न मैंने श्रापको बताया था, (डेढ़ फ्लोरिन में तीन टिकट), वह इसका एक श्रच्छा उदाहरण है। इसमें यह राय जाहिर की गई थी: 'इतनी जल्दी विवाह करना बेहूदगी थी।'

इसी प्रकार जब हम स्वप्नों का अर्थ लगाते हैं, तब हमें स्वप्न-द्रष्टाओं द्वारा प्रायः प्रकट किए जाने वाले इस तरह के सन्देहों और अनिश्चयों का, कि अमुक अवयव स्वप्न में सचमुच दिखाई दिया या नहीं, कि वह सचमुच वैसा ही था और कुछ और चीज नहीं थी, असली अर्थ पता चल जाता है। आमतौर से, गुप्त विचारों में इन सन्देहों और अनिश्चयों से सम्बन्धित कोई चीज नहीं होती और वे पूरी तरह सेन्सरिशप के कार्य करने से ही पैदा होते हैं, और उनकी तुलना लिखे हुए को रबड़ से मिटाने की अंशतः असफल कोशिश से की जाती है।

हमारी सबसे श्राश्चर्यजनक खोज यह है कि स्वप्न-तंत्र गुप्त स्वप्न में विरोधी बातों से किस तरह निपटता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि गुप्त वस्तु में जिन प्रश्नों पर एक ही मत होता है उनके स्थान पर व्यक्त स्वप्न में संघनन या संक्षेप हो जाता है। वरोधी विचारों का भी वही हाल होता है जो समान विचारों का, पर उन्हें उसी व्यक्त अवयव के द्वारा प्रकट करने का यत्न किया जाता है। व्यक्त

स्वप्न के जिस अवयव का कोई विरोधी रूप हो सकता है, वह या तो सिर्फ़ अपना, या अपने विरोधी का, और या इकट्ठे दोनों का प्रतीक हो सकता है; तात्पर्य से ही यह निश्चय करना होगा कि कौन-सा अनुवाद किया जाए। इसीलिए स्वप्नों में 'नहीं' का निरूपण नहीं होता, या स्पष्ट अर्थ वाली 'नहीं' नहीं होती।

स्वप्न-तंत्र की इस विचित्रता का एक मनोरंजक साद्र्य भाषा के परिवर्धन में प्राप्त होता है। बहुत-से भाषा-शास्त्रियों ने यह माना है कि सबसे पुरानी भाषास्रों में विपरीतार्थक शब्द जैसे मजबूत-कमजोर; प्रकाश-ग्रन्थकार; बड़ा-छोटा भ्रादि, एक ही धातु से उत्पन्न शब्द से प्रकट किए जाते थे (ग्रादिम शब्दों के परस्पर विरोधी ग्रर्थ) । इस प्रकार प्राचीन मिस्री भाषा में 'केन' शब्द शुरू में मजबत श्रीर कमजोर दोनों के लिए था। बोलचाल में, ऐसे उभयक (ग्रर्थात् उभयार्थक) शब्दों के अर्थ में गलतफ़हमी से बचने के लिए उनका अर्थभेद काकू या लहजे, और उसके साथ होने वाली चेष्टाम्रों से स्पष्ट किया जाता था। लिखने में ऐसे शब्दों के साथ एक ग्रौर 'निश्चायक' जोड़ दिया जाता था, जो बोलचाल में प्रयोग के लिए नहीं होता था। इस प्रकार, 'केन' शब्द जब मजबूत के अर्थ में लिखा जाता था तब इसके बाद एक सीधे खड़े हुए छोटे ग्रादमी का चित्र बना दिया जाता था, ग्रौर जब 'केन' शब्द का प्रयोग कमज़ीर के अर्थ में होता था तब इसके बाद एक कमज़ीर ढीले-ढाले श्रादमी की तस्वीर बना दी जाती थी। एक ही श्रादिम शब्द के दो विरीधी त्रर्थों का बहुत समय बाद, मूल में थोड़ा हेर-फेर करके, दो भिन्न रूपों में श्रंकन शुरू हुआ। इस प्रकार 'मजबूत-कमजोर' वाचक 'केन' शब्द से दो शब्द निकले । केन = मजबूत ग्रौर कान = कमजोर । इस तरह दो विरोधी ग्रर्थ रखने वाले शब्दों के बहुत-से अवशेष प्राचीनतम भाषाओं में ही नहीं मिलते, जो अब अपने परिवर्धन की ग्रंतिम मंजिलों में हैं, बल्कि यही बात नई भाषाग्रों में भी है, जो ग्राज भी जीवित हैं। इसके कुछ, दृष्टान्त मैं सी० एबल की पुस्तक (१८८४) से उद्धृत करता हं।

लैटिन में ऐसे उभयक शब्द ये हैं:

**एलटस** = ऊंचा या गहरा; सेकर = पवित्र या स्रभिशप्त । मुलधातु के रूप-भेदों के उदाहरण ये हैं:

क्लेमेग्रर = चिल्लाना; क्लैम = शांति से, चुपचाप, गुप्तरूप से।

सिकस — सूखा; सकस — रस; ग्रौर जर्मन में स्टिम = वाणी स्टम = गूंगा। सम्बन्धित भाषाग्रों की तुलना से ऐसे बहुत-से उदाहरण मिल जाते हैं:

श्रंग्रेजी: लोक = बन्द करना; जर्मन: लौक = छिद्र, लक = खाली स्थान।

<sup>?.</sup> Ambivalent.

श्रंग्रेज़ी: क्लीव<sup>3</sup>, जर्मन: क्लेबेन = चिपकना।

श्रंग्रेजी के 'विदश्राउट' शब्द में पहले 'साथ' श्रौर 'बिना' ये दोनों श्रर्थ थे, पर श्राज यह 'बिना' के श्रर्थ में ही प्रयोग होता है, पर यह बात स्पष्ट है कि 'विद' में जोड़ने के श्रर्थ के श्रलावा वंचित करने का श्रर्थ भी है, जैसे विदड़ा, विदहोल्ड (देखिए जर्मन वीड्र)।

स्वप्न-तंत्र की एक ग्रौर विशेषता भी भाषा के परिवर्धन में दिखाई देती है। प्राचीन मिस्री भाषा में, ग्रौर कुछ बाद की भाषाग्रों में भी, ध्विनयों का कम बद-लने से उसी मूल विचार के लिए भिन्न-भिन्न शब्द बन जाते थे। ग्रंग्रेजी ग्रौर जर्मन शब्दों के इस तरह के कुछ सादृश्य ये हैं (जर्मन शब्द काले टाइप में हैं):

टोप (बर्तन)—पौट;बोट—टंब; हरी—रूह (विश्वाम)—रेस्ट; बालकन (शहतीर)—बीम; क्लोबेन (डंडा)—क्लब; वेट—टोवेन (प्रतीक्षा करना)। लैटिन ग्रौर जर्मन के सादश्य:

कैपेयर--पैकेन (पकड़ना); रेन--निएर (गुर्दा)।

यहां स्रकेले शब्दों में ध्विनयों का जैसा स्थान-परिवर्तन हुस्रा है, वैसा स्वप्त-तंत्र द्वारा कई तरह से किया जाता है---ग्रर्थ का उलटा हो जाना, ग्रर्थात विरोधी अर्थ का आ जाना, हम पहले देख चुके हैं; इसके अलावा, हम स्वप्नों में देखते हैं कि स्थितियां उल्टी हो जाती हैं, या दो व्यक्तियों के सम्बन्ध उलट जाते हैं, मानो वह दश्य किसी उलटी दुनिया में हो रहा है। स्वप्नों में प्रायः खरगोश शिकारी का पीछा करता है। कभी-कभी घटनाम्रों का कम उलट जाता है, स्रौर इस तरह स्वप्नों में कार्य पहले ग्रौर कारण पीछे हो जाता है, जिससे हमें किसी घटिया दर्जे के नाटक की बात याद ग्रा जाती है, जिसमें नायक पहले गिर जाता है ग्रीर उसे मारने वाली गोली इसके बाद में चलाई जाती है। या ऐसे स्वप्न होते हैं जिनमें अवयवों का सारा विन्यास या सिलसिला उल्टा हो जाता है। ये तब समफ में ग्रा सकते हैं जब ग्रंतिम ग्रवयव को पहले ग्रौर पहले ग्रवयव को ग्रंत में रखा जाए। श्रापको याद होगा कि स्वप्न-प्रतीकात्मकता का श्रध्ययन करते हए भी हमने यही बात देखी थी : उसमें पानी में कूदने या गिरने का, या पानी में से निकलने का एक ही ऋर्थ है—-पैदा होना या पैदा करना; श्रौर सीढियों से चढने या उतरने का एक ही ग्रर्थ है | इससे हमें यह पता चलता है कि स्वप्न-विचारों को निरूपित करने में इतनी आजादी होने से स्वप्न-विपर्यास को कितना लाभ हो जाता है।

स्वप्न-तंत्र की इन विशेषताम्रों को पुराने ढंग की विशेषताएं कहा जा सकता

--अंग्रेजी श्रनुवादक.

१. अंग्रेजी में क्लीव के दोनों प्रथं ग्रब भी मौजूद हैं: To Cleave
 (=अलग करना) ग्रौर To Cleave to (=िचपकना) ।

है। इनमें भाषास्रों या लिपियों की स्रभिव्यक्ति की स्रादिम रीतियां बनी हुई हैं स्रौर उनसे वही कठिनाइयां सामने स्राती हैं, जिन पर हम बाद में इन विषयों की स्रालोचना करते हुए विचार करेंगे।

ग्रव इस विषय के कुछ ग्रीर पहलुग्नों पर विचार करना है। यह स्पष्ट हो चुका है कि स्वप्न-तंत्र का कार्य गुप्त विचारों के शब्दों वाले रूप को ग्रवबोध्य रूपों श्रीर ग्रधिकतर दृष्टिगम्य प्रतिबिंबों के रूप में बदलना है। हमारे विचार ऐसे ग्रवबोध्य या इन्द्रिय-गोचर रूपों में ही पैदा हुए थे। उनकी सबसे पुरानी सामग्री ग्रीर उनके परिवर्धन की सबसे पहली ग्रवस्था इन इन्द्रिय संवेदनों की, या ग्रधिक यथार्थ रूप में कहें तो इनके स्मृति-चित्रों की ही थी। बाद में इन चित्रों में शब्द जोड़े गए ग्रीर वे एक दूसरे से इस तरह बांध दिए गए जिससे विचार बन जाएं। इस तरह स्वप्न-तंत्र हमारे विचारों पर प्रतिगामी ग्रथित उनका परिवर्धन हुग्रा था; इस प्रतिगमन के मार्ग में वे सब नई बातें, जो स्मृति-चित्रों का विचारों में परिवर्धन होने के समय ग्राई थीं, ग्रावश्यक रूप से दूर हो जाती हैं।

इस प्रकार, स्वप्न-तंत्र से हमारा यह श्रभिप्राय है। हमने इसके प्रक्रमों के बारे में जो कुछ जाना है, उसके श्रलावा, व्यक्त स्वप्न में हमारी दिलचस्पी श्रवश्य बहुत कम हो जाएगी। पर फिर भी व्यक्त स्वप्न के बारे में मैं दो-तीन बातें कहूंगा, क्योंकि श्राबिरकार स्वप्न के इसी हिस्से से तो हमारा सीधा परिचय होता है।

यह स्वाभाविक है कि व्यक्त स्वप्न का महत्व हमारी नज़रों में कुछ कम हो जाए। वह सावधानी से बनाया हुग्रा है, या कई ग्रसम्बन्धित चित्रों का एक क्रममात्र है, इस विषय में हमारी बहुत कुछ उपेक्षा हो जाएगी। किसी स्वप्न का बाहरी रूप ऊपर से कितना ही सार्थक दीखने पर भी हम जानते हैं कि यह रूप स्वप्नविपर्यास के प्रक्रम द्वारा ही बना है, ग्रौर इसका स्नप्न की ग्रन्तर्वस्तु से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। पर कभी-कभी स्वप्न से इस ऊपरी रूप का भी ग्रर्थ होता है, ग्रौर वह बिना विपर्यास के, या मामूली विपर्यास करके गुप्त विचारों के एक महत्वपूर्ण ग्रंश को पेश करता है; पर हम इस नतीजे पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमने स्वप्न का ग्रर्थ न लगा लिया हो, ग्रौर इस तरह विपर्यास की मात्रा के बारे में हम किसी विचार पर न पहुंच गए हों। इसी तरह का सन्देह वहां होता है जहां दो ग्रवयों में नजदीकी सम्बन्ध मालूम होता है; यह सम्बन्ध इस बात का मूल्यवान् संकेत भी हो सकता है कि गुप्त स्वप्न के वे ग्रवयव इसी प्रकार जुड़े हुए हैं; पर कभी-कभी हमें यह निश्चित रूप से पता चल सकता है कि विचार में जो चीज जुड़ी हुई है, वह स्वप्न में बहुत ग्रलग-ग्रलग हो गई है।

२. Perceptual forms. २. Sense-impressions. ३. Regressive.

साधारणतया हमें व्यक्त स्वप्न के एक हिस्से की, दूसरे हिस्से के द्वारा, यह मान-कर व्याख्या करने की कीशिश नहीं करनी चाहिए कि जैसे स्वप्न एक सुसम्बद्ध ग्रवधारण ग्रौर वस्तुस्थिति-छप-निछपण है। ग्रधिकतर ग्रवस्थाग्रों में इसकी तुलना किसी बेकिया पत्थर के टुकड़े से की जा सकती है, जिसमें विभिन्न किस्मों के पत्थरों के टुकड़े सीमेंट से जुड़े रहते हैं, ग्रौर उसपर दिखाई देनेवाली धारियां उन टुकड़ों की नहीं होतीं जिनसे यह बना है। सच तो यह है कि स्वप्त-तंत्र में एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसे परवर्ती विशदन कहते हैं; इतका उद्देश्य स्वप्न-तंत्र के तात्कालिक परिणामों को मिलाकर एक ग्रौर काफ़ी सुसम्बद्ध समिष्ट बना देना है। इस प्रक्रन में सामग्री प्रायः इस तरह सजाई जाती है जिससे वह समफ में ग्राने के बिलकुल ग्रयोग्य हो जाती है, ग्रौर इसके लिए बीच में जितनी बातें डालने की जरूरत हो, उतनी डाल दी जाती हैं।

दूसरी ग्रोर, हमें स्वप्न-तंत्र के महत्व को बहुत ग्रधिक बढ़ाकर न समभना चाहिए, या इसमें वे बातें नहीं मान लेगी चाहिएं जो इसमें नहीं हैं। इसका कार्य उतना ही है जितना यहां बताया गया है। संघनन, विस्थापन, सुघट्य निरूपण ग्रौर सारे स्वप्न का परवर्ती विशदन, इतनी ही बातें यह कर सकता है। स्वप्नों में निर्णय, त्रालोचना, ग्राइचर्य या निगमनात्मक र तर्क दिखाई देते हैं। वे स्वप्न-तंत्र से नहीं पैदा होते, श्रौर ऐसा बहुत कम होता है कि वे स्वप्त के बारे में बाद के चिन्तन को प्रकट करते हों । वे ग्रधिकतर गुप्त विचारों के खंड होते हैं, जो थोड़ा-बहुत परि-र्वातत रूप में ग्रौर प्रसंग के ग्रनुकूल रूप में व्यक्त स्वप्न में घुस जाते हैं। दूसरे, स्वप्न-तंत्र स्वप्नों में वार्तालाप नहीं पैदा कर सकता। थोड़े-से ग्रपवादरूप उदा-हरणों को छोड़कर सर्वत्र यह स्वप्त-द्रष्टा द्वारा पिछले दिन सुनी गई या कही गई बातों का ग्रनुकरण होता है ग्रौर उन बातों से बना हुग्रा होता है--ये बातें गुप्त विचारों में स्वप्न-द्रष्टा के स्वप्न की सामग्री या उसकी उत्तेजक वस्तु बनकर घुस जाती हैं। गणित सम्बन्धी गणनाएं भी स्वप्न-तंत्र के क्षेत्र में नहीं त्रातीं। व्यक्त स्वप्न में इस तरह की जो चीज दिखाई देती है, वह साधारणतया संख्यात्रों का मेलमात्र होती है; वह गणना-सी प्रतीत होती है, परन्तु बिलकूल बेहदी गणना होती है, स्रौर गुप्त विचारों में उपस्थित किसी गणना की नकलमात्र होती है। इन परिस्थितियों में यह ग्राश्चर्य की बात नहीं है कि हमें स्वप्न-तंत्र में जो दिल-चस्पी अनुभव हुई थी, वह शीघृ ही गुन्त विचारों की स्रोर मुड़ जाती है जो कि व्यक्त स्वप्न द्वारा थोड़े या बहुत विपर्यस्त रूप में प्रकट होते हैं। परन्तु इस विषय पर सिद्धान्त रूप से विचार करते हुए यह उचित न होगा कि हमारी दिलचस्पी ऐसी मार्ग भ्रष्ट हो जाए कि हम सारे स्वप्न के स्थान पर पूरी तरह से गुप्त विचारों

<sup>?.</sup> Secondary-elaboration. ?. Deductive.

को ही स्थापित कर दें, श्रौर स्वप्त के बारे में कोई ऐसा विचार प्रकट करने लगें जो गुप्त विचारों के बारे में ही सही है। यह बड़ी विचित्रबात है कि मनोविश्लेषण के परिणामों का ऐसा ग़लत प्रयोग किया गया है कि इन दोनों में भ्रम होने लगा। स्वप्त शब्द का प्रयोग स्वप्त-तंत्र के परिणामों, श्रर्थात् उस रूप के लिए ही हो सकता है जिसमें स्वप्त-तंत्र ने गुप्त विचारों को परिवर्तित किया है।

यह कार्य एक अद्भुत प्रक्रम है। मानसिक जीवन में ऐसी कोई चीज अब तक ज्ञात नहीं थी। इस तरह संघनन, विस्थापन और मनोबिबों के रूप में विचारों का प्रतिगामी अनुवाद एक नई चीज है और इसका स्थीकार कर लिया जाना ही मनो-विश्लेषण के क्षेत्र में किए गए हमारे प्रयत्नों का प्रचुर पारितोषिक है। स्वप्न-तंत्र के साथ जो सादृश्य दिखाए गए हैं, उनसे आप यह भी देखेंगे कि मनोविश्लेषण सम्बन्धी तथा दूसरे प्रकार की गवेषणा में, विशेष रूप से भाषा और विचार-परिवर्धन के क्षेत्रों में क्या सम्बन्ध हैं। इस तरह प्राप्त हुए ज्ञान का और भी अधिक महत्व आपको तब पता चलेगा जब आपको यह मालूम होगा कि स्वप्न-तंत्र की प्रक्रिया की तरह ही स्वायु-रोगों के लक्षणों का निर्माण होता है।

में यह भी जानता हूं कि इन प्रयत्नों से मनोविज्ञान को जो नया लाभ हुया है, उसका पूरी तरह अर्थ समभना अभी हमारे लिए सम्भव नहीं है। हम उन नए प्रमाणों का संकेतमात्र करेंगे जो अचेतन मानसिक कियाओं के अस्तित्व के बारे में—असल में गुष्त स्वप्त-विचारों का यही स्वरूप है—उससे प्राप्त हुए हैं और यह निर्देश करेंगे कि स्वप्न-निर्वचन से मन के अचेतन जीवन के ज्ञान के लिए कितना बड़ा दरवाजा—इतना बड़ा कि हमने कभी सकी कल्पना भी नहीं की थी—जुल जाने की आशा है।

में समभता हूं कि श्रव श्रापके सामने तरह-तरह के छोटे स्वप्नों के उदाहरण रखने का समय श्रा गया है, जिनसे ऊपर बताई गई बातों का स्पष्टीकरण हो सके।

## स्वप्नों के उदाहरण स्त्रीर उनका विश्लेषण

श्रापको इस बात से निराशा न होनी चाहिए कि मैं श्रापके सामने किसी बढ़िया लम्बे स्वप्न का ग्रर्थ पेश करने के बजाय फिर स्वप्न-निर्वचनों के खण्ड पेश कर रहा हूं। म्राप कहेंगे कि इतनी तैयारी के बाद हम निश्चित रूप से कोई बड़ा स्वप्न पेश किए जाने की स्राशा करते हैं, ग्रौर ग्राप ग्रपना यह निश्चित विश्वास प्रकट करेंगे कि हजारों स्वप्नों का सफल निर्वचन कर लेने के बाद कुछ ऐसे स्पष्ट उदाहरण बहुत पहले जमा हो गए होंगे जिनसे स्वप्न-तंत्र ग्रौर स्वप्न-विचारों के बारे में हमारे सब कथनों की सचाई प्रत्यक्ष सिद्ध की जा सके। बात ठीक है, पर ग्रापकी इस इच्छा को पूरा करने के रास्ते में बहुत-सी कठिनाइयां हैं।

प्रथम तो, मुभे यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने स्वप्नों के निर्वचन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया हो। तो फिर, हम उनका निर्व-चन किन परिस्थितियों में किया करते हैं ? कभी तो बिना किसी विशेष प्रयोजन के हम किसी मित्र के स्वप्नों पर विचार करने लगते हैं, या मनोविश्लेषण-कार्य के श्रभ्यास के लिए श्रपने ही स्वप्नों का श्र्यं लगाते रहते हैं; परन्तु मुख्यतः हमें उन स्नायु-रोगियों के स्वप्नों का अर्थ लगाना होता है जो मनोविश्लेषण से इलाज कराते हैं। इन रोगियों के स्वप्नों से बहुत ग्रच्छी सामग्री मिलती है ग्रौर वे स्वस्थ व्यक्तियों के स्वप्नों से किसी भी तरह हीन नहीं होते, पर इलाज की विधि के कारण हमें इलाज के प्रयोजन को मुख्य रखते हुए स्वप्न-निर्वचन को गौण स्थान देना पड़ता है ग्रौर उनसे हमें ज्योंही इलाज के लिए कोई उपयोगी चीज मिल जाती है त्योंही बहुत सारे स्वप्नों का स्रर्थ लगाने की कोशिश छोड़ देनी पड़ती है । इसके ग्रलावा, इलाज के समय ग्राने वाले बहुत सारे स्वप्नों का पूरी तरह ग्रर्थ नहीं लग पाता, क्योंकि उनका जन्म मन में, जो ग्रभी हमें ज्ञात नहीं है, मौजूद प्रचुर सामग्रो से होता है। इसलिए इलाज पूरा होने से पहले उन्हें समक्तना सम्भव नहीं। ऐसे स्वप्नों की पूरी कथा कही जाए तो स्नायु-रोग के सारे रहस्य प्रकट करने होंगे; ऐसा करना हमारे लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि हमने स्तायु-रोगों के ग्रध्य-यन की तैयारी करने के लिए ही स्वप्नों की समस्या उठाई है।

ग्रब मुफ्ते ग्राशा है कि ग्राप ख़ुशी से इस सामग्री को छोड़ देंगे, ग्रीर स्वस्थ व्यक्तियों के या शायद अपने ही स्वप्नों की व्याख्या सुनना पसन्द करेंगे। पर इन स्वप्नों की वस्तु के कारण ऐसा होना ग्रसम्भव है । कोई ग्रादमी ग्रपने ग्रापको, या ग्रपने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को इतनी स्पष्टता से खोलकर नहीं रखेगा, जितनी स्पष्टता से स्वप्न के पूरे निर्वचन के लिए उसे खोलकर रखना स्रावश्यक है; क्योंकि, जैसा कि ग्राप पहले ही जानते हैं, उनका सम्बन्ध व्यक्तित्व के सबसे ् ग्रिधिक घनिष्ठ ग्रंशों से होता है । स्वप्न सुनाने में उसकी कथावस्तु के कारण होने वाली कठिनाई के अलावा एक और भी कठिनाई है। आप जानते हैं कि स्वप्न स्वयं स्वप्त-द्रष्टा को अपरिचित श्रौर श्रजीब मालूम होता है। जिस बाहरी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का पता नहीं, उसे तो यह ग्रौर भी ग्रजीब लगेगा। मनोविश्लेषण के साहित्य में ग्रच्छे ग्रौर विस्तृत स्वप्त-विश्लेषणों की कमी नहीं है। स्वयं मैंने कुछ ऐसे विश्लेषण प्रकाशित किए हैं जो कुछ रोगियों के इतिहास के ग्रंश थे। स्वप्त-निर्वचन का शायद सबसे ग्रच्छा उदाहरण वह है जो ग्रो० रैन्क ने प्रकाशित किया है, जिसमें एक नौजवान लड़की के परस्पर सम्बन्धित दो स्वप्नों का विश्लेषण है । यह छपे हुए लगभग दो पृष्ठों पर है, पर इसका विश्लेषण ७६ पृष्ठों में है। इतने बड़े काम के लिए तो प्रायः एक पूरा सत्र चाहिए । यदि हम कुछ लम्बे ग्रौर काफी विपर्यस्त स्वप्न छांट लेते तो हमें इतनी सारी व्याख्याय्रों में जाना पड़ता, साहचर्यों ग्रौर स्मृतियों के रूप में इतनी सारी सामग्री पेश करनी पड़ती, ग्रौर इतने ग्रधिक नए प्रसंगों में जाना पड़ता कि एक व्याख्यान इसके लिए बिलकुल ग्रपर्याप्त रहता, ग्रौर ग्रापको इस सारे स्वप्न का कुछ भी ग्रन्दाज न होता। इसलिए यदि मैं कम कठिनाई वाला रास्ता पकड़्रं ग्रौर स्नायु-रोगियों के स्वप्नों के कुछ खण्ड श्रापके सामने पेश करूं, जिनमें कोई एक या दूसरी विशेषता पहचानी जा सके, तो ग्रापको सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। पेश करने के लिए प्रतीक सबसे ग्रासान चीज हैं श्रौर उनके बाद स्वप्न-निर्वचन के प्रतिगामी स्वरूप की कुछ विशेषताश्रों का नंबर है । मैं ग्रापको यह बताऊंगा कि नीचे दिए गए स्वप्नों में से प्रत्येक स्वप्न को मैं क्यों सुनाने योग्य समऋता हं।

१ सिर्फ़ दो छोटे चित्रों वाला स्वप्त; स्वप्त-द्रष्टा का चाचा सिगरेट पी रहा था, हालांकि उस दिन शनिवार था — एक स्त्री स्वप्त-द्रष्टा को लाड़-प्यार कर रही थी जैसे वह उसीका बच्चा हो।

पहले चित्र के विषय में स्वप्त-द्रष्टा (एक यहूदी) ने कहा कि मेरा चाचा बड़ा धर्मात्मा ग्रादमी है, जिसने पवित्र दिनों में सिगरेट पीने जैसा पाप का काम न कभी किया है ग्रौर न कभी करेगा। दूसरे चित्र वाली स्त्री के साथ एकमात्र साहचर्य स्वप्त-द्रष्टा की माता का था। ये दोनों चित्र या विचार ग्रवश्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, पर किस रूपमें ? क्योंकि उसने साफ़ तौर से इस बात का खण्डन किया कि उसका चाचा स्वय्न का कार्य कभी सचमुच करेगा, इसलिए शर्तसूचक 'यदि' शब्द लगा देने से इसका अर्थ सूभने लगेगा: "यदि मेरा चाचा, जो इतना धार्मिक आदमी है, शनिवार को सिगरेट पीने लगे तो मुभे भी मेरी माता लाड़-प्यार कर सकती है।" स्पष्ट है कि इसका अर्थ यह हुआ कि माता द्वारा लाड़ किए जाने का उतना ही सख्त निषेध था जितना धर्मात्मा यहूदी के लिए पवित्र दिन पर सिगरेट पीने का। आपको मेरा वह कथन याद होगा कि स्वप्न में स्वप्न-विचारों के सब आपसी सम्बन्ध लोप हो जाते हैं, विचार टूटकर मूल वस्तु के रूप में आ जाते हैं, और निर्वचन करते हुए हमारा कार्य यह है कि जो सम्बन्ध लुप्त हो गए हैं, उन्हें फिर से जोड़ें।

२. स्वप्नों के विषय में मैंने जो कुछ लिखा है उसके कारण मैं इस विषय में आम जनता का सलाहकार-सा हो गया हूं और बहुत वर्षों से मेरे पास बड़े दूर-दूर के स्थानों से पत्र आते हैं, जिनमें स्वप्न लिखे रहते हैं, या मेरी राय पूछी होती है। स्वभावत: मैं उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मुफे अपने स्वप्नों के साथ इतनी काफ़ी सामग्री भी दी कि उनका निर्वचन हो सके या जिन्होंने स्वयं निर्वचन पेश किए हैं। म्युनिख के एक मेडिकल विद्यार्थी का १६१० का निम्नलिखत स्वप्न इसी तरह का है, जिसे मैं आपको सुना रहा हूं, इसलिए कि आपकी यह समफ में आ जाए कि साधारणतया तब तक स्वप्न को समफना कितना कठिन है जब तक स्वप्नष्टा स्वयं इसके बारे में जो कुछ बता सकता है, वह न बता दे। कारण कि मुफे शक है कि अपने मन में आप सोच रहे हैं कि प्रतीकों का अनुवाद कर देना निर्वचन का आदर्श तरीका है और मुक्त साहचर्य की विधि आप छोड़ देना पसन्द करेंो, इसलिए ऐसी घातक गलती को मैं आपके मन से निकाल देना चाहता हूं।

१३ जुलाई, १६१०। सबेरे के समय मुभे यह स्वप्न श्राया: मैं टीविनजेन की एक गली में साइकिल चलाता जा रहा था कि एक भूरा कुत्ता मेरे पीछे दौड़ता हुआ श्राया श्रौर उसने मेरी एक एड़ी पकड़ ली। मैं कुछ दूर श्रौर चलकर साइकिल से उतर गया और एक सीढ़ी पर बैठ कर कुत्ते को भगाने लगा, क्योंकि उसने श्रपने दांत मेरी एड़ी में अच्छी तरह गड़ा दिए थे। (कुत्ते के मुभे काटने से श्रौर इस सार वृद्य से मुभे कुछ बुरा नहीं मालूम हुआ।) दो अधिक उम्र की महिलाएं सामने बैठी हंसती हुई मेरी श्रोर देख रही थीं। इसके बाद में जाग उठा, श्रौर जैसा कि पहले बहुत बार हुआ है, जाग जाने पर भी सारा स्वप्न मुभे स्पष्ट याद था।

इस उदाहरण में प्रतीकात्मकता से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता, श्रौर स्वप्न-द्रष्टा हमें स्वयं श्रागे बताता है । ''हाल में ही सड़क पर एक लड़की को देखने मात्र से मेरा उससे प्रेम हो गया था, पर मेरे पास उससे परिचय करने का कोई उपाय नहीं था । मैं उसके कुत्ते को माघ्यम बनाकर उससे श्रासानी से परिचय प्राप्त कर सकता था, क्योंकि मैं स्वयं कुत्तों का बड़ा प्रेमी हूं ग्रौर यह देखकर ही उसकी ग्रोर ग्राकृष्ट हुआ था कि वह भी कुत्तों से प्रेम करती है।" आगे वह कहता है: "मैंने कई बार लड़ते हुए कुत्तों को बड़ी चतुराई से अलग किया है, जिससे देखने वाले चिकत हो जाते थे।" अब हमें पता चलता है कि जो लड़की उसकी नज़र में चढ़ी है, वह सदा इसी कुत्ते के साथ घूमती दिखाई देती थी, पर व्यक्त स्वप्न में वह नहीं है; सिर्फ उसके साहचर्य में रहने वाला कुत्ता है। शायद वे बुजुर्ग महिलाएं, जो उसकी ओर देखकर हंस रही थीं, उस लड़की को निरूपित करती हैं, पर वह और जो कुछ बताता है, उससे वह बात स्पष्ट नहीं होती। वह स्वप्न में साइकिल चला रहा था—यह बात उस स्थित को ही सूचित करती है, जो उसे याद थी, क्योंकि वह कुत्ते के साथ उस लड़की से जब मिला, तब वह साइकिल ही चला रहा था।

३. जब किसी भ्रादमी का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तब काफी दिनों बाद उसे एक विशेष तरह का स्वप्न ग्राता है, जिसमें उसके इस ज्ञान का कि वह व्यक्ति मर चुका है, ग्रौर उसकी उसे पुन: जीवित देखने की इच्छा का बड़ा ग्रजीब मिश्रण हो जाता है। कभी-कभी मृत व्यक्ति स्वप्न में मृत ग्रौर साथ ही जीवित दिखाई देता है--जीवित इसलिए क्योंकि वह यह नहीं जानता कि वह मर चुका है; मानो वह तब ही सचमुच मरेगा जब वह इस बात को जान लेगा। कभी-कभी वह ग्राधा मरा ग्रीर ग्राधा जिन्दा होता है, ग्रीर इन दोनों दशाग्रों के सूचक चिह्न ग्रलग-ग्रलग दिखाई देते हैं। ग्राप इन स्वप्नों को निरे ग्रर्थहीन नहीं कह सकते, क्योंकि परियों की कहानियों की तरह, जिनमें मरने के बाद फिर जिन्दा हो जाना बिलकूल ग्राम बात है, स्वप्नों में भी यह ग्रग्नाह्य नहीं हो सकता। जहां तक मैं ऐसे स्वप्नों का विश्लेषण कर सका हूं, मुभ्ते यह प्रतीत हुआ कि उनकी तर्कसंगत व्याख्या की जा सकती है, कि मृत व्यक्ति को वापस बुलाने की पवित्र इच्छा बड़े ग्रजीबो-गरीब रूपों में अपने ग्राप को प्रकट करती है। मैं ग्रापके सामने इस तरह का एक स्वप्न पेश करूंगा जो निश्चित ही बड़ा ग्रजीब ग्रौर बेतुका लगता है ग्रौर जिसके विश्लेषण से हमारे सिद्धान्त-विवेचन में पहले ग्राई हुई बहुत-सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी । स्वप्न-द्रष्टा का पिता कुछ वर्ष पहले गुजर गया थाः

मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, पर उसे जमीन में गाड़ दिया गया था श्रीर वह बीमार दिखाई देता था। वह जीवित रहा श्रीर मैंने भरसक कोशिश की कि वह यह बात न देख सके। इसके बाद स्वप्न में श्रीर बातें श्रा जाती हैं, जिनका कोई सीधा सम्बन्ध पहली बातों से नहीं मालूम पड़ता।

यह तथ्य, कि पिता मर गया था, हम जानते हैं; पर ग्रसल में उसे गाड़ा नहीं गया था। ग्रसल में, ग्रागे होने वाली बातों से इस प्रश्न का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है कि ग्रसली तथ्य क्या था। पर स्वप्न देखने वाले ने ग्रागे कहा कि ग्रपने पिता के ग्रन्तिम संस्कार से लौटने के बाद उसका एक दांत दर्द करने लगा। वह यहूदी धर्म-वचन, 'यदि तेरा दांत तुभे तंग करे तो उसे निकाल दे' के ग्रनुसार चलना चाहता था, श्रौर इसलिए दांत निकालने वाले के पास गया पर दांत निकालने वाले ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा धीरज रखो। "मैं इसमें", दांत निकालने वाले ने कहा, "कुछ लगाकर स्नायु को संज्ञाहीन कर दूंगा ग्रौर तीन दिन बाद तुम श्राना, तब मैं इसे निकाल दूंगा।" "यह निकालना", स्वप्न-द्रष्टा एकाएक बोला, "ही गाड़ना है।"

क्या उसका कहना सही था ? सच है कि यहां ठीक सादृश्य नहीं है क्योंकि दांत नहीं निकाला गया, बिल्क उसका सिर्फ एक मुर्दा ग्रंश निकाला गया है, पर अनुभव से हमें यह पता चलेगा कि इस तरह की गलतियां स्वप्न-तंत्र पैदा करता है। हम यह कल्पना करते हैं कि स्वप्त-द्रष्टा ने संघनन के प्रक्रम द्वारा मृत पिता ग्रौर दांत को, जो मरा हुआ था पर फिर भी मौजूद था, मिलाक्षर एक कर लिया था, इसलिए कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं कि व्यक्त स्वप्न में बेतुकापन ग्रा गया; क्योंकि स्पष्टत: दांत के बारे में कही गई सारी बात पिता पर लागू नहीं हो सकती। तब फिर पिता ग्रौर दांत दोनों में ऐसी सामान्य बात कौन-सी है जिससे इनकी तुलना हो सके।

ऐसी कोई बात अवश्य रही होगी, क्योंकि स्वप्न-द्रष्टा ने आगे बताया कि मैं इस कहावत से परिचित हूं कि यदि किसीको एक दांत टूटने का स्वप्न आए तो इसका अर्थ यह है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति विदा होने वाला है।

हम जानते हैं कि यह श्राम प्रचलित निर्वचन ग़लत है या एक बड़े विकृत स्रथं में ही सही है। इसलिए हमें सचमुच यह पता लगने पर श्रौर भी श्राश्चर्य होगा कि स्वप्त-वस्तु के श्रन्य श्रवयवों के पीछे इस प्रकार संकेत से सूचित की गई बात क्या है।

इसके बाद, बिना किसी अनुरोध के, स्वप्न-द्रष्टा अपने पिता की बीमारी और मृत्यु के, तथा अपने और अपने पिता के सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने लगा। बीमारी बहुत लम्बी चली थी और पिता की देखभाल और इलाज में पुत्र को बहुत धन खर्च करना पड़ा था। पर उसे वह खर्च भारी नहीं मालूम हुआ, न उसने कभी धीरज छोड़ा, और न उसके मन में यह इच्छा ही हुई कि पिता का अन्त जल्दी आ जाए। उसे अपनी सच्चे यहूदियों के योग्य पितृभिक्ति पर और यहूदी धर्म का पूरी तरह पालन करने पर अभिमान था। क्या यहां हमें स्वप्न से सम्बन्धित विचारों में कोई परस्पर विरोध नहीं अनुभव होता? उसने दांत और पिता को एक बताया था। वह यहूदी धर्म के अनुसार ही दांत को निकाल डालना चाहता था। यहूदी धर्म कहता है कि दर्द करने वाले दांत भी निकाल देना चाहिए। वह अपने पिता से भी धर्म के आदेश के अनुसार ही व्यवहार करना चाहता था। पर यहां धर्म का आदेश यह था कि उसे खर्च और परेशानी की परवाह नहीं करनी चाहिए, सारा बोभ अपने ऊपर लेना चाहिए, और अपने मन में अपनी परेशानी चाहिए, सारा बोभ अपने ऊपर लेना चाहिए, और अपने मन में अपनी परेशानी

के कारण कोई विरुद्ध बात नहीं म्राने देनी चाहिए। क्या इन दोनों स्थितियों में तब म्रिधिक ग्रच्छा मेल नहो जाता यदि उसने ग्रयने रोगी पिता के प्रति भी धीरे-धीरे सचमुच वे ही भावनाएं ग्रयनाई होतीं जो उसने ग्रयने रोगी दांत के प्रति ग्रयनाई थीं, ग्रर्थात् यदि उसने मृत्यु से यह चाहा होता कि वह उसके पिता के ग्रनावश्यक, कष्टकारक ग्रीर मंहगे जीवन का जल्दी खात्मा कर दे ?

मभे जरा भी सन्देह नहीं कि ग्रसल में लम्बी बीमारी में ग्रपने पिता के प्रति उसका यही रुख रहा था और दिखावटी तौर से उसका अपनी पितृभिवत पर जोर देना इस तरह की स्मृतियों को अपने मन से दूर रखने के उद्देश्य से था। इस तरह की स्रवस्थास्रों में पिता की मृत्यु की इच्छा पैदा हो जाना, स्रौर उसे कोई ऐसा करुण उदगार प्रकट करके, जैसे 'इससे वह कष्ट से मुक्त हो जाएगा' छिपाना कोई ग्रसामान्य बात नहीं है । पर मैं विशेष रूप से ग्रापको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां गुप्त विचारों में ही एक बाधा दूर हो गई है। हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि विचारों का पहला भाग सिर्फ़ ग्रस्थायी रूप से ग्रचेतन था, ग्रथीत् स्वप्न-तंत्र के वास्तविक प्रक्रम के समय वह अचेतन था। दूसरी ओर, पिता के प्रति भाव-नाएं सम्भाव्यतः स्थायी रूप से, ग्रीर हो सकता है कि बचपन से ही, विरोधी थीं, ग्रौर पिता की बीमारी के दिनों में मानो डरते-डरते ग्रौर छिपे रूप में ये चेतना में घस ग्राई थीं। यह बात भ्रन्य गुप्त विचारों के वारे में, जो ग्रसंदिग्ध रूप से स्वप्न की वस्तु के सहायक हुए हैं, हम ग्रौर भी ग्रधिक निरुचय के साथ कह सकते हैं। यह सच है कि इसमें पिता के प्रति विरोधी भावनात्रों के कोई संकेत नहीं हैं, पर जब हम बच्चे के जीवन में इन विरोधी भावों के उद्गम की खोज करते हैं, तब हमें यह याद ग्राता है कि पिता का भय इस कारण उत्पन्न होता है कि जीवन के ग्रार-मिभक वर्षों में वह ही लड़के की यौन चेष्टाग्रों का विरोध करता है, जैसा कि उसे पुत्र में जवानी स्नाने के बाद सामाजिक दृष्टि से प्रायः मजबूरन करना पड़ता है । हमारे स्वप्न-द्रष्टा का ग्रपने पिता से यह सम्बन्ध था । उसके पितृत्रेम में ग्रादर और भय मिले हुए थे, और इस भय का मूल यह था कि शुरू में यौन चेण्टाग्रों से बचने के लिए उसे डराया गया।

स्वप्त की स्रगली बातों की व्याख्या स्रव हम स्वयं रित-ग्रंथि के कर सकते हैं। 'वह बीमार लगता था', यह दांत के डाक्टर के इस कथन का कि इस जगह से दांत का हट जाना अच्छा नहीं लगता, निर्देश था; पर यह साथ ही उस 'बीमार (अर्थात् बुरा) लगने' का भी निर्देश करता है जिससे वह युवक अपनी तहणाई के दिनों में अपनी अत्यधिक यौन चेष्टाओं को प्रदिशत करता है, या उनके प्रदिशत हो जाने से डरता है। स्वप्न-द्रष्टा ने अपना दिल हल्का करने के लिए व्यक्त स्वप्न

<sup>?.</sup> Onanism Complex.

में बीमारी का रूप ग्रपने ऊपर से हटाकर ग्रपने पिता पर पहुंचा दिया था। ग्राप जानते ही हैं कि इस तरह का ग्रपवर्तन े या विस्थापन ग्रर्थात् कोई बात किसी स्थान से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा देना, स्वप्न-तंत्र की एक युक्ति है। यह बात कि 'वह जिंदा रहा', पिता को फिर जीवित देखने की इच्छा तथा दांत-डाक्टर के दांत को बचाने के वायदे, इन दोनों से मेल खाती है। यह कथन कि 'मैंने भरसक कोशिश की कि वह इसे देख न सके' बड़े सूक्ष्म तरीके से हमें यह बात इस तरह पूरी करने के लिए प्रेरित करता है कि 'वह मृत था।' पर उनको ऐसे ढंग से पूरा करने का कि उसका सचमुच कुछ ग्रर्थ बन जाए, जो एकमात्र तरीका है, वह भी हमें स्वयं रित-ग्रंथि की सूचना देता है; क्योंकि यह सामान्य बात है कि वह नौजवान ग्रपने यौन जीवन को ग्रपने पिता से छिपाने की भरसक कोशिश करे। ग्रन्त में मैं ग्रापको यह याद दिलाना चाहता हूं कि तथाकथित 'दांत-दर्द के स्वप्न' सदा स्वयं रित ग्रौर इसकी ग्राशंकित सजा का ही निर्देश करते हैं।

श्रापने देखा कि किस तरह यह समभ में न श्रानेवाला स्वप्न, एक विशेष प्रकार के श्रीर भ्रम में डालने वाले संघनन द्वारा, इसमें से उन सब विचारों का विलोप कर देता है जो गुप्त विचार-श्रेणी के श्रसली केन्द्र से सम्बन्धित हैं; श्रीर जो विचार सबसे गहरे श्रीर समय की दृष्टि से सबसे दूर वाले थे, उन्हें निरूपित करने के लिए दो तरह के श्रथों वाली स्थानापन्न रचनाएं पैदा करके बना है।

४. हम उन विशेषताहीन ग्रौर तुच्छ स्वप्नों की जड़ तक पहले पहुंचने की बार-बार कोशिश कर चुके हैं जिनमें कोई बेतुकी या ग्रजीब बात नहीं होती बिलक जिनसे यह प्रश्न पैदा होता है: हमें ऐसी तुच्छ बातों का स्वप्न क्यों ग्राता है? इसिलए मैं इस तरह का एक नया उदाहरण दूंगा, जिसमें एक दूसरे से जुड़े हुए तीन स्वप्न हैं जो एक युवती महिला ने एक ही रात में देखे थे।

(क) वह प्रपने मकान में अपने हॉल में से गुजर रही थी कि उसका सिर एक नीचे लटकते हुए फान्स से इतने जोर से टकराया कि खून निकल आया। इस घटना से उसे ऐसी किसी बात का ध्यान नहीं ग्राया जो सचमुच हुई हो। उसका कथन बिलकुल दूसरी दिशा में जाता था: "ग्राप देखते हैं कि मेरे बाल कितनी बुरी तरह कड़ रहे हैं। कल मेरी मां ने मुक्से कहा था: बेटी, यदि ऐसे ही चलता रहा तो तेरा सिर शीघ्र ही तेरे नितम्ब की तरह केशहीन हो जाएगा।" यहां हम देखते हैं कि सिर शरीर के दूसरे सिरे का सूचक है। फ़ानूस के प्रतीक को समक्षने के लिए ग्रीर किसी मदद की जरूरत नहीं; लम्बे हो सकने वाले सब पदार्थ पुरुष-लिंग के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार, स्वप्न का वास्तविक विषय शिश्न के संस्पर्श से शरीर के निचले सिरे पर होनेवाला रक्तसाव है। इसके ग्रीर ग्रर्थ भी हो सकते हैं। स्वप्न-

<sup>?.</sup> Inversion.

द्रष्टा के ग्रौर साहचर्यों से पता चलता है कि इस स्वप्न का इस धारणा से सम्बन्ध है कि मासिक धर्म पुरुष के साथ सम्भोग करने से पैदा होता है——यौन विषयों में यह धारणा कच्ची उम्र की लड़कियों में ग्राम तौर पर मिल जाती है।

- (ख) स्वण्न-द्रष्टा ने देखा कि एक अंगू रों के बाग में एक गहरा गड्ढा है, जिसके बारे में वह जानती थी कि वह एक पेड़ के उखड़ने से बना है। इस मामले में उसने बताया कि 'पेड़ गायब था', जिसका अर्थ यह हुआ कि उसने स्वप्न में पेड़ नहीं देखा। परन्तु इन्हीं शब्दों से एक दूसरा विचार भी प्रकट होता है जिससे हमें इसके प्रतीकात्मक निर्वचन के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता। यह स्वप्न यौन विषयों में एक और बालकों की-सी धारणा, अर्थात् इस धारणा का निर्देश करता है कि शुरू में लड़कियों की जननेन्द्रियां लड़कों जैसी ही थीं, और इस अंग का बाद वाला रूप लिंग-विच्छेद (पेड़ उखड़ने) से बना है।
- (ग) स्वप्न-द्रष्टा श्रपनी मेज की दराज़ के श्रागे खड़ी थी जिसे वह इतनी श्रच्छी तरह जानती है कि यदि उसे कोई छूए तो उसे तुरन्त पता चल जाएगा। मेज की दराज भी श्रौर सभी दराजों, तिजोरियों श्रौर सन्दूकों की तरह स्त्री जननेंद्रिय की प्रतीक है। वह जानती थी कि सम्भोग (या उसके श्रनुसार कोई भी संस्पर्श) होने पर जननेन्द्रिय इस बात के कुछ संकेत प्रकट करती है श्रौर उसे बहुत समय से इस बात की दोषी समभे जाने का भय था। मैं समभता हूं कि इन तीनों स्वप्नों में मुख्य बल जानने पर है। उसके मन में वह समय था जब वह यौन विषयों में बालबुद्धि से खोजबीन किया करती थी, जिसके परिणामों पर उसे उस समय बड़ा श्रीभमान था।
- ५. प्रतीकात्मकता का एक स्रौर उदाहरण देखिए; पर इस बार में उस मान-सिक स्थिति का भी संक्षेप में उल्लेख करूंगा जिसमें वह स्वप्न पैदा हुस्रा। एक पुरुष स्रौर एक स्त्री ने, जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक रात इकट्ठे गुजारी; पुरुष ने उसका स्वभाव मातृत्वपूर्ण बताया। वह उन स्त्रियों में से थी जिसकी संतान-प्राप्ति की इच्छा स्रात्निंगनों के समय बलात् प्रकट हो जाती है, परन्तु उनकी मिलन की स्रवस्थास्रों में यह सावधानी रखना स्रावश्यक था कि वीर्य को गर्भ में जाने से रोका जाए। स्रगले दिन सवेरे उठने पर उसने यह स्वप्न सुनाया:

एक लाल टोपीधारी श्रफ्सर गली में उसका पीछा कर रहा था। वह उससे बचकर भागी श्रोर सीढ़ियों पर चढ़ गई श्रोर पीछे-पीछे वह भी श्रा गया। वह दम साघे श्रपने कमरे में पहुंची श्रोर उसने श्रपने पीछे के दरवाजे को बन्द करके ताला लगा दिया। वह श्रादमी बाहर रहा श्रोर उसने दरवाजे के छेद में से भांक-कर देखा कि वह बाहर बेंच पर बैठा रो रहा था।

लाल टोपीवाले ग्रफसर का पीछा करना ग्रौर इसका दम साधे हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाना, जैसा कि ग्राप जानते हैं, सम्भोग कार्य को निरूपित करता है । स्वप्न देखने वाली का दरवाजा बन्द करके अपना पीछा करने वाले को बाहर रोक देना अपरिवर्तन या विस्थापन की युक्ति का एक उदाहरण है, जिसका स्वप्नों में इतना अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि वास्तव में पुरुष ही सम्भोग-कार्य पूरा होने से पहले हटा था। इसी प्रकार, उसने अपने मन के दु:ख की भावना को अपने साथी पर डाल दिया है, क्योंकि वहीं स्वप्न में रोता है; साथ ही उसके आंसू वीर्य का भी निर्देश करते हैं।

ग्रापने यह बात निश्चित ही कभी न कभी सुनी होगी कि मनोविश्लेषण के अनुसार सारे स्वप्न मैथुनार्थक होते हैं। ग्रव ग्राप इस निदा के भूठ होने के बारे में स्वयं ग्रपनी राय बना सकते हैं। ग्राप इच्छा-पूर्ति-स्वप्नों के बारे में, जिनमें प्राथ-मिक ग्रावश्यकताग्रों—भूख, प्यास ग्रौर ग्राजादी की चाह—की सन्तुष्टि होती है, सुविधा-स्वप्नों ग्रौर ग्रधैर्य-स्वप्नों तथा ऐसे स्वप्नों के बारे में जो स्पष्टतः लोभ ग्रौर ग्रहंकार सूचित करते हैं, सुन चुके हैं। पर यह बात ग्राप निश्चित रूप से याद रख सकते हैं कि मनोविश्लेषण के परिणामों के ग्रनुसार वे स्वप्न जिनमें विपर्यास की मात्रा काफ़ी होती है मुख्यतः (पर यहां भी ग्रनन्यतः नहीं) मैथुन सम्बन्धी इच्छाग्रों को प्रकट करते हैं।

६. स्वप्नों में प्रतीकों के उपयोग के बहुत-से उदाहरण मैं एक विशेष विचार से दे रहा हूं । ग्रपने पहले व्याख्यान में मैंने यह कठिनाई बताई थी कि मेरे कथनों को इस तरह प्रत्यक्ष प्रदर्शित नहीं किया जा सकता कि आपको मनोविक्लेषण की जांच के परिणामों पर विश्वास हो जाए ग्रौर ग्रब तक ग्राप मुभसे निःसंदेह सहमत हो गए होंगे। परन्तु मनोविश्लेषण की ग्रलग-ग्रलग स्थापनाएं फिर भी इतने घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं कि किसी भी प्रश्न पर विश्वास स्रौर निश्चय हो जाने पर सारे सिद्धान्त के ग्रधिकतर भाग को ग्रासानी से स्वीकार कर लिया जाता है। मनोविदलेषण के बारे में यह कहा जा सकता है कि यदि ग्राप इसे ग्रपनी कनिष्ठिका पकड़ाएंगे तो शीघ्र ही यह भ्रापका पहुंचा पकड़ लेगा । यदि ग्लतियों की व्याख्या को श्राप सन्तोषजनक मानते हैं तो तर्क का तकाजा है कि बाकी सारी बातों में भी स्राप स्रविश्वास न करें। स्वप्न-प्रतीकात्मकता भी इसी तरह इन बातों को स्वीकार करने में सहायता पहुंचाती है । मैं श्रापको एक गरीब वर्ग की श्रीरत का स्वप्न सुनाऊंगा, जो प्रकाशित हो चुका है । इस ग्रौरत का पति चौकीदार था, ग्रौर हम निश्चयपूर्वक मान सकते हैं कि उसने स्वप्न-प्रतीकात्मकता श्रौर मनोविश्लेषण का नाम भी कभी नहीं सुना था। तब स्राप स्वयं यह फैसला कर सकते हैं कि यौन प्रतीकों की मदद से निकाल गए अर्थ को मनमाना या खींच-तान से निकाला गया कहना उचित है या नहीं।

"तब कोई सेंघ लगाकर मकान में घुस श्राया श्रौर उसने डर के मारे चौकीदार को आवाज लगाई, पर चौकीदार दो आवारागर्दों के साथ एक चर्च में चला गया था, जिसमें कई सीढ़ियां चढ़कर जाया जाता था। चर्च के पीछ एक पहाड़ था, श्रौर पहाड़ पर एक घना जंगल। चौकीदार ने लोहे का टोप, गले का कवच श्रौर चोगा पहन रखा था श्रौर उसकी भूरी दाढ़ी लहरा रही थी। उसके साथ जो दो श्रावारागई शान्तिपूर्वक गए थे, वे चोगे पहने हुए थे, जो उनके घड़ों पर बोरों की तरह लिपटे हुए थे। एक पगडंडी चर्च से पहाड़ की श्रोर जाती थी श्रौर उसके दोनों श्रोर अंची-अंची घास श्रौर काड़ियां थीं जो श्रधिकाधिक घनी होती जाती थीं श्रौर पहाड़ की चोटी पर वाकायदा जंगल था।'

स्राप यहां उपर्युक्त प्रतीकों को बिना परेशानी के पहचान जाएंगे। पुरुष-लिंग तीन व्यक्तियों के दीखने से निरूपित हुआ है, और स्त्री के यौन संग चर्च, पहाड़ सौर जंगल से युक्त दृश्य से निरूपित हुए हैं सौर सीढ़ियों पर चढ़ने का कार्य यहां भी संभोग-कार्य का प्रतीक है। शरीर का जो भाग स्वष्त में 'पहाड़' कहा गया है, उसे शरीर-शास्त्र में भी कामाचल (Mons veneris) कहते हैं।

७. स्रब मैं स्रापको एक स्रौर स्वप्न बताऊंगा । उसकी व्याख्या भी प्रतीकों के द्वारा ही की जाएगी । इसके स्रलावा, यह स्वप्न इस दृष्टि से स्रधिक घ्यान देने योग्य स्रौर विश्वास पैदा करने वाला है कि स्वप्न-द्रष्टा ने स्वयं सब प्रतीकों का स्रनुवाद कर दिया, यद्यपि इसे निर्वचन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी । ऐसी परिस्थित बहुत कम होती है, स्रौर हम ठीक-ठीक नहीं समभ सकते कि यह किन स्रवस्थाओं में होती है ।

वह अपने पिता के साथ एक स्थान पर घूम रहा था जो प्रेटर (विएना का मुख्य पार्क) ही होगा, क्योंकि उन्होंने गोलघर थ्रौर उसके सामने एक छोटा मकान देखा, जिसपर एक गुब्बारा कैंद था जो सुस्त मालूम होता था। उसके पिता ने उससे पूछा कि यह सब किसलिए है। पुत्र को उसके पूछने पर श्राक्चर्य हुश्रा, पर फिर भी उसने कुछ स्पष्टीकरण किया। इसके बाद वे एक श्रांगन में श्राए। घातु की एक बड़ी चादर फैली हुई थी। उसका पिता उसमें से एक बड़ा दुकड़ा काट लेना चाहता था, पर उसने पहले चारों तरफ देखा कि मुभे कोई देख तो नहीं रहा। उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें सिर्फ ओवरसियर से कहने भर की जरूरत है, श्रीर फिर उसके बाद तुम इसे योंही ले जा सकते हो। इस ग्रांगन से कुछ सीढ़ियां नीचे एक डण्डे की श्रीर जाती थीं। इस डण्डे के पार्वी पर कोई नरम वस्तु लगी हुई थी, जैसे यह चमड़े की श्राराम कुर्सी हो। इस डण्डे के नीचे एक लम्बा चबूतरा, श्रीर इससे परे एक और डण्डा था।

स्वप्त-द्रष्टा ने इसका स्वयं यह अर्थ बतायाः "गोलघर मेरी जननेन्द्रियों का प्रतीक है और इसके सामने वाला कैदी गुब्बारा शिश्त का प्रतीक है जिसके ढीला या नरम होने की मुफ्ते शिकायत है।" उसका अधिक विस्तृत अनुवाद इस प्रकार होगाः गोलघर नितम्बों का प्रतीक है (जिसे बच्चे सदा जननेन्द्रियों में शामिल करते हैं) ग्रौर सामने का छोटा मकान ग्रण्डकोष है। स्वप्न में उसका पिता उससे पूछता है कि यह सब क्या है, ग्रर्थात् जननेन्द्रियों का प्रयोजन ग्रौर कार्य क्या है? इस स्थिति को ग्रपवृत्त, ग्रर्थात् उलटा, करना जिससे यह हो कि पुत्र सवाल पूछे, सीधी बात है, ग्रौर ये सवाल ग्रसल में कभी नहीं पूछे गए; इसलिए हमें स्वप्न-विचारों को या तो ग्रभिलाषा मानना चाहिए ग्रौर या उन्हें इस तरह सशर्त ग्रर्थ में लेना चाहिए: "यदि मैं ग्रपने पिता से इसकी व्याख्या करने के लिए कहता..." इस विचार का बाद का हिस्सा हम ग्रभी देखेंगे।

जिस ग्रांगन में धातु की चादर पड़ी है, उसकी प्रतीकों द्वारा व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि वह पिता के कारबार के स्थान का निर्देश है। समफदारी के ख्याल से मैंने उसकी बताई हुई ग्रसली चीज की जगह धातु की चादर कर दी है, पर इसके म्रलावा, स्वप्न के शब्दों में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। स्वप्न-द्रष्टा श्रपने पिता के कारबार में शामिल हुआ था और जिन बहुत आपत्तिजनक कार्यों पर श्रधिक लाभ का दारोमदार था, उनसे बहुत लिज्जित हुश्रा था। इसलिए इस स्वप्त-विचार का ऊपर निर्दिष्ट पिछला ग्रंश इस प्रकार होगा, "(यदि मैं उससे पूछता तो)वह मुभ्रेभी वैसे ही धोखा देता, जैसे अपने ग्राहकों को देता है।" स्वप्न-द्रष्टा धातु का टुकड़ा तोड़ने की, जो न्यापार की बेईमानी का प्रतीक है, एक दूसरी व्याख्या पेश करता है। वह कहता है कि इसका अर्थ है हस्त-मैथ्न का कार्य। यह ब्याख्या न केवल हमारी पूर्वपरिचित है, बल्कि इस निर्वचन के भी अनुसार है कि हस्त-मैथुन के गुप्त कार्य को उलटे विचार ("हम इसे खुलेग्राम कर सकते हैं।") द्वारा प्रकट किया जाए। इस प्रकार यह तथ्य कि हस्त-मैथुन का ग्रारोप पिता पर लगाया जाए, जैसे कि स्वप्न के पहले दृश्य में पूछने को उसके साथ जोड़ा गया था, ठीक वैसा है जैसी कि हमें ग्राशा करनी चाहिए थी। स्वप्न-द्रष्टा ने दीवारों के मुलायम स्पर्श के कारण डण्डे का ग्रर्थ तुरन्त योनि बताया और मैं ग्रपनी ग्रोर से यह कहता हूं कि ऊपर जाना तथा नीचे ग्राना मैथुन-कार्य या सम्भोग का सूचक है।

पहले डंडे के नीचे ग्रौर दूसरे डंडे के परली ग्रोर वाले लम्बे चबूतरे की व्याख्या स्वप्न-द्रष्टा ने ग्रपने इतिहास से स्वयं की । वह कुछ समय सम्भोग करता रहा था ग्रौर इसके बाद निरोधों के कारण उसने इसे छोड़ दिया था, पर इलाज कराकर वह फिर इसे करने योग्य बनने की ग्राशा करता था।

५. नीचे मैं दो ऐसे स्वप्न पेश करता हूं जो उल्लेखनीय बहुपत्नी-प्रवृत्तियों वाले एक विदेशी को ग्राए थे; क्योंकि उनसे इस कथन का स्पष्टीकरण हो सकता है कि प्रत्येक स्वप्त-द्रष्टा का ग्रपना व्यक्तित्व मौजूद होता है, चाहे वह व्यक्त वस्तु

१. Masturbation.

में छिपा हुम्रा ही क्यों न हो । स्वप्नों में संदूक स्त्री-प्रतीक हैं ।

(क) स्वय्त-द्रष्टा एक यात्रा करने वाला था और उसका सामान एक गाड़ी में स्टेशन ले जाया जा रहा था। उसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत-से सन्दूक लदे हुए थे और उनम दो बड़े काले सन्दूक वैसे थे जैसे कि एजेन्टों के होते हैं। उसने दिलासा देते हुए किसीसे कहा 'देखो, वे सिर्फ स्टेशन तक जा रहे हैं।''

श्रसल में, वह बहुत सारे सामान के साथ सफ़र करता है श्रीर इलाज में स्त्रियों सम्बन्धी बहुत-से किस्से बताये। दो काले सन्दूक, दो काली स्त्रियों के प्रतीक हैं जो उस समय उसके जीवन में प्रमुख स्थान रखती थीं। उनमें से एक उसके पास वियेना श्राना चाहती थी। पर मेरी सलाह से उसने उसे, तार द्वारा, श्राने से रोक दिया।

(ख) चुंगी घर का एक दृश्य: एक सहयात्री ने उसका सन्दूक खोला और बेतकल्लुफो से सिगरेट पीते हुए कहा: "उसमें चुंगी योग्य कोई चीज़ नहीं।" चुंगी अधिकारी उसपर विश्वास करता मालूम दिया, पर उसने फिर सन्दूक में हाथ डाला और एक सख्त निषद्ध चीज़ उसमें मिली। तब यात्री ने लाचारी के ढंग से कहा: "क्या करूं इसके लिए लाचार हूं।" स्वप्न-द्रष्टा स्वयं यात्री है, और म चुंगी अफसर हूं। साधारणतया वह मेरे साथ बहुत साफ़ और सीधा रहता है, पर उसने एक नया सम्बन्ध, जो उसने हाल में ही एक महिला के साथ स्थापित कियाथा, मुफते छिपाने का पक्का इरादा कियाथा; क्योंकि उसकी कल्पना थी, और बिलकुल ठीक थी, कि मैं उस महिला को जानता था। वह इस चीज़ के पता लग जाने से उत्पन्न दुविधा और परेशानी की स्थिति एक अपरिचित पर डाल देता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह स्वयं स्वप्न में बिलकुल नहीं स्राता।

१. ग्रब मैं एक ऐसे प्रतीक का उदाहरण देता हूं जिसका मैंने ग्रब तक उल्लेख नहीं किया :

स्वप्त-द्रष्टा को ग्रभी उसकी बहन मिली जिसके साथ उसकी दो सहेलियां थीं, जो ग्रापस में बहनें थीं। उसने उन दोनों से हाथ मिलाया, पर ग्रपनी बहन से नहीं मिलाया।

इसके साथ सम्बन्धित कोई श्रमली घटना उसके मन में नहीं थी। श्रमल में उसके विचार उस समय में पहुंच गए थे जब उसे यह देखकर श्राश्चर्य हुश्रा करता था कि लड़की की छातियां इतनी देर में क्यों बढ़ती हैं। इसलिए दो बहनें छातियों की प्रतीक हैं। वह उन्हें श्रपने हाथ से पकड़ना पसन्द करता यदि वह उसकी बहन न होती।

१०. स्वप्नों में मृत्यु-प्रतीकात्मकता का एक उदाहरण है :

स्वप्त-द्रष्टा एक बहुत ऊंचा, सीघा, लोहे का पुल पार कर रहा था, ग्रौर उसके साथ दो ग्रादमी थे जिनके नाम वह जानता था, पर जागने पर भूल गया । एका-एक वे दोनों गायब हो गये ग्रौर उसने एक भूत जैसा ग्रादमी देखा, जिसने टोपी श्रौर बड़ा चोगा पहन रखा था। उसने उससे पूछा कि क्या तुम तार-घर के हरकारे हो ...? 'नहीं' या गाड़ी वाले हो ? ... 'नहीं'। इसके बाद वह श्रागे चला गया श्रौर स्वप्न में उसे बड़ा डर लगा; जागने पर वह यह कल्पना करने लगा कि लोहे का पुल एकाएक टूट गया श्रौर वह गहरे खड़ड में जा गिरा।

जब इस बात पर बल दिया जाता है कि स्वप्न में दिखाई दिए व्यक्ति स्वप्न-द्रब्टा के प्रपरिचित हैं, या वह उनके नाम भूल गया है, तब साधारणतया वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। स्वप्न-द्रब्टा के परिवार में तीन बच्चे थे यदि उसने शेष दो बच्चों की मृत्यु की कामना की होती, तभी उसे मृत्यु का भय लगना चाहिए। तार के हरकारे के बारे में उसने कहा कि वे सदा बुरी खबरें लाते हैं। ग्रपनी वर्दी के श्रनुसार, स्वप्न में दिखलाई दिया मनुष्य लेंप जलाने वाला भी हो सकता था, जो लेंप बुफाता भी है क्योंकि मृत्यु जीवन की रोशनी को बुफाती है। गाड़ी वाले के बारे में उसके मन में राजा कार्ल की जल-यात्रा के विषय में ऊर्लंड की कविता थी। उसने दो साथियों के साथ एक फील पर की गई खतरनाक यात्रा का भी स्मरण किया, जिसमें उसने किवता में विणत राजा का श्रीभनय किया था। लोहे का पुल उसे एक हाल की दुर्घटना की श्रीर इस मूर्खता-पूर्ण कहावत की याद दिलाता था: 'जीवन एक लटका हुश्रा पुल है।'

११. यह मृत्यु-स्वप्न का एक ग्रीर एक उदाहरण माना जा सकता है:

कोई अपरिचित सज्जन स्वप्न-द्रष्टा के ऊपर काली किनारी वाली विजिटिंग कार्ड डाल रहा था।

१२. श्रव मैं श्रापके सामने एक श्रौर स्वप्न रखता हूं जो कई दृष्टियों से दिल-चस्प लगेगा, परन्तु इसका श्रांशिक कारण स्वप्न-द्रष्टा में स्नायु-रोग की श्रवस्था का होना है:

वह एक रेलगाड़ी में था जो खुली जगह रुकी। उसने सोचा कि कोई दुर्घ-टना होने वाली है श्रौर इसलिए मुक्ते भाग निकलना चाहिए। श्रतः सब डिब्बों में जाकर उसने गार्ड, ड्राइवर श्रादि जो भी कोई उसे मिला, सबको मार डाला।

इस स्वप्न से उसे एक दोस्त द्वारा मुनाई गई कहानी याद आई। किसी इटा-लियन रेलवे लाइन पर एक छोटे डिब्बे में एक पागल आदमी को ले जाया जा रहा था, पर गलती से एक मुसाफिर को उस डिब्बे में आ जाने दिया गया। पागल आदमी ने दूसरे यात्री की हत्या कर दी। इस प्रकार स्वप्त-द्रष्टा ने अपने आपको वह पागल आदमी बना लिया। इसका कारण यह था कि उसे कभी-कभी इस मनोग्रस्तता से परेशानी होती थी कि मुफे 'उन सबके साथ, जिन्हें मेरी बातों का ज्ञान है', भाग जाना चाहिए। इसके बाद उसने स्वयं स्वप्न का अधिक अच्छा प्रयोजन तलाश किया: पिछले दिन उसने थियेटर में एक लड़की को देखा था, जिससे वह विवाह करना चाहता था, पर उसने अपना यह विचार त्याग दिया था, क्योंकि उस लड़की

ने उसके लिए ईष्यों का कारण पैदा किया। ईष्यों उसमें कितने तीत्र रूप में हो सकती थी, यह जानने पर भी वह उससे शादी करने की इच्छा रखता तो सचमुच पागल हो जाता। कहने का मतलब यह है कि वह उसे इतना अविश्वसनीय सम-भता था कि अपनी ईष्यों के कारण वह अपने रास्ते में रोड़ा डालने वाले हर किसी की हत्या कर देता। कई कमरों में से, या यहां की तरह डिब्बों में से, गुजरना, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, विवाह का प्रतीक है। (विरोधी बातों के नियम के अनुसार यह एकपत्नीत्व को प्रकट करता है।)

खुली जगह में गाड़ी के रुकने और दुर्घटना के भय के बारे में उसने यह किस्सा सुनाया:

एक बार स्टेशन से बाहर रेलवे लाइन पर इस तरह एकाएक गाड़ी रुकने पर डिब्बे में बैठी हुई एक नवयुवती ने कहा था कि शायद गाड़ियों में टक्कर होनेवाली है, ग्रौर सबसे अच्छा यह होगा कि टांगें ऊची उठा ली जाएं। 'टांगें उठाना' पदा-वली के साथ उतके देहात में बहुत बार की गई यात्राग्रों के साहचर्य थे, जिनमें वह ऊतर बताई गई लड़की के साथ ग्रपने प्रेम के ग्रारम्भिक सुखमय दिनों में गया था। यह इस बात के लिए, कि यदि वह उससे ग्रब विवाह करे तो पागल हो जाएगा, एक ग्रौर युक्ति है। तो भी स्थित को देखकर मेरा यह निश्चित विचार बना कि उसमें तब भी पागलपन का शिकार होने की इच्छा थी।

## स्वप्नों में अति प्राचीन और शैशवीय विशेषताएं

श्रव हम श्रपने इस निष्कर्ष से फिर नए सिरे से श्रागे बढ़ते हैं कि सेंसरशिप या काट-छांट के प्रभाव से स्वप्न-तंत्र गुप्त स्वप्न-विचारों को दूसरे रूप में बदल देता है। ये विचार उसी तरह के होते हें जैसे जागृत जीवन के सुपरिचित चेतन विचार । वे जिस नए रूप में प्रकट होते हैं, वह अपनी बहुत-सी विशेषतास्रों के कारण हमें समभ में नहीं ग्राता। हम कह चुके हैं कि इसका विकास हमारे बौद्धिक परिवर्धन की उन अवस्थाओं से है जिनसे हम बहुत आगे बढ़ आए हैं, अर्थात् चित्र-लिपियों, प्रतीकात्मक सम्बन्धों, ग्रौर संभवतः उन ग्रवस्थाग्रों से है जो विचार की भाषा का विकास होने से पहले मौजूद थीं । इस कारण हमने स्वप्न-तंत्र द्वारा प्रयुक्त स्रभि-व्यक्ति के प्रकार को प्रतिप्राचीन या प्रतिगामी कहा था।

इससे ग्राप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि स्वप्न-तंत्र का ग्रधिक गहरा ग्रध्य-यन करके हमारे बौद्धिक परिवर्धन की ग्रारम्भिक ग्रवस्थाग्रों के बारे में, जिनका इस समय कुछ भी पता नहीं है, मूल्यवान निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मुफ्ते स्राशा है कि यही होगा, पर इसका यत्न नहीं किया गया है । स्वप्न-तंत्र हमें जिस युग में पहुंचाता है, वह दो दृष्टियों से 'ग्रादिम' है : प्रथम तो इसका ग्रर्थ है व्यष्टि ग्रर्थात् मनुष्य के ग्रारम्भिक दिन, ग्रथीत् उसका बचपन; ग्रीर दूमरे, जहां तक यह बात है कि प्रत्येक व्यष्टि बचपन में, कुछ संक्षिप्त रूप में, मानव-मूलवंश के परिवर्धन के सारे कम को दोहराता है, वहाँ यह निर्देश जातिचरित या वंशवृत्त<sup>9</sup> का निर्देश है। मैं इस बात को श्रसंभव नहीं मानता कि हम गुप्त मानसिक प्रक्रमों के उस भाग में जो व्यष्टि के ग्रारम्भिक दिनों से सम्बन्ध रखता है, ग्रीर उस भाग में, जिसकी जड़ मुलवंश के बाल्यकाल में है, भेद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मभे ऐसा लगता है कि प्रतीकात्मकता को, जो अभिन्यक्ति की ऐसी रीति है जो कि कभी भी व्यष्टि द्वारा नहीं सीखी गई, मुलवंश की देन माना जाना चाहिए ।

<sup>?.</sup> Phylogenetic.

परन्तु स्वप्नों की एक यही अतिप्राचीन या पुरानी विशेषता नहीं होती । आप सब ग्रनभव से यह जानते हैं कि हम सबमें बचपन का स्मृतिनाश (एमनेशिया) होता है। मेरा मतलब यह है कि जीवन के ग्रारम्भिक, ग्रर्थात् पांच, छः या ग्राठ वर्ष की ग्रायु के दिनों के हमारी स्मृति में वैसे ग्रवशेष नहीं रहते जैसे बाद के ग्रनु-भवों के। यह ठीक है कि हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बचपन से ग्राज तक लगा-तार स्मृति का दावा कर सकते हैं, पर उनकी तुलना में इसके विपरीत बहुत म्रादमी हैं, जिनकी स्मृति में बहुत-से खाली स्थान हैं। मेरी राय में इसपर काफ़ी ग्राश्चर्य नहीं पैदा हुग्रा। दो वर्ष की ग्रायु का बच्चा ग्रच्छी तरह बोल सकता है, श्रौर शीघृही यह सिद्ध कर देता है कि वह श्रपने श्रापको उलभनदार मानसिक स्थितियों के अनुकूल बना सकता है, श्रौर इसके श्रलावा ऐसी बातें कहता है जो वर्षों बाद उसके सामने पेश किए जाने पर वह स्वयं भूल गया होता है श्रौर फिर भी ग्रारम्भिक वर्षों में स्मृति ग्रधिक दक्ष होती है क्योंकि उस समय इसपर उतना बोभा नहीं होता जितना बाद में हो जाता है। दूसरे, यह समभने का कोई कारण नहीं है कि स्मृति का कार्य मानसिक व्यापार का कोई विशेष रूप से ऊंचा या कठिन रूप हो । इसके विपरीत, उन लोगों में भी बहुत ग्रच्छी स्मृति-शक्ति हो सकती है जो बुद्धि की दुष्टि से बहुत नीचे घरातल पर हैं।

पर मैं पहली विशेषता के ग्राधार पर ग्राश्रित एक दूसरी विशेषता की ग्रोर म्रापका ध्यान खींचना चाहता हूं, भौर वह यह है कि बचपन के म्रारम्भिक वर्षों की विस्मृति में कुछ स्पष्ट रूप से रखी हुई स्मृतियां निकल ग्राती हैं, जो ग्रधिकतर सुघट्य प्रतिबिम्बों के रूप में होती हैं, जिनके बने रहने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं मालूम होता। बाद के जीवन में जो श्रनेक संस्कार पड़ते हैं, उनपर स्मृति वरण, ग्रर्थात् छंटाई के प्रक्रम से कार्य करती है—महत्वपूर्ण को रख लेती है ग्रौर महत्वहीन को छोड़ देती है, पर बचपन से याद बातों के बारे में यह स्थिति नहीं है । ग्रावश्यक नहीं है कि वे बातें बचपन के महत्वपूर्ण ग्रनुभवों को सूचित करती हों, यहां तक कि बहुत बार वे ऐसी चीजें भी नहीं होतीं जो बच्चे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मालूम हुई हों, बल्कि प्रायः ग्रपने ग्रापमें इतनी तुच्छ ग्रौर ग्रर्थहीन होती हैं कि हम ग्रपने ग्राप से ग्रारचर्य के साथ यही पूछ सकते हैं कि यह विशेष घटना भूली क्यों नहीं ? मैंने विश्लेषण की मदद से बचपन के स्मृति-नाश की ऋौर उसमें से दीखने वाले स्मृति-खंडों की समस्या हल करने की कोशिश की है, श्रौर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चाहे उसके विपरीत कोई भी प्रमाण मिले, पर ग्रसलियत यह है कि बड़ों की तरह बच्चा भी महत्व की बातें ही स्मृति में कायम रखता है; पर जो चीज महत्वपूर्ण है वह (संघनन के, स्रौर विशेष रूप से, विस्थापन के, जिन

<sup>?.</sup> Amnesia.

दोनों से ग्राप परिचित हैं, प्रक्रमों द्वारा) स्मृति में किसी ऊपर से मामूली दोखने वाली बात के रूप में निरूपित होती है। इस कारण मैंने बचपन की इन स्मृतियों को पदें की स्मृतियां कहा है। पूरे विश्लेषण के द्वारा उनसे वे सब बातें निकाली जा सकती हैं, जो भूल चुकी हैं।

मनोविश्लेषण द्वारा होने वाले इलाज में बचपन की स्मृतियों की खाली जगहों को प्राय: भरना पड़ता है भीर वह इलाज जहां तक सफल होता है वहां तक हम उन ग्रारम्भिक वर्षों की विस्मृति के गर्त में गड़ी हुई वस्तु को सामने लाने में सफल होते हैं। ये संस्कार ग्रसल में कभी भूले नहीं, बल्कि सिर्फ पहुंच से बाहर ग्रौर गुप्त हो गए थे, क्योंकि वे अचेतन का हिस्सा बन गए थे। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि वे अचेतन से ग्राप से ग्राप निकल ग्राते हैं ग्रौर स्वप्नों के सिलसिले में ही ऐसा होता है। स्पष्ट है कि स्वप्न-जीवन इन गुप्त तथा बचपन के श्रनुभवों पर लौटने का रास्ता जानता है। इनके बहुत-से ग्रच्छे उदाहरण मनोविञ्लेषण सम्बन्धी साहित्य में मिल जाते हैं, ग्रौर मैंने भी इस प्रकार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक बार एक खास सिलसिले में मुभ्ते एक ऐसे व्यक्ति का स्वप्न ग्राया जिसने स्पष्टतः मेरी कुछ सेवा की ग्रौर जिसे मैंने स्पष्ट रूप में देखा। वह काना, छोटे कद का, मोटा ग्रौर ऊंचे कंधों वाला ग्रादमी था। प्रसंग से मुफ्ते यह पता चला कि वह डाक्टर था। सौभाग्य से मेरी मां उस समय जीवित थी। मैंने उससे पूछा कि जहां मैं पैदा हुआ। था और जहां से मैं तीन वर्ष की आयु में चला आया था, वहां हमारा इलाज करने वाले डाक्टर का ऊपरी रूप कैसा था। उसने मुक्ते बताया कि उसके सिर्फ एक ग्रांख थी, ग्रौर वह नाटा, मोटा ग्रौर ऊंचे कन्धों वाला था। मुफे वह घटना भी बताई गई जिसपर उस डाक्टर को बुलाया गया था श्रौर जिसे मैं भूल गया था। बचपन के शुरू के वर्षों की भूली हुई सामग्री की यह सत्ता भी इस प्रकार स्वप्नों की एक ग्रौर 'ग्रति प्राचीन' विशेषता है ।

इस जानकारी का एक और समस्या पर जो अब तक हल नहीं हो सकी है, कुछ असर पड़ता है। आपको हमारी इस खोज से उत्पन्न आहचर्य का स्मरण होगा कि स्वप्न बहुत अधिक बुरी या बहुत अधिक कामुक इच्छाओं से पैदा होते हैं, और इस कारण स्वप्न-सेन्सरिशप और स्वप्न-विपर्यास, ये दोनों आवश्यक हो गए हैं। अब मान लीजिए कि हमने इस तरह के एक स्वप्न का निर्वचन किया है और परिस्थितियां विशेष रूप से ऐसी अनुकूल हैं कि स्वप्न-द्रष्टा हमारे निर्वचन पर कोई आपत्ति नहीं उठाता। तो भी, वह सदा यह पूछता है कि मेरे मन में ऐसी इच्छा कैसे आ सकती है क्योंकि यह उसे बिलकुल अपरिचित मालूम होती है और वह जानता है कि मैं ठीक इससे उलटी इच्छा किया करता हूं। हमें उसे यह बताने में

Screen-memories.

कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जिस इच्छा का वह खण्डन करता है, उसका मुल या उद्गम कहां है। ये दूषित आवेग अतीत काल में और प्रायः निकट अतीत ... काल की घटनाग्रों में मौजूद होते हैं । यह भी उससे प्रत्यक्षकराया जा सकता है कि कभी वह उन्हें जानता था ग्रौर उनके वारे में सचेत था, चाहे ग्रब यह बात न हो। एक स्त्री को, जिसे इस ग्रर्थ वाला स्वप्न ग्राया था कि वह ग्रपनी एकमात्र पुत्री (जो तब १७ वर्ष की थी) को मरा हुया देखना चाहती थी, हमारी सहायता से यह पता चला कि एक समय उसके मन में सचमुच ही यह मृत्यु की इच्छा रही थी। यह बच्ची एक दु:खद विवाह की संतान थी, जिसमें पति-पत्नी शीघ्र ही श्रलग हो गए थे। एक बार, जब यह बच्ची नहीं पैदा हुई थी, माता ने श्रपने पति के साथ ज़ोर का भगड़ा होने के बाद कोध के ग्रावंग में ग्रपने गर्भ के बच्चे को मारने के लिए ग्रपने शरीर को मुक्कों से पीटा था । कितनी ही माताग्रों ने, जो ग्राज ग्रनेक बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, बड़ी ग्रनिच्छा से उन्हें गर्भ में धारण किया था, ग्रौर यह चाहा था कि उनके भीतर मौजूद जीव ग्रौर ग्रागे न बढ़े, ग्रौर ग्रपनी इस इच्छा को अनेक क्रियाओं में भी परिणत किया था, जो खुशकिस्मती से हानि रहित प्रकार की थीं। इस प्रकार, प्रिय व्यक्तियों के विरुद्ध बाद में होने वाली मृत्यु की इच्छा, जो एक पहेली मालूम होती है, उनसे सम्बन्धित होने के ब्रारम्भिक दिनों से जुड़ी होती है।

एक पिता को, जिसका स्वप्न यह सूचित करता है कि वह अपने सबसे बड़े ग्रौर प्रिय संतान की मृत्यु चाहता था, इसी तरह यह याद करना पड़ता है कि एक समय था, जब वह अपनी इस इच्छा से अपरिचित नहीं था। वह पुरुष, जिसका विवाह निराशाजनक सिद्ध हुम्रा था, प्रायः सोचता था—–उस समय यह बालक ग्रभी शिशु ही था--िक यदि यह छोटा-सा प्राणी, जो उसके लिए कुछ भी ग्रर्थ नहीं रखता था, मर जाए तो वह फिर आजाद हो जाएगा, और अपनी आजादी का ग्रधिक ग्रच्छा उपयोग कर सकेगा । घृणा के बहुत सारे इसी तरह के ग्रावेगों का मूल इसी तरह का होता है। वे अतीत काल की किसी वस्तु की, जो कभी चेतना में थी ग्रौर मानसिक जीवन में ग्रपना स्थान रखती थी, स्मृतियां हैं। इससे ग्राप यह निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि इस तरह के स्वप्न ग्रौर इस तरह की इच्छाएं उन मामलों में नहीं होंगी जिनमें दो व्यक्तियों के सम्बन्धों में इस तरह के कोई परिवर्तन नहीं हुए । मैं ग्रापको यह निष्कर्ष निकालने की ग्रनुमति देने को तैयार हूं, पर यह चेतावनी दे देना चाहता हूं कि म्रापको स्वप्न के शाब्दिक म्रर्थ पर विचार नहीं करना है, बल्कि निर्वचन से प्रकट होने वाले तात्पर्य पर विचार करना है। हो सकता है कि किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का व्यक्त स्वप्न इसे भयंकर नक़ाब के रूप में काम ला रहा हो, ग्रौर ग्रसल में उसका ग्रर्थ बिलकुल दूसरा ही हो, या सम्भव है कि प्रिय व्यक्ति किसी ग्रौर का मिथ्या या मायात्मक 'स्थानापन्न हो ।

परन्त इस स्थिति से ग्रापके मन में एक ग्रौर गम्भीर सवाल पैदा होगा। ग्राप कहेंगे: "यद्यपि मृत्यु की यह इच्छा किसी समय सचमुच थी, श्रौर स्मृति से इसकी पुष्टि होती है, पर यह कोई सच्ची व्याख्या नहीं है; क्योंकि ग्रब इस इंच्छा को हए बहुत समय हो चुका है,श्रौर इस समय यह निश्चित रूप से श्रचेतन में एक स्मृति के रूप में ही रह सकती है, जिसका भावात्मक मूल्य कुछ भी नहीं है, और एक शक्ति-शाली उत्तेजक कारक के रूप में नहीं रह सकती। इस पिछली कर्पना के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। स्वप्त में कोई इच्छा याद ही क्यों आती है? "यह प्रश्न पूछना सचम्च ग्रापके लिए उचित है । इसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे भौर हमें स्वष्त-सिद्धान्त के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भ्रपनी स्थिति प्रकट करती होगी पर मुफ्ते ग्रपने विवेचन की सीमाय्रों में रहना है ग्रौर इस प्रश्न पर स्रभी विचार करने का प्रलोभन छोड़ना होगा । इसलिए फिलहाल, स्राप इसे यहीं छोड़ने को तैयार हो जाएं । हमें इस वास्तविक प्रमाण से ही सन्तोष कर लेना चाहिए कि बहत समय से दबी हुई इस इच्छा के कारण ही स्वप्न का पैदा होना सिद्ध किया जा सकता है, ग्रौर हमें इस प्रश्न की जांच जारी रखनी चाहिए कि क्या ग्रन्य दूषित इच्छाग्रों का मूल भी इसी तरह पीछे की घटनाग्रों में तलाश किया जा सकता है?

हम मृत्यु-इच्छाग्रों पर ही विचार करते हैं जो ग्रधिकतर हमें स्वप्त-द्रष्टा के सीमाहीन श्रहंकार से ही उत्पन्न दिखाई देंगी । इस तरह की इच्छाएं बहत बार स्वप्तों का स्राधारभूत कारण दिखाई देती हैं। जब कभी कोई जीवन में हमारे मार्ग में ग्राता है--ग्रौर हमारे पारस्परिक सम्बन्ध इतने उलक्षे हुए होने पर ऐसा कितनो ही बार होता है! ---तब उस व्यक्ति को दूर करने के लिए तूरन्त एक स्वप्त तैयार हो जाता है, चाहे वह पिता हो, माता हो, भाई हो, बहिन हो, पित हो या पत्नी हो। हमें यह बात आश्चर्यजनक लगी थी कि यह दृष्टता मनष्यमात्र में जन्मजात होती है, श्रीर बिना श्रीर प्रमाण के हम निश्चित रूप से यह मानने को तैयार नहीं कि हमारे स्वप्नों के निर्वचनों का यह प्रमाण सही है। पर जब एक बार हमने यह देख लिया कि इस तरह की इच्छाश्रों का मूल ग्रतीत में खोजना चाहिए, तब हमें उस मनुष्य के ग्रतीत में ऐसा समय ढूंढ़ने में कुछ कठिनाई नहीं हुई थी, जिसमें ऐसे ऋहं कार स्रौर ऐसी इच्छाय्रों का होना कोई य्रजीब बात नहीं, चाहे वह इच्छा ग्रपने इष्ट मित्रों के ग्रौर प्रियजनों के विरुद्ध ही हो । ग्रपने ग्रारम्भिक वर्षों में (जो बाद में विस्मृति के पर्दे में छिप जाते हैं) बच्चा वही व्यक्ति है, जो ऐसे ग्रहंकार को बड़े साफ़ रूप में बहुत बार प्रदर्शित करता है । इस तरह की सृनि-श्चित प्रवृत्तियां, या ठीक-ठीक कहें तो उनके बचे हुए ग्रवशेष, उसमें सदा स्पष्ट ?. Illusory.

रूप में दिखाई देते हैं; कारण यह कि बालक पहले अपने से प्यार करता है, और बाद में दूसरों को प्यार करना और अपने कुछ अहं कार को दूसरों पर कुर्बान करना सीखता है। जिन लोगों से वह शुरू से प्रेम करता मालूम होता है, उनसे भी वह इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि उसे उनकी आवश्यकता है, और उनके बिना उसका काम नहीं चल सकता—अर्थात् यहां भी उसका प्रेरक भाव अहं कार ही होता है। बाद में जाकर ही प्रेम का आवेग अहं कार से अलग होता है; यह अक्षरशः सत्य है कि बच्चा अपने अहं कार के जिएए ही प्रेम करना सीखता है।

इस सिलसिले में बच्चे का ग्रपने भाइयों ग्रौर बहनों के प्रति जो रुख होता है ग्रौर म्रपने माता-पिता के प्रति जो रुख होता है, उन दोनों की तुलना करना शिक्षा-प्रद होगा। ग्रावश्यक नहीं कि छोटा बालक ग्रपने भाइयों ग्रौर बहनों को प्यार करता हो, ग्रौर प्रायः वह यह बात साफ कह देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उन्हें अपना प्रतिद्वन्द्वी समभता है, और उनसे नफरत करता है, और सब लोग जानते हैं कि यह रुख ग्राम तौर से लगातार वर्षों, ग्रर्थात् बच्चे के बड़े हो जाने पर भी, बना रहता है । यह ठीक है कि प्रायः इसके स्थान पर एक ग्रधिक कोमल भावना म्रा जाती है, या शायद यह कहना चाहिए कि कोमल भावना उस पहले वाली भावना के ऊपर स्रा जाती है, पर स्राम तौर से विरोधी भावना स्रधिक पहले की मालम होती है। यह बात ढ़ाई से चार साल तक के बच्चों में उस समय बहुत श्रासानी से देखी जा सकती है, जब कोई नया शिशु पदार्पण करता है। साधारण-तया उसका बड़ी श्रनिच्छा से स्वागत किया जाता है; "मुभे यह पसन्द नहीं; चिड़िया इसे फिर ले जाएगी," इस तरह की बातें ग्राम तौर से कही जाती हैं। बाद में नए शिशु के स्राने पर मौके-बेमौके नापसन्दगी प्रकट की जाती है। उसे चोट पहुंचाने ग्रौर उसपर सचमुच ग्राक्रमण करने की कोशिशें भी की जाती हैं। यदि श्राय में अन्तर कम है तो जब तक बच्चे का मानसिक व्यापार श्रधिक अच्छी तरह परिवधित होता है, उससे पहले ही प्रतिद्वन्द्वी मौजूद मिलता है, ग्रौर वह ग्रपने ग्रापको स्थिति के ग्रनुकूल बना लेता है। दूसरी ग्रोर, यदि ग्रायु में म्रन्तर म्रधिक है तो नए शिशु को देखकर पहले बच्चे में कुछ प्रेमपूर्ण भावनाएं पैदा हो सकती हैं। वह उस शिशुको दिलचस्प चीज श्रौर एक तरह की जीवित गडिया समक्तता है, ग्रौर जब ग्राठ वर्ष या ग्रधिक का ग्रन्तर होता है, ग्रौर विशेष रूप से यदि बड़ा बच्चा लड़की है, तो रक्षण करने का मातृत्वपूर्ण श्रावेग तुरन्त प्रवृत्त हो जाता है, पर सच-सच कहा जाए तो जब हम किसी स्वप्त में किसी भाई या बहन की मृत्यु-इच्छा छिपी हुई देखते हैं, तब हमें कभी भी उलफन पैदा नहीं होती, क्योंकि, बिना बहुत परेशानी के, इसका मूल बचपन में या बहुत बार बाद के वर्षों में, जबकि वे इकट्ठे रहते थे, मिल जाता है।

शायद कोई बाल-घर (नर्सरी) ऐसा नहीं होगा, जिसमें माता-पिता का प्रेम

प्राप्त करने के लिए होड़ न होती हो, उन सबकी सांफी सम्पत्ति के लिए मुकाबला न होता हो, ग्रीर जिस कमरे में वे रहते हैं, उसमें जगह घरने के लिए एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश न होती हो, ग्रीर इन्हींके परिणामस्वरूप मार-पीट के भगड़े न होते हों। यह विरोध-भाव छोटे भाइयों ग्रीर बहनों की तरह बड़ों से भी होता है। मेरा ख्याल है कि बर्नाई शॉ ने ही यह लिखा है: "ग्रंग्रेज युवती अपनी माता के बाद दूसरे नम्बर पर जिससे घृणा करती है वह उसकी बड़ी बहन है।" इस कथन में कुछ ऐसी बात है जो हमारे कानों को खटकती है। हमारे लिए बहनों ग्रीर भाइयों की ग्रापसी घृणा ग्रीर मुकाबलेबाजी को समभना बड़ा ही कठिन है, पर घृणा की भावनाएं माता ग्रीर पुत्री के तथा जनकों ग्रीर सन्तानों के सम्बन्ध के बीच में कैसे घुस सकती हैं?

यह सम्बन्ध बच्चों के द्िटकोण से भी निःसन्देह श्रधिक अनुकूल है, और इसी-की हम स्राशा भी करते हैं। भाइयों स्रीर बहनों में प्रेम न होने की अपेक्षा जनकों ग्रौर सन्तानों में प्रेम न होना कहीं ग्रिधिक बुरा मालूम होता है। यह कहा जा सकता है कि दूसरे प्रकार के प्रेम को हमने पवित्र मान लिया है जब कि पहले प्रकार के प्रेम को ग्रपवित्र हो जाने दिया है। तो भी, रोज के तजुरबे से हमें यह पता चल सकता है कि जनकों ग्रौर बड़ी उम्र के बालकों में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होती हैं, वे बहुधा समाज द्वारा स्थापित ग्रादर्श से नीचे होती हैं ग्रौर कितनी ही विरोध-भावना अन्दर ही अन्दर सूलगती रहती है, और यदि पितुभक्ति या मात-भिवत या ग्रन्य कोमल भावनाग्रों के विचार से उन्हें न दबाया जाए तो वे किसी समय ज्वाला के रूप में फूट निकलें। इस विरोध के प्रेरक कारण सुविदित हैं, ग्रौर एक ही लिङ्ग के व्यक्तियों में परस्पर विरोध होने की, अर्थात् पुत्री का माता से, भौर पिता का पुत्र से विरोध होने की प्रवृत्ति हम देखते हैं। पुत्री को उसकी माता ऐसे हाकिम के रूप में दिखाई देती है जो उसकी इच्छाग्रों पर रुकावटें लगाती है, श्रीर जिसका काम यही है कि वह अपनी पुत्री से यौन श्राजादी का उतना त्याग कराए जितना समाज चाहता है। कुछ अवस्थाओं में माता भी प्रतिद्वन्द्वी होती है, जो उपेक्षित नहीं होना चाहती। यही बात पिता श्रीर पुत्र के बीच श्रीर भी उग्ररूप में होती है। पुत्र के लिए पिता उन सामाजिक बन्धनों का मूर्तरूप है जिन्हें वह बडी श्रनिच्छा से स्वीकार करता है। उसके लिए पिता ही वह व्यक्ति है जो बालकपन के यौन ग्रानन्दों की ग्रौर जब पारिवारिक सम्पत्ति हो तब उसका सख भोगने की उसकी इच्छा पूरी करने के मार्ग में रुकावट बनता है। जब राज-सिहासन का प्रश्न हो, तब यह अधीरता द्खदायी तीवता तक जा पहुंचती है। पिता और पूत्री या माता श्रौर पुत्र का सम्बन्ध कम विनाशकारी मालूम होता है। माता श्रौर पुत्र का सम्बन्ध अपरिवर्तित कोमलता का सबसे शुद्ध उदाहरण है, जिसमें ग्रहंकार की किसी भावना से फर्क नहीं पडता।

श्राप पूछेंगे कि मैं ऐसी तुच्छ श्रौर हर किसीको ज्ञात बातों की चर्चा क्योंकर रहा हूं। इसका कारण यह है कि लोगों के मनों में यह श्रसन्दिग्ध प्रवृत्ति मौजूद है कि वे वास्तविक जीवन में इन बातों के तात्पर्य का निषेध करते हैं श्रौर सामाजिक श्रादर्श जितना वास्तव में पूरा होता है, उससे श्रधिक पूरा होने की बात जाहिर करते हैं, पर श्रधिक श्रच्छा यह है कि मनोविज्ञान ही सचाई बताए श्रौर यह कार्य विश्वनिन्दक या 'सिनिक' लोगों के लिए न छोड़ दे। यह सच है कि यह सामान्य निषेध सिर्फ़ वास्तविक जीवन के बारे में किया जाता है; क्योंकि नाटक-उपन्यास में ऊपर बताए गए प्रेरक भावों का प्रयोग करने की श्राजादी है, जिससे इन श्रादर्शों को भारी चोट पहुंचती है।

इसलिए यदि ग्रधिकतर लोगों के स्वप्नों से यह प्रकट होता है कि वे श्रपने जनकों की, विशेषरूप से उस जनक की, जो स्वप्न-द्रष्टा के समान लिंग वाला है, मृत्यु चाहते हैं तो इसमें श्रारचर्य की कोई बात नहीं। हम यह मान सकते हैं कि यह इच्छा जागृत जीवन में भी, कभी-कभी चेतना में भी रहती है, यदि वह किसी श्रौर प्रेरक भाव के पीछे श्रपने को छिपा सके, जैसे कि हमारे तीसरे उदाहरण में स्वप्न-द्रष्टा ने ग्रपने पिता के बेकार कष्ट सहन पर दया के द्वारा ग्रपने वास्तविक विचार को छिपा दिया । ऐसा बहुत कम होता है कि विरोध-भाव स्रकेला ही बना रहे—प्रधिकतर यह कोमल भावनाय्रों के सामने ऋक जाता है, श्रौर वे ब्रन्त में इसे अवरुद्ध कर देती हैं, अर्थात् दवा देती हैं, और यह पड़ा रहता है, और अन्त में स्वप्न मानो इसे अकेले रूप में प्रदर्शित करता है। जिस चीज को स्वप्न इस अकेले-पन द्वारा बहुत बढ़ाए गए रूप में दिखाता है, वह तब अपना असली आकार ग्रहण कर लेती है, जब हमारा निर्वचन स्वप्न-द्रष्टा के शेष जीवन की दर्षट से इसे इसका उचित स्थान दे दे (एच. सैक्स) । पर यह मृत्यु की इच्छा हमें वहां भी दिखाई देती है जहां वास्तविक जीवन में इसका कोई ग्राधार नहीं होता, ग्रौर जहां बड़ी उम्र वाले युवक को कभी भी यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि उसने जागृत जीवन में इसे अपनाया था। इसका कारण यह है कि विरोध का, विशेषरूप से एक ही लिंग वाले जनक और सन्तान में ग्रापसी विरोध का, सबसे गहरा ग्रौर सबसे ग्राम प्रेरक कारण बालकपन के श्रारम्भिक वर्षों में कियाशील हुस्रा था 🕻

मेरा संकेत अनुराग-भावनाओं की उस प्रतिद्वन्द्विता की ओर है जिसमें लिंग सम्बन्धी तत्वों पर स्पष्टतः बल होता है। पुत्र जब बहुत छोटा होता है, तभी उसमें अपनी माता के प्रति एक विशेष ममता पैदा होने लगती है—वह अपनी माता को अपनी निजी सम्पत्ति समभता है और पिता को ऐसे प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखता है जो उस अकेले की इस सम्पत्ति, उसके इस एकाकी स्वामित्व, का विरोधी है। इसी प्रकार, छोटी लड़की अपनी माता को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो उसके पिता के साथ उसके अनुराग के सम्बन्ध में बाधा डालती है, और ऐसा स्थान घेरे हुए है जिसकी, वह अनुभव करती है कि, मैं स्वयं अच्छी तरह पूर्ति कर सकती हूं। प्रेक्षण से पता चलता है कि इन भावनाग्रों का ग्रस्तित्व कितना प्राचीन है। इन भावनाम्रों को हम ओडिपस प्रन्थि कहते हैं, क्योंकि म्रोडिपस की कहानी में पुत्र की स्थित से पैदा होने वाली इच्छा स्रों के दो चरम रूप-पिता को मार डालने स्रौर माता से विवाह करने की इच्छा--सिर्फ़ थोड़े-से परिवर्तित रूप में पूरे हो जाते हैं। मैं इस बात पर बल नहीं देता कि जनकों ग्रौर संतानों में जितने सम्बन्ध हो सकते हैं, वे सब ग्रोडिपस ग्रंथि के ग्रन्तर्गत ही ग्राते हैं । यह सम्बन्ध ग्रीर भी ग्रधिक उल-भन भरे हो सकते हैं। फिर यह ग्रंथि कम या ग्रधिक परिवर्धित हो सकती है, या यह अपवर्तित हो सकती है, पर यह बालक के मानिसक जीवन में एक नियमित स्रौर बहुत महत्वपूर्ण कारक है । इसके प्रभाव स्रौर इससे पैदा होने वाली श्रन्य घट-नाम्रों का महत्व जितना अधिक समभा जाए, उतना ही थोड़ा है। इसके म्रलावा जनक बहुत बार स्वयं बच्चों को ग्रोडिपस ग्रंथि से प्रतिक्रिया करने के लिए उद्दी-पित करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिंग-भेद के अनुसार प्रायः उन्हें पसन्द या नापसन्द करते हैं, अर्थात् पिता पुत्री को और माता पुत्र को पसन्द करती है, या जहां पति-पत्नी का प्रेम शिथिल हो गया है, वहां संतान को प्रेम के उस आलंबन का स्थानापन्न बना लिया जाता है, जिसका स्राकर्षण खत्म हो गया है।

यह नहीं कहा जा सकता कि स्रोडिपस ग्रंथि की खोज के लिए संसार ने मनो-विश्लेषण सम्बन्धी गवेषणा के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट की है। इसके विपरीत, इस विचार से बड़ी उम्र के लोगों में बड़ा उग्र विरोध पैदा हुन्ना है श्रीर जिन्होंने सब जगह निषिद्ध ग्रौर घृणित माने जाने वाले भावों के ग्रस्तित्व का खंडन करने में अपनी आवाज नहीं उठाई, उन्होंने बाद में ऐसे अप्रासंगिक निर्वचन पेश करके उसकी कमी पूरी कर दी जिनसे स्रोडिपस ग्रन्थि का महत्व खत्म हो जाय । मेरा स्रपना यह ग्रटल विश्वास है कि इसमें न तो कोई खंडन करने योग्य बात है ग्रीर न प्रसन्न होने की बात है-हमें उन तथ्यों से अपने मन की संगति बैठा लेनी चाहिए जिनमें यूनानी पौराणिक कथा को अटल नियति का हाथ दिखलाई देता था। फिर यह कितनी मनोरंजक बात है कि ग्रोडिपस ग्रंथि, जिसको वास्तविक जीवन से दूरकर दिया गया है, श्रीर उपन्यासों में पहुंचा दिया गया है, उनमें स्रपने पूर्णरूप में परि-र्वाधत हो गई है। स्रो॰ रैंक ने इस स्राधार पर सावधानी से स्रध्ययन करके यह दिखलाया है कि किस तरह इसी प्रनिथ से नाटकीय काव्य को असंख्य रूपों, रूप-भेदों भ्रौर छिपे हुए रूपों में, संक्षेप में कहा जाए तो उसी तरह विपर्यस्त होकर जिस तरह स्वप्न-सेंसरिशप के कार्य में हम देख ग्राए हैं, बड़ी मात्रा में प्रेरक भाव प्राप्त हुए हैं । इस प्रकार हम उन स्वप्त-द्रष्टाग्रों में ग्रोडिपस ग्रन्थि तलाश कर सकते हैं जो सौभाग्यवश बाद के जीवन में ग्रपने माता-पिता के साथ संघर्ष से बचे रहे हैं;

<sup>?.</sup> Oedipus complex.

भ्रौर इससे घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाली वह ग्रन्थि दिखाई देती है जिसे बिधयाकरण ग्रन्थि (कैस्ट्रेशन कंप्लेक्स) कहते हैं; स्रर्थात् मैथुन सम्बन्धी मामलों के क्षेत्र में डराए जाने की प्रतिकिया या शुरू की शैशवीय यौन चेष्टा की उस रकावट की प्रतिकिया, जो पिता द्वारा लगाई गई, कही जाती है।

भ्रब तक हमने जो बातें निश्चित रूप से जान ली हैं, उनसे बालक के मानसिक जीवन का ग्रध्ययन करने में हमें मदद मिली है ग्रौर ग्रब हम इसी तरह स्वप्नों में दिखाई देने वाली दूसरे प्रकार की प्रतिषिद्धि इच्छाग्रों, ग्रर्थात् बहुत ग्रधिक कामूक इच्छाग्रों, के उद्भव की व्याख्या प्राप्त करने की ग्राशा कर सकते हैं। इसलिए हमें बालक के यौन जीवन के परिवर्धन का ग्रध्ययन करना पड़ता है, ग्रौर इसमें हमें विमिन्न स्थानों से इन तथ्यों की जानकारी मिलती है। प्रथम तो, यह सब निराधार कल्पना है कि बालक का यौन जीवन नहीं होता ग्रौर उसमें यौन भावना सबसे पहले तरुणावस्था में दिखाई देती है, जब उसकी जननेन्द्रियां परिपक्व ग्रवस्था में ग्रा जाती है। इसके विपरीत, उसका शुरू से एक यौन जीवन होता है जो वस्तु की दृष्टि से समृद्ध होता है, यद्यपि यह अनेक बातों में उस यौन जीवन से भिन्न होता है जो बाद में प्रकृत भा सामान्य माना जाता है । वयस्क जीवन में जिन्हें (काम) विकृतियां र कहते हैं, उनमें, ग्रौर प्रकृत या सामान्य यौन जीवन में इन दृष्टियों से ग्रन्तर होता है : (१) (काम) विकृति में स्पीशीज के भेद (ग्रर्थात् मनुष्य ग्रौर पशु के बीच के म्रन्तर) को भुला दिया जाता है, (२) इसमें विरक्ति द्वारा लगाई गई रुकावटों को महसूस नहीं किया जाता, (३) निषिद्ध संभोग की रुकावट (नजदीकी रक्त-सम्बन्धियों से यौन परितुष्टि करने का निषेध) को पार कर लिया जाता है, (४) सम मैथुन, स्रर्थात् समान लिंग वाले व्यक्ति से यौन परितुष्टि की जाती है स्रौर (५) जननेन्द्रियों द्वारा किया जाने वाला कार्य शरीर के ग्रन्य ग्रंगों ग्रौर विभिन्न क्षेत्रों से कर दिया जाता है। ये सब रुकावटें शुरू से ही मौजूद नहीं होतीं, बल्कि परिवर्धन स्रौर शिक्षण के समय थोड़ी-थोड़ी करके बनती हैं। छोटे बच्चे में ये नहीं होतीं। उसे मनुष्य ग्रौर पशु में बहुत भारी ग्रन्तर नहीं दीखता। मनुष्य जिस दर्प से अपने भ्रापको दूसरे पशुभों से भ्रलग करता है, वह उसमें बाद में उदय होता है। उसे जीवन के ब्रारम्भ में टट्टी या पाखाने से कोई विरक्ति नहीं होती। वह इसे शिक्षण के प्रभाव से धीरे-धीरे सीखता है; वह लिंगों के ग्रन्तर को कोई खास महत्व नहीं देता, ग्रसल में तो वह यह समभता है कि दोनों में जननेन्द्रियों का निर्माण एक ही तरह होता है । वह ग्रपनी ग्रारम्भिक यौन इच्छाग्रों ग्रौर ग्रपनी उत्सुकता को ग्रपने निकटतम लोगों या उन व्यक्तियों के प्रति ही प्रकट करता है जो ग्रन्य कारणों से उसके विशेष प्रिय हों──उसके माता-पिता, भाई-बहिन, या धाय ग्रौर ग्रन्त में, हम उसमें वह विशेष बात देखते हैं जो बाद में किसी प्रेम-सम्बन्ध ?. Normal. ?. Perversions.

के प्रबल होने पर उसमें फिर दिखाई देती है--ग्रर्थात् वह ग्रपनी परितुष्टि के लिए यौन अंगों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जान जाता है कि शरीर के बहत-से अन्य भागों में भी कैसी संवेदकता है, और उनसे भी वैसा सुखदायक संवेदन मिल सकता है, भ्रौर उनसे वह जननेन्द्रियों का कार्य लेता है। तो, यह कहा जा सकता है कि बालक में **बहरूपी (काम) विकृति**े होती है, और यदि उसमें इन सब ग्रावेगों के लेश ही मिलते हैं, तो भी, इसका एक स्रोर तो यह कारण है कि इस समय वे उस रूप से कम तीव रूप में होते हैं, जो वे बाद के जीवन में हासिल कर लेते हैं. श्रीर दूसरी श्रोर शिक्षा बालक की सब यौन श्रीभव्यक्तियों को तुरन्त श्रीर प्रबलता से अवरुद्ध कर देती है, अर्थात् दबा देती है। इस अवरोध को एक सिद्धान्त का रूप दे दिया जाता है; क्योंकि बड़ी म्राय के लोग इनमें से कछ म्रभिव्यक्तियों को नजर-न्दाज् करने की कोशिश करते हैं, श्रौर कुछ का ग़लत अर्थ लगाकर वे उन्हें उनके यौन स्वरूप से वंचित करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि अन्त में सारी बात का पूरी तरह निषेध किया जा सकता है। ये प्रायः वही लोग होते हैं जो पहले छोटे बच्चों के यौन 'नटखटपन' की निन्दा करते हैं, और उसके बाद अपने घर बैठकर उन्हीं बच्चों की यौन शुद्धता का जोर-शोर से मंडन करते हैं। जब बच्चों को ग्राजाद छोड़ दिया जाए या जब उन्हें इस ग्रोर बहकाया जाए तब उनमें काफी मात्रा में विकृत यौन व्यापार दिखाई देते हैं । वड़े लोगों को इसे बहुत गम्भीरता से ग्रहण न करना और इसे 'बच्चों का खेल' समभना ठीक ही है, क्योंकि बच्चों की बडों श्रौर पूरी तरह जिम्मेदार लोगों के नैतिक नियमों से नहीं नापा जा सकता। तो भी ये चीजें होती अवश्य हैं, और इस रूप में उनका महत्व भी है कि उनसे जन्म-जात शारीरिक प्रवृत्तियों का पता चलता है, ग्रौर उनसे बाद में होने वाले परिवर्धन उत्पन्न भ्रौर पोषित होते हैं। उनसे हमें बच्चे के यौन जीवन का अन्तर्दर्शन होता है, ग्रौर इस तरह सारी मानव जाति के यौन जीवन का ग्रन्तर्दर्शन होता है । इस-लिए यदि हमें ग्रपने स्वप्नों के विपर्यासों के पीछे ये सब विकृत इच्छाएं दिखाई देती हैं तो इसका यही ग्रर्थ है कि इस बात में भी स्वप्न पूरी तरह प्रतिगामी होकर शैश-वीय अवस्था में आ गये हैं।

इन निषिद्ध इच्छात्रों में भी विशेष महत्व निषिद्ध संभोग की इच्छात्रों प्रथीत् उन इच्छात्रों को देना चाहिए जो माता-पिता या भाई-बहिनों के साथ मैथुन करने की दिशा में होती हैं। ग्राप जानते हैं कि मनुष्य-समाज ऐसे मैथुन को कितनी घृणा की दृष्टि से देखता है, या कम से कम घृणा की दृष्टि से देखने का दिखावा करता है, और इसको रोकने पर कितना बल दिया जाता है। निषिद्ध सम्भोग की इस भयंकरता का कारण बताने के बड़े ग्रजीबोगरीब यत्न किए गए। कुछ लोगों

<sup>?.</sup> Polymorphous perversion.

ने यह मान लिया है कि प्रकृति ने स्पीशीज को कायम रखने के लिए मन में स्वयं ये प्रतिषेध की भावनाएं पैदा करके एक व्यवस्था कर दी है क्योंकि अन्तरभिजनन, १ ग्रर्थात निकट सम्बन्धियों में विवाह, से मुल वंश का ह्यास हो जाएगा । कुछ लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि बिलकूल बचपन से बहुत अधिक निकटता के कारण उन व्यक्तियों के प्रति यौन इच्छा दूर हो गई है। परन्तू इन दोनों स्रवस्थास्रों में निषिद्ध सम्भोग से श्राप ही श्राप रक्षा हो जाती है, श्रीर हमें सख्त निषेध लागू करने की ग्रावश्यकता समभ में नहीं ग्राती, जिनसे प्रबल इच्छा का-सा संकेत मिलता है। मनोविश्लेषण के ग्रनुसंधानों ने बिलकुल निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि ग्रसल में निषिद्ध प्रेम की इच्छा सबसे पहले होती है, ग्रीर यह इच्छा सदा होती है, ग्रौर इसके प्रति विरोध बाद में ही दिखाई देता है, ग्रौर इस विरोध का कारण उस व्यक्ति के मनोविज्ञान में ढुंढ़ने की ग्रावश्यकता नहीं। वाल मनोविज्ञान पर विचार करने से स्वप्नों को समभने के विषय में जो परिणाम निकले हैं, उनका सारांश यह है : हमें पता चला है कि भूले हुए बाल्यकाल के अनुभवों की सामग्री न केवल स्वप्न की पहुंच में होती है, बल्कि बालक का मानसिक जीवन उसकी सब विशेष-ताम्रों, उसके महंकार, निषिद्ध सम्भोग के लिए उसके वस्तु-चुनाव को साथ लिए हुए उसमें बना रहता है, ग्रीर इसलिए वह ग्रचेतन में कायम रहता है, ग्रीर कि हमारे स्वप्न हर रात हमें इस बचपन की अवस्था में लौटा ले जाते हैं। इस कथन से इस विश्वास की पुष्टि होती है कि **अचेतन शैशवीय मानसिक जीवन ही है,** स्रौर इससे यह ग्रापत्तियोग्य भावना, कि मनुष्य की प्रकृति में इतनी दुष्टता ग्रीर बुराई दिखाई देती है, कुछ कम हो जाती है; क्योंकि यह भयंकर दुष्टता और बुराई सिर्फ वही चीज है जो मानसिक जीवन में मूल ग्रादिकालीन ग्रौर बचपन का ग्रंश है, जो हमें बच्चों में कार्य करता दिखाई देता है, जिसकी हम ग्रंशतः इसलिए उपेक्षा कर देते हैं कि वह इतने छोटे पैमाने पर होता है, श्रीर श्रंशतः इसलिए उपेक्षा कर देते हैं कि हम बच्चों में ग्राचार सम्बन्धी उंचे मानदण्ड की ग्राशा नहीं करते। इस बचपन की ग्रवस्था में लौटकर हमारे स्वप्न हमारी बुराई ग्रौर दुष्टता को बाहर लाते हुए दिखलाई देते हैं, पर यह दिखलावा घोखे में डालने वाला है, हालांकि हम इससे भयभीत हो गए हैं; हम उतने बुरे नहीं हैं जितने स्वप्न के निर्वचन के कारण मालूम होने लगते हैं।

यदि हमारे स्वप्नों के दुष्ट श्रावेग सिर्फ बचपन के या शैशवीय हैं; यदि हमारे श्राचार सम्बन्धी परिवर्धन का शुरू का रूप हैं,यदि स्वप्न हमें विचार श्रीर भावना में बालक बनाने का कार्यमात्र करता है तो इन बुरे स्वप्नों पर शॉमदा होना तर्कसंगत नहीं। परन्तु तर्क करने की योग्यता हमारे मानसिक जीवन का सिर्फ एक ग्रंश है।

<sup>?.</sup> In-breeding.

इसके अलावा, उसमें और बहुत कुछ है जो तर्कसंगत नहीं और होता यह है कि तर्कसंगत न होते हुए भी ऐसे स्वप्नों पर शिंमन्दा होते हैं। हम इनपर स्वप्नसेंसरिशप की किया करते हैं और जब इनमें से कोई इच्छा अपवाद रूप से ऐसे स्पष्ट रूप से हमारी चेतना में घुस आती है कि हम इसे पहचान जाते हैं, तब हमें शर्म और गुस्सा महसूस होता है; हां, हम कभी-कभी किसी विपर्यस्त स्वप्न पर ठीक इस तरह शिंमन्दा होते हैं जैसे हम इसे सचमूच का समभते थे। जरा उस सम्मानित बुजुर्ग महिला के 'प्रेम-सेवा' विषयक स्वप्न पर, उसकी परेशानी भरी बात पर, गौर की जिए; यद्यपि उसका अर्थ उसके सामने कभी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार, समस्या अभी हल नहीं हुई और अब भी यह सम्भव है कि यदि हम स्वप्नों में बुराई के इस प्रश्न पर और आगे विचार करें तो किसी और निष्कर्ष पर तथा मनुष्य-स्वभाव के किसी और अन्दाजे पर पहुंच जाएं।

श्रुपनी सारी जांच-पड़ताल से हम दो परिणामों पर पहुंचे, पर इनसे नई सम-स्याम्रों म्रौर नए संदेहों के शुरू होने का ही संकेत मिलता है। प्रथम, स्वप्नों में प्रति-गमन सिर्फ रूप का नहीं होता, बल्कि ग्रंतःसार का भी होता है । यह हमारे विचारों का ग्रभिव्यक्ति के ग्रादिम रूप में ग्रनुवाद ही नहीं कर देता, बल्कि हमारे ग्रादिम-कालीन मानसिक जीवन की विशेषताओं—-ग्रहंकार की पुरानी प्रधानता तथा हमारे यौन जीवन के स्रारम्भिक स्रावेगों—को भी फिर जगा देता है, स्रौर हमें हमारे बौद्धिक विचार भी प्राप्त करा देता है, बशर्ते कि हम प्रतीकात्मकता की इस प्रकार धारणा बना सकें। श्रौर दूसरे ये सब पुरानी शैशवीय विशेषताएं, जो कभी प्रधान श्रौर एकमात्र प्रधान थीं, श्राज श्रचेतन में चली गई माननी होंगी, श्रौर हमें इसके बारे में भ्रपने विचारों को बदलना ग्रौर बढ़ाना होगा । ग्रब 'श्रचेतन' शब्द सिर्फ उसका वाचक नहीं जो श्रस्थायी रूप से श्रर्थात् कुछ समय के लिए गुप्त है : श्रचे-तन एक विशेष प्रदेश है जिसकी अपनी अलग इच्छाएं और अभिव्यक्ति की अलग रीतियां हैं ग्रौर विशेष मानसिक तंत्र ग्रौर प्रक्रियाएं हैं जो ग्रौर जगह कार्य नहीं करतीं । परन्तु हमारे निर्वचन से प्रकट होनेवाले गुप्त विचार इस प्रदेश के निवासी नहीं होते; वे तो उस तरह के विचारों जैसे होते हैं जो जागृत जीवन में भी हमारे ग्रन्दर रहते हैं, श्रौर फिर भी वे श्रचेतन हैं : इस विरोधाभास का परिहार कैसे किया जाए ? हमें यह स्रनुभव होने लगता है कि यहां हमें विवेक से काम लेना होगा। एक चीज जो हमारे चेतन जीवन में उत्पन्न होती है ग्रौर जिसमें इसकी विशेष-ताएं होती हैं--हम इसे पिछले दिन का 'ग्रवशेष' कहते हैं-ग्रचेतन प्रदेश की एक वस्तु से मिलकर स्वप्न का निर्माण करती है, ग्रौर दो प्रदेशों के बीच में ही स्वप्न-तंत्र पूरा हो जाता है। इस अवशेष पर अचेतन के प्रभाव का आघात होना ही सम्भाव्यत: प्रतिगमन के लिए ग्रनिवार्य शर्त है । मन के ग्रन्य क्षेत्रों की खोज करने से पहले तक हमारे लिए स्वप्नों की प्रकृति के बारे में ग्रधिक गहरी जा सकने वाली

अन्तर्वृष्टि यही है; पर शीघ्र ही गुष्त स्वष्त-विचारों के अचेतनस्वरूप को दूसरा नाम देना होगा, ताकि इसका उस अचेतन सामग्री से विभेद किया जा सके जो शैशवीय क्षेत्र में आती है।

हम नि:सन्देह यह भी पूछ सकते हैं: सोते हुए हमारे मानसिक व्यापार को ऐसे प्रतिगमन पर जबर्दस्ती कौन पहुंचाता है ? नींद को बिगाड़ने वाले मानसिक उद्दीपनों पर बिना इसके क्यों विचार नहीं किया जा सकता और यदि स्वप्त-सेंसर-शिप के कारण मानसिक व्यापार को अपने श्रापको पुराने और अब समभ में न म्राने वाले म्रभिव्यक्ति-रूपों में छिपाना पड़ता है, तो उन पुराने म्रावेगों, इच्छाम्रों ग्रौर विशेषताग्रों को, जो ग्रब दबाई जा चुकी हैं, पुनः जिन्दा करने का उद्देश्य क्या है ? संक्षेप में, रूप और ग्रन्त:सार में प्रतिगमन का क्या लाभ है ? इसका एकमात्र सन्तोषजनक उत्तर यह होगा कि स्वप्नों के बन सकने का यह एक संभव तरीका है कि, गतिकीय दृष्टि से विचार करें तो, स्वप्न को जन्म देने वाले उद्दीपन से ग्रीर किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता, पर यह ऐसा उत्तर है जिसे उचित सिद्ध करने के लिए इस समय हमारे पास कोई युक्ति नहीं है।

## इच्छा-पूर्ति

क्या मैं उन क्रमिक पड़ावों की ग्रापको फिर याद दिलाऊं जिनसे हम ग्रपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचे हैं ? जब अपनी विधि का प्रयोग करते हुए हम स्वप्नों में होने वाले विपर्यास पर पहुंचे थे, तब हमने कुछ समय के लिए इस पर विचार छोड देने का निश्चय किया था और स्वप्नों की प्रकृति के बारे में कोई निश्चित जानकारी हासिल करने के लिए बचपन के स्वप्नों पर विचार किया था। इसके बाद इस जांच के परिणाम प्राप्त करके हमने सीधे ही स्वप्त-विपर्यास की समस्या पर विचार किया स्रौर मुभे स्राशा है कि थोडा-थोडा करके हमने इसे स्रच्छी तरह समभ लिया है ! परन्तु श्रब हमें यह मानना पड़ेगा कि इन दो दिशाश्रों में हम जिन परिणामों पर पहुंचे हैं, वे पूरे-पूरे मेल नहीं खाते ग्रौर यही उचित होगा कि हम श्रपने परिणामों में मेल बैठाएं।

दोनों जांच-पड़तालों से यह स्पष्ट हो गया है कि स्वष्त-तंत्र की सारभूत विशे-षता यह है कि विचारों का मितभ्रमात्मक श्रनुभव में रूपान्तर हो जाता है। यह देखकर चिकत रह जाना पड़ता है कि यह प्रक्रम कैसे हो जाता है, परन्तु यह सामान्य मनोविज्ञान के विचार करने की समस्या है, श्रौर हमें यहां इस पर बिचार नहीं करना है। बालकों के स्वप्नों से हमें यह पता चला है कि स्वप्त-तंत्र का उद्देश्य किसी इच्छा की पूर्ति द्वारा ऐसे मानसिक उद्दीपन को दूर कर देना है जो नींद में बाधा डाल रहा है। विपर्यस्त स्वप्नों के बारे में हम कोई ऐसी ही बात तब तक नहीं कह सकते थे, जब तक हम उनके ग्रर्थ लगाने का तरीका न समभ लें, पर शुरू से ही हमें यह ग्राशा थी कि हम उनके विषय में ग्रपने विचारों का ग्रपने शैशवीय स्वप्त विषयक विचारों से मेल बैठा सकेंगे। यह ग्राशा पहली बार तब पूरी हुई जब हमने यह देखा कि सब स्वप्न ग्रसल में शैशवीय स्वप्न हैं, कि उनमें बचपन की सामग्री का प्रयोग होता है, ग्रौर बच्चों के मन में रहने वाले ग्रावेग ग्रौर तंत्र उनमें स्पष्ट रूप से होते हैं। जब यह महसूस करते हैं कि स्वप्नों में होनेवाले विपर्यास को हमने अच्छी तरह समभ लिया है, तब हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह धारणा विपर्यस्त स्वप्नों के बारे में भी सही है या नहीं, कि स्वप्न **इच्छा-पूर्ति** होते हैं।

अभी हमने कई स्वप्न का अर्थ लगाया था, पर उनमें इच्छा-पृति के प्रश्न पर बिलकूल विचार नहीं किया था । मैं निश्चित रूप से समभता हूं कि उनपर विचार करते हुए यह प्रश्न बार-बार ग्रापके मन में उठता रहा : "उस इच्छा-पूर्ति का क्या हुम्रा जिसे स्वप्त-तंत्र का उद्देश्य माना जाता है ?" यह प्रश्न म्रवश्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य लागों में से हमारे श्रालोचक निरन्तर यह प्रश्न पूछते हैं। श्राप जानते ही हैं कि मनुष्य जाति में बौद्धिक नवीनताग्रों के प्रति सहज उदासीनता है। इसके प्रकट होने का एक तरीका यह है कि ऐसी किसी भी नवीनता को तुरन्त उसके छोटे से छोटे रूप में ले ग्राया जाता है ग्रीर यदि सम्भव हो तो उसे किसी रूढ़ोक्ति का रूप दे दिया जाता है। 'इच्छा-पूर्ति' स्वप्नों के नए सिद्धांत के लिए एक रूढ़ि बात हो गई है। लोग सुनते हैं कि स्वप्नों को इच्छा-पूर्ति बताया जाता है। तब वे पूछते हैं : ''इच्छापूर्ति कहां से पैदा होती है ?'' ग्रौर उनके यह प्रश्न पूछने का ग्रर्थ यह है कि वे उस विचार को ही ग्रस्वीकार करते हैं। उन्हें तुरन्त ग्रपने ऐसे ग्रसंख्य स्वप्न याद ग्रा जाते हैं जिनमें बड़ी ग्रप्रिय भावना ग्रनुभव हुई थी, ग्रौर कभी-कभी तो बड़ा पीड़ाकारक भय तक अनुभव हुआ था, और इस प्रकार स्वप्नों के विषय में मनोविश्लेषण के सिद्धान्त का यह कथन उन्हें बहुत ग्रसम्भाव्य मालूम होता है। इसका स्रासानी से यह जवाब दिया जा सकता है कि विपर्यस्त स्वप्नों में इच्छा-पूर्ति खुले रूप में प्रकट नहीं होती, बल्कि उसे खोजना पड़ता है। इसलिए यह तब तक प्रदर्शित नहीं की जा सकती जब तक स्वप्नों का अर्थ न लगाया गया हो। श्राप यह भी जानते हैं कि इन विपर्यस्त स्वप्नों की तह में कार्य कर रही इच्छाएं वे होती हैं जिन्हें सेंसरशिप ने निषिद्ध ग्रौर ग्रस्त्रीकृत कर दिया है, ग्रौर कि उनके होने के कारण ही विपर्यास पैदा होता है, ग्रीर सेंसरिशप का हस्तक्षेप होता है। परन्तु सामान्य व्यक्ति को यह समभता कठिन है कि हमें स्वप्त का ग्रर्थ लगाने से पहले उसमें इच्छा-पूर्ति होने के विषय में प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। वह सदा इस बात को भूल जाता है। उसकी इच्छा-पूर्ति के सिद्धान्त को मानने की इच्छा असल में स्वप्त-सेंसरशिप का ही परिणाम है, जो उसे वास्तविक विचार के स्थान पर एक स्थानापन्न लाने को प्रेरित करती है, ग्रीर इन काट-छांट की हई स्वप्त-इच्छाग्रों को उसके अस्वीकार कर देने से ही पैदा होती है।

निःसन्देह, हमें खुद यह ग्रावश्यकता महसूस होनी चाहिए कि इतने सारे स्वप्नों की वस्तु कष्टकारक होने का स्पष्टीकरण करें, पर विशेष रूप से हम यह जानना चाहेंगे कि हमें चिन्ता-स्वप्न क्यों ग्राते हैं। यहां पहली बार, हमारे सामने स्वप्नों में भावों या मनोविकारों की समस्या ग्राती है। इस समस्या पर विशेष विचार करने की ग्रावश्यकता है, पर बदिकस्मती से हम इसपर इस समय विचार नहीं कर

सकते। यदि स्वप्न इच्छा-पूर्ति है तो कोई कष्टदायक भाव कभी भी इसमें नहीं स्राने चाहिएं: इस बारे में सामान्य स्रादमी का कहना ठीक मालूम होता है, पर इस मामले में तीन बातें उलभनें पैदा करती हैं, जिन्हें सामान्य लोग नजरंदाज कर देते हैं।

पहली : हो सकता है कि स्वप्त-तंत्र इच्छा-पूर्ति की सुष्टि करने में पूरी तरह सफल न हुग्रा हो, ग्रौर इस कारण गुप्त विचारों की कष्टकारी भावना का कूछ ग्रंश व्यक्त स्वप्न में भी ग्रा गया हो। तब मनोविश्लेषण को यह दिखाना होगा कि ये विचार उस स्वप्न की ग्रपेक्षा बहुत ग्रधिक कष्टकारी थे, जो इनसे बना है। इतनी बात हर उदाहरण में सिद्ध की जा सकती है। तो हम स्वीकार करते हैं कि स्वप्न-तंत्र का प्रयोजन सफल नहीं हुग्रा क्योंकि प्यास के उद्दीपन से उत्पन्न पीने के स्वप्न से वह प्यास नहीं बुफती। इसके बाद भी ग्रादमी प्यासा रहता है ग्रौर उसे जागकर पानी पीना पड़ता है। तो भी, यह एक ठीक स्वप्न है; इसमें इसके सारभृत स्वरूप की किसी बात का ग्रभाव नहीं है। हर सूरत में स्पष्ट रूप से पह-चाना जा सकने वाला ग्राशय तो प्रशंसनीय है ही। स्वप्न-तंत्र में विफलता होने के ये उदाहरण बहुत काफ़ी मिलते हैं, ग्रीर इसका एक कारण यह है कि स्वप्न-तंत्र के लिए वस्तु का रूप-भेद करने की ग्रपेक्षा भाव के स्वरूप में ग्रभीष्ट परिवर्तन लाना बहुत कठिन होता है। भाव प्रायः वश में नहीं स्राते, इसलिए यह होता है कि स्वप्न-तंत्र के प्रक्रम में स्वब्न-विचारों की कष्टकारक वस्तु इच्छा-पूर्ति का रूप ले लेती है, पर कष्टकारक भाव जैसे का तैसा कायम रहता है। जब यह होता है तब भाव ग्रौर वस्तु में कोई मेल नहीं होता, जिससे भ्रालोचकों को यह कहने का भ्रवसर मिलता है कि स्वप्न इच्छा-पूर्ति से बिलकुल भिन्न चीज हैं क्योंकि हानिरहित वस्तू के साथ भी स्वप्त में कष्टकारक भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस नासमभी की-सी बात का हम यह उत्तर देंगे कि इस तरह के स्वप्नों में ही स्वप्न-तंत्र की इच्छा-पूर्ति की प्रक्वति सबसे ग्रधिक दिखाई देती है, क्योंकि यह वहां सबसे ग्रलग ग्रकेली नजर ग्राती है। इस म्रालोचना में भूल इसलिए होती है कि जो लोग स्नायु-रोगों से परिचित नहीं हैं, वे वस्तु ग्रौर भाव में वस्तुतः जितना सम्बन्ध है, उससे ग्रधिक नजदीकी संबंध की कल्पना करते हैं, ग्रौर इसलिए यह नहीं समभ सकते कि वस्तु में परिवर्तन होते हए भी उसके साथ वाला भाव ग्रपरिवर्तित रह सकता है.।

दूसरी बात, जो इससे भी अधिक महत्व की है पर साधारण लोगों द्वारा इसी तरह उपेक्षित कर दी जाती है, यह है : इच्छापूर्ति से निश्चित रूप से कुछ सुख मिलना चाहिए, पर वे पूछते हैं : "किसे ?" नि:सन्देह उस व्यक्ति को जिसमें वह इच्छा है, पर हम जानते हैं कि स्वप्न-द्रष्टा का अपनी इच्छाओं के प्रति एक विचित्र रुख होता है; वह उन्हें अस्वीकार करता है, उनमें काट-छांट करता है; संक्षेप में, वह उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए उनकी पूर्ति उसे कोई सुख

नहीं दे सकती, बल्कि इससे उल्टी अनुभूति देगी और यहां अनुभव से पता चलता है कि यह 'विपरीत या उलटी' अनुभूति जिसकी स्रभी व्याख्या करनी है, चिन्ता का रूप ग्रहण करती है। जहां तक स्वप्त-द्रष्टा की इच्छाग्रों का प्रश्न है, वे ऐसे दो पृथक् व्यक्तियों के समान हैं जो किसी महत्वपूर्ण सांभी बात द्वारा घनिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। इसके विस्तार में जाने के बजाय मैं ग्रापको वह प्रसिद्ध 'परी की कहानी याद दिलाऊंगा, जिसमें ग्राप इन सम्बन्धों की ग्रावृत्ति होती देखेंगे। एक भली परी ने किसी ग्रीब म्रादमी म्रौर उसकी स्त्री से उनकी किन्ही तीन इच्छाएं पूरी करने का वायदा किया । वे खुश हो गए ग्रौर उन्होंने ग्रपनी इच्छाएं सावधानी से चुनने का निरुचय किया। परन्तु स्त्री ग्रगली भोंपड़ी में पकाए जा रहे कोफ्ते की गन्ध से म्राकृष्ट हो गई, ग्रौर उसने उस जैसे दो कोफ्ते ग्रपने लिए प्राप्त करने की इच्छा की, और वे फौरन हाजिर हो गए——इस तरह पहली इच्छा पूरी हो गई। इसपर षुरुष आपे से बाहर हो गया और गुस्से में उसने यह इच्छा की कि वे दोनों ं कोफ्ते उसकी पत्नी की नाक की नोक पर लटक जाएं। यह भी हो गया। वे कोफ्ते ग्रपने स्थान से नहीं हटाए जा सके । इस तरह दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई । पर यह पुरुष की इच्छा थी स्रौर इसकी पूर्ति स्त्री के लिए बहुत स्रप्रिय थी। बाकी कहानी भ्राप जानते हैं : क्योंकि भ्राखिरकार वे पति-पत्नी थे, इसलिए उसे तीसरी इच्छा यह करनी पड़ी कि कोफ्ते स्त्री की नाक की नोक पर से हट स्रावें। हम इस परी की कहानी का दूसरे प्रसंगों में बहुत बार प्रयोग कर सकते हैं, पर यहां मैं इससे सिर्फ यह तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं कि हो सकता है कि एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति किसी दूसरे के लिए बड़ी श्ररुचिकर हो, जब तक कि वे दोनों व्यक्ति परी तरह एक रूप और एकात्म न हों।

स्रव 'चिन्ता-स्वप्नों' को स्रौर भी स्रधिक स्रच्छी तरह समभ्ता कठिन नहीं रहेगा। एक प्रेक्षण का उपयोग स्रौर करना है, स्रौर इसके बाद हम ऐसी परिकल्पना बना सकते हैं जिसका कई बातों से समर्थन होता हो। वह प्रेक्षण यह है कि चिन्ता-स्वप्नों में प्रायः ऐसी वस्तु होती है जिसमें कोई विपर्यास नहीं होता। ऐसा लगता है, मानो वह सेन्सरिशप से बच निकली है। इस तरह का स्वप्न एक स्रप्रच्छन, स्रर्थात् स्रपने स्पष्ट रूप में दिखाई देने वाली, इच्छा-पूर्ति होता है, स्रौर इसमें इच्छा वह नहीं होती जिसे स्वप्न-द्रष्टा स्वीकार करना चाहता है, बिल्क वह होती है जिसे उसने स्रस्वीकार कर दिया है। सेन्सरिशप की किया होने के स्थान पर चिन्ता पैदा हो गई है। शैरावीय स्वप्न तो स्वप्न-द्रष्टा द्वारा स्वीकृत इच्छा की खुलेग्राम पूर्ति होता है, स्रौर साधारण विपर्यस्त स्वन दिमत स्वर्ण होता है। परन्तु दबाई गई, इच्छा की प्रच्छन स्र्थात् स्रस्पष्ट या छिपी हुई पूर्ति होता है। परन्तु

१. Repressed.

चिन्ता-स्वप्न का सूत्र यह है कि यह दिमत इच्छा की खुले आम पूर्ति होता है। चिन्ता इस बात का संकेत है कि दिमत इच्छा सेन्सरिशप की अपेक्षा अधिक प्रबल सिद्ध हुई है, और उसके बावजूद अपनी पूर्ति कर चुकी है, या करने वाली थी। हम यह बात समभ सकते हैं कि हमारे लिए, जो सेन्सरिशप के पक्ष में हैं, दिमत इच्छा की पूर्ति दु:खदायी भाव पैदा करने और कोई सफाई पेश करने की बात ही हो सकती है तो यदि आप चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि हमारे स्वप्तों में व्यक्त चिन्ता वह चिन्ता है जो उन इच्छाओं की प्रबलता के कारण अनुभव होती है जिन्हें और मौकों पर हम दबा दिया करते हैं। सिर्फ़ स्वप्तों के अध्ययन से हमें पता नहीं चलता कि यह सफाई चिन्ता का रूप क्यों ले लेती है। स्पष्ट है कि हमें चिन्ता पर दूसरे प्रसंगों में विचार करना चाहिए।

जो परिकल्पना बिना किसी विपर्यास वाले चिन्ता-स्वप्नों के लिए ठीक है, वह उन स्वप्नों के लिए भी जिनमें कुछ विपर्यास हो गया है, श्रौर दूसरी प्रकार के श्रिय स्वप्नों के लिए भी, जिनमें उससे उत्पन्न श्रिय भावनाएं सम्भवतः चिन्ता के पास तक जा पहुंचती हैं, मानी जा सकती हैं। साधारणतया चिन्ता-स्वप्न हमें जगा देते हैं। प्रायः हम श्रपनी नींद उस समय पहले ही तोड़ देते हैं, जब स्वप्न की तह में मौजूद, दिमत इच्छा सेन्सरिशप को हराकर पूर्ण पूर्ति पर पहुंचती है।ऐसी श्रवस्था में स्वप्न श्रपना प्रयोजन पूरा नहीं कर सका, पर इससे इसकी सारभूत विशेषता नहीं बदल गई। हमने स्वप्न की तुलना रात के चौकीदार से की है। वह नींद का पहरेदार है श्रौर उसका प्रयोजन नींद में हकावट को रोकना है। रात के चौकीदारों को भी उस समय स्वप्नों की ही तरह सोने वालों को जगाना पड़ता है जब वे गड़बड़ी या संकट के कारण को दूर करने में श्रकेले समर्थ नहीं होते। तो भी, कभी-कभी हमें तब भी नींद जारी रखने में सफलता हो जाती है जब हमारे स्वप्न हमें कुछ बेचैन करने लगते हैं, श्रौर चिन्ता पैदा करने लगते हैं। हम नींद में श्रपने श्रापसे कहते हैं: "श्राखिर यह स्वप्न ही तो है", श्रौर सोते रहते हैं।

श्राप पूछेंगे कि ऐसा कब होता है कि स्वप्त की इच्छा सेन्सरिशप को हराने में समर्थ हो जाती है ? यह इच्छा पर या सेन्सरिशप पर निर्भर है । हो सकता है कि कभी-कभी श्रज्ञात कारणों से इच्छा की प्रबलता बहुत श्रिषक हो जाती हो, पर हमारी धारणा यह है कि शक्ति-संतुलन में यह परिवर्तन होने का कारण प्रायः सेन्सरिशप का रुख ही होता है । हम पहले जान चुके हैं कि सेन्सरिशप की तीव्रता प्रत्येक उदाहरण में अलग-अलग होती है और वह विभिन्न श्रवयवों से विभिन्न प्रकार की सख्ती बरतती है । अब हम इतनी बात और कहना चाहते हैं कि इसका साधारण व्यवहार भी बहुत बदलने वाला होता है, श्रीर यह उसी श्रवयव के प्रति भी सदा एक समान कठोर नहीं दिखाई देती । तब यदि ऐसा हो कि सेन्सरिशप किसी स्वप्त-इच्छा के विरुद्ध, जो इसे उखाड़ फेंकने को तैयार है, श्रपने ग्रापको

शक्तिहीन श्रनुभव करती है तो वह विपर्यास का उपयोग करने के बजाय श्रपना श्राखिरी हथियार काम में लाती है, श्रौर चिन्ता पैदा करके नींद को नष्ट कर देती है।

यहां आकर हमें यह महसूस होता है कि अब भी हमारे पास इस विषय में कोई धारणा नहीं कि ये दृष्ट, ग्रस्तीकृत इच्छाएं रात के समय ही क्यों उभर ग्राती हैं, ग्रौर हमें नींद में परेशान करती हैं। इसका उत्तर एक ग्रौर परिकल्पना द्वारा ही दिया जा सकता है, जो नींद के स्वरूप पर प्रकाश डालती है। दिन के समय इन इच्छाग्रों पर सेन्सरिशप का भारी बोभ पडता है ग्रौर साधारणतया यह ग्रस-म्भव होता है कि.वे अपने आपको जरा भी अनुभव करा सकें। पर रात में यह सम्भावना है कि सानिसक जीवन की ग्रीर सब चेष्टाग्रों की तरह यह सेन्सरिशप निलम्बित<sup>9</sup> अर्थात् कियाहीन, या बहुत ही कमजोर हो जाती हो और नींद की एकमात्र इच्छा ही व्यापक हो जाती हो । इस प्रकार, रात के समय सेन्सरशिप की इस म्रांशिक निष्क्रियता के कारण ही निषिद्ध इच्छाएं फिर सिक्रय हो सकती हैं। इनसोमनिया, ग्रर्थात् निद्राहीनता रोग, से पीडित दुर्बल स्नाय वाले लोग यह स्त्रीकार करते हैं कि शुरू में उनकी निद्राहीनता ग्रपनी इच्छा के ग्रधीन थी; कारण यह कि उन्हें सोने की हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि वे ग्रपने स्वप्नों से डरते थे— य्राशय यह हय्रा कि वे सेन्सरशिप की कम जागरूकता के परिणामों से डरते थे । म्रापको यह समभते में कोई कठिनाई नहीं होगी कि सेन्सरशिप की यह कमी घोर ग्रसावधानी का पक्ष पोषण नहीं करती । नींद हमारे मोटर-कार्यों र को कमजोर कर देती है। यदि हमारे दृष्ट ग्राशय हमारे भीतर हलचल शुरू कर दें, तो भी वे अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि एक स्वप्त पैदा कर दें जो सब व्यावहारिक प्रयोजनों की दिष्ट से हानिरहित होता है, श्रौर इस स्राराम देने वाली परिस्थित के कारण ही सोने वाला यह कह दिया करता है-यह तो सच है कि वह रात में यह बात कहता है पर यह उसके स्वप्त-जीवन का हिस्सा नहीं होती--"यह तो सिर्फ स्वप्त है।" इस प्रकार हम इसे चलने देते हैं ग्रीर सोना जारी रखते हैं।

तीसरी बात यह है कि यदि आप हमारे इस विचार को याद करें कि अपनी इच्छा के विरुद्ध यतन करता हुआ स्वप्न-द्रष्टा दो पृथक, परन्तु फिर भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों का मिला-जुला रूप है तो आप इस बात का एक और सम्भव तरीका समभ सकेंगे कि इच्छा-पूर्ति के द्वारा कोई बहुत अप्रिय बात कैसे पैदा की जा सकती है। मेरा सकेत सजा की ओर है। यहां भी तीन इच्छाओं वाली परी की कहानी से बात स्पष्ट होने में मदद मिलेगी। तस्तरी में रखे हुए कोफ्ते पहले व्यक्ति (स्त्री)

<sup>?.</sup> Suspended ?. Motor-functions.

की इच्छा की प्रत्यक्ष पूर्ति थे। उसकी नाक की नोक पर लगे हुए कोफ्ते दूसरे व्यक्ति (पति) की इच्छा की पूर्ति हैं, पर साथ ही वे पत्नी की मूर्खतापूर्ण इच्छा की सजा भी हैं। स्तायु-रोगों में हमें ऐसी इच्छाएं मिलेंगी जो परी की कहानी की तीसरी अर्थात् एकमात्र शेष इच्छा से प्रयोजन की दृष्टि से मिलती-जुलती होंगी। मनुष्य के मानसिक जीवन में ऐसी बहुत सारी सजा की प्रवृत्तियां हैं। वे बड़ी प्रबल होती हैं, और उन्हें हम अपने कुछ कष्टकारक स्वप्नों का कारण मान सकते हैं। ग्रब शायद ग्राप यह सोचेंगे कि इस सबके बाद प्रसिद्ध इच्छा-पूर्ति की कोई खास चीज नहीं बची, पर बारीकी से विचार करने पर ग्राप यह स्वीकार करेंगे कि ग्रापका कहना गलत है। स्वप्तों के सम्भावित स्वरूप के बारे में, कुछ लेखकों के श्रनुसार उनके श्रसली स्वरूप के बारे में, जो बहुत सारी सम्भावनाएं हो सकती हैं, (इनपर बाद में विचार किया जाएगा), उनकी तुलना में हल, स्रर्थात् इच्छा-पूर्ति चिन्ता-पूर्ति ग्रौर सजा-पूर्ति, निश्चित ही नगण्य है। इसके साथ इतनी बात ग्रौर जोड़ दीजिए कि चिन्ता इच्छा से ठीक उलटी या विरोधी चीज है, ग्रौर विरोधी चीजें साहचर्य में एक दूसरे के बहुत निकट रहती हैं ग्रीर जैसा कि हम बता चुके हैं, वे अचेतन में वस्तुतः एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। इसके स्रलावा सजा भी एक इच्छा की पूर्ति है--यह दूसरे अर्थात् सेंसर करने वाले व्यक्ति की इच्छा-पूर्ति है।

तो कुल मिलाकर मैंने इच्छा-पूर्ति के सिद्धांत पर ग्रापके ग्राक्षेपों को स्वीकार नहीं किया, पर हमें प्रत्येक विपर्यस्त स्वयन में इसकी उपस्थिति दिखानी होगी, श्रीर निश्चित समिभए कि हम इस जिम्मेदारी से ज्रा भी बचना नहीं चाहते। हम डेढ ए गोरिन में तीन बे कार थियेटर-टिकटोंवाले स्वप्न पर, जिसका हम पहले निर्वचन कर चुके हैं, विचार करेंगे; जिससे हम पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं। मुफ्ते ग्राशा है कि वे बातें ग्रापको याद होंगी। एक महिला ने, जिसके पति ने उसे उसकी (उससे सिर्फ तीन महीने छोटी) सहेली एलिस की सगाई की बात बताई थी, ग्रगली रात स्वप्न में देखा कि मैं ग्रौर मेरा पित थियेटर में हैं ग्रौर बैठने के स्थानों का एक हिस्सा प्राय: खाली है। उसके पित ने उससे कहा था कि एलिस ग्रौर उसका भावी पित भी थियेटर ग्राना चाहते थे पर वे नहीं ग्रा सके क्योंकि उन्हें बहुत रही स्थान, ग्रर्थात् डेढ़ फ़्लोरिन में तीन टिकट वाले स्थान मिल सके । उसकी पत्नी ने कहा कि उन्हें इससे बहुत हानि नहीं हुई। हमने देखा था कि स्वप्न-विचारों का सम्बन्ध उसके जल्दी विवाह करने ग्रौर ग्रयने पित से ग्रसन्तुष्ट रहने के कारण उत्पन्न परेशानी से था। हमें यह जानने की उत्सुकता होगी कि ये निराशाभरे विचार इच्छा-पूर्ति के रूप में कैसे बदले, ग्रौर व्यक्त वस्तु में इच्छा-पूर्ति का कौन-सा चिह्न देखा जा सकता हैं । यह तो हम पहले ही जानते हैं कि 'बहुत जल्दी, बहुत जल्दबाज़ी वाले ग्रवयव' को सेंसरशि । ने पहले ही लुप्त कर दिया है । खाली स्थान इस स्रवयव का निर्देश

करते हैं। 'डेढ़ में तीन' वाक्यांश अब हमें पहले की अपेक्षा अधिक समक्त में आने लगा है क्यों कि उसके बाद हम प्रतीकों की जानकारी हासिल कर चुके हैं। में संख्या तीन असल में एक पुरुष की प्रतीक है और हम व्यक्त अवयव का आसानी से यह अर्थ कर सकते हैं: "दहेज द्वारा एक आदमी (पित) खरीदना" ("में अपने दहेज द्वारा दस गुना अच्छा आदमी खरीद सकती थीं")। थियेटर जाना स्पष्टतः विवाह का प्रतीक है, टिकट जल्दी हासिल करना 'विवाह जल्दी करने' का सीधा स्थानापन्न है। यह स्थानापन्नता इच्छा-पूर्ति का कार्य है। स्वप्न-द्रष्टा ने अपने शीघ्र विवाह पर हमेशा उतना असन्तोष अनुभव नहीं किया था। जिस दिन उसने अपनी सहेली की सगाई की बात सुनी उस समय तक उसे अपने विवाह का अभिमान था और वह अपनी सहेली की अपेक्षा अपने को अधिक सौभाग्यवती मानती थी। आमतौर से सुनने में आता है कि निष्कपट लड़ कियां सगाई हो जाने पर प्रायः इस बात पर खुशी जाहिर करती हैं कि अब वे शीघ्र ही सब नाटकों में जा सकेंगी। और अब तक निषद्ध सब चीजें देख सकेंगी।

यहां कुतूहल का संकेत श्रौर 'ताकने' की जो इच्छा प्रदिशत की गई, वह निःसन्देह शुरू में, विशेष रूप से माता-पिता के बारे में, यौन 'ताकने के आवेग' से पैदा हुई, श्रौर लड़की को जल्दी विवाह करने के लिए प्रेरित करने में यह प्रबल प्रेरक कारण बना। इस प्रकार, थियेटर जाना विवाहित होने का स्पष्ट रूप से सूचक स्थानापन्न बन गया। इस समय ग्रपने शीघू विवाह के कारण परेशान होने पर वह उस समय में जा पहुंची जब इसी विवाह ने उसकी दर्शनेच्छा (ताकने की इच्छा) को पूरा किया था, ग्रौर इस प्रकार उसने इस पुराने इच्छा-ग्रावेग से प्रेरित होकर विवाह के विचार के स्थान पर थियेटर जाने की बात स्थापित कर दी।

हम कह सकते हैं कि छिपी हुई इच्छा-पूर्ति प्रदिशत करने के लिए हमने जो उदाहरण चुना है, वह सबसे ग्रधिक सुविधाजनक उदाहरण नहीं है, पर और सब विपर्यस्त स्वप्नों में ऊपर प्रयुक्त रीति के सदृश रीति से ही चलना होगा। इस समय यहां ऐसा करना मेरे लिए सम्भव नहीं। इसलिए में सिर्फ़ ग्रपना यह विश्वास प्रकट करूंगा कि ऐसी प्रक्रिया सदा सफल सिद्ध होगी। पर में ग्रपने सिद्धान्त के इस पहलू पर कुछ ग्रधिक कहना चाहता हूं। ग्रनुभव से मुफ्ते मालूम हुग्रा है कि स्वप्न के सारे सिद्धान्त में सबसे ग्रधिक संकट वाली चीज यही है, जिसमें बहुत-से खंडनों ग्रौर गुलतफ हिमयों की गुंजायश होती है। इसके ग्रतिरिक्त, ग्राप शायद यह समफ

१. इस सन्तानहीन स्त्री के स्वप्त में ग्राने वाली संख्या तीन का एक ग्रीर निर्व-चन भी ग्रासानी से हो सकता है पर मैं यहां उसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि इस विश्लेषण से उसे निर्दिष्ट करने वाली कोई सामग्री नहीं मिली।

२. Skoptophilia.

रहे हैं कि मैंने अपने कथन का कुछ अंश पहले ही वापस ले लिया है, क्यों कि मैंने यह कहा है कि स्वप्न, इच्छा-पूर्ति या इसकी विरोधी चीज अर्थात् चिन्ता या सज़ा है जो वास्तविक रूप में आ गई है, और आप समभेंगे कि यह बहुत अच्छा मौका है जबिक मुभे अपने कथन को और सीमित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मुभे इस कारण भी बुरा-भला कहा गया है कि मैं अपने को सुबोध लगने वाले तथ्यों को इतने संक्षिप्त रूप में पेश करता हूं कि वे सुनने वालों को कायल नहीं कर पाते।

जब कोई व्यक्ति स्वप्न-निर्वचन में इतनी दूर तक जा चुका, श्रौर यहां तक हमारे सब निष्कर्षों को स्वीकार कर चुका है, तब प्रायः इच्छा-पूर्ति के इस प्रश्न पर ग्राकर वह एक जाया करता है, श्रौर पूछता है: "मैं मानता हूं कि प्रत्येक स्वप्न का कुछ श्रथं है, श्रौर मनोविश्ले अण की विधि का प्रयोग करके यह श्रथं पता लगाया जा सकता है, पर विरोधी बातें सामने देखते हुए भी उसे सदा इच्छा-पूर्ति के फार्मूले में ही क्यों फिट करना चाहिए। जैसे दिन में हमारे विचार कई पहलुग्नों वाले होते हैं, वैसे ही हमारे रात के विचार भी क्यों नहीं होने चाहिए, श्रथीत् कभी कोई स्वप्न इच्छा-पूर्ति भी हो सकता है; पर कभी, जैसा कि ग्राप स्वयं मानते हैं, वह इसका विपरीत या उल्टा, ग्रथीत् भय का वास्तविक रूप भी हो सकता है, या इसी तरह किसी संकल्प की श्रीव्यक्ति, कोई चेतावनी, किसी समस्या के पक्ष श्रौर विपक्ष में विचार, या कोई भर्त्सना या ग्रन्तःकरण की कोई कचोट हो सकता है या जो काम करना है उसके लिए ग्रपने ग्राप को तैयार करने की कोशिश हो सकता है, इत्यादि। किसी इच्छा या ग्रधिक से ग्रधिक इसकी विपरीत बात पर ही सदा ग्राग्रह क्यों हो?"

यह माना जा सकता है कि यदि श्रौर सब बातों पर हम एक मत हों तो इस प्रश्न पर मतभेद का कोई बड़ा महत्व नहीं ? क्या हम इतने से सन्तोष नहीं कर सकते कि हमने स्वप्नों का श्रर्थ पता लगा लिया है, श्रौर वे तरीके जान लिए हैं जिनसे हम उनका श्रर्थ पता लगा सकते हैं ? यदि हम इस श्रर्थ को बहुत सख्ती से सीमित करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत पीछे लौट श्राते हैं, पर यह बात नहीं । इस विषय पर गलतफ़हमी हमारे स्वप्न सम्बन्धी ज्ञान की सारभूत श्रौर श्रावश्यक बातों पर पहुंच जाती है, श्रौर स्नायु-रोगों को समभने के कार्य में इसके महत्व को कम कर देती है । इसके श्रनावा, 'दूसरे पक्ष पर श्रनुग्रह करने के लिए', जिसका व्यवसाय-जीवन में कुछ महत्व है, तैयार रहने की तत्परता यहां न केवल श्रशासंगिक है, बिल्क वैज्ञानिक मामलों में वस्तुतः हानिकारक है । इस प्रश्न पर कि स्वप्नों का श्रर्थ कई तरफा या श्रनेक पहलुश्रों वाला क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा उत्तर बही है, जो ऐसे मामले में श्रायः होता है : में नहीं जानता कि वैसा क्यों नहीं होना चाहिए । यदि वे वैसे होते तो मुभ्ने कोई ऐतराज न होता । जहां तक मेरा सम्बन्ध है वे वैसे हो सकते हैं ! पर स्वप्नों के इस श्रधिक विस्तृत

ग्रौर ग्रिषिक सुविधाजनक ग्रवधारण के मार्ग में सिर्फ़ एक छोटी-सी बाधा है—िक तथ्यतः वे वैसे नहीं होते! मेरा दूसरा उत्तर इस बात पर बल देगा कि यह भावना कि स्वप्न विचारों की ग्रौर बौद्धिक कार्यों की बहुत तरह की रीतियों के निरूपक होते हैं, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। एक बार एक रोगी के रोगवृत्त (हिस्ट्रो) में मैंने एक ऐसा स्वप्न दर्ज किया जो लगातार तीन रातों तक ग्राया ग्रौर फिर कभी नहीं ग्राया; मैंने उसकी यह व्याख्या की कि यह स्वप्न किसी संकल्प का प्रतिरूप था, ग्रौर उस संकल्प के पूरा होते ही इसके फिर दीखने की ग्रावश्यकता नहीं रही। बाद में मैंने एक स्वप्न प्रकाशित किया जो एक ग्रपराध-स्वीकृति को निरूपित करता था। इसलिए यह कैसे हो सकता है कि मैं स्वयं ग्रपना खंडन करूं ग्रौर बलपूर्वक कहूं कि स्वप्न सदा ग्रौर एकमात्र इच्छा-पूर्ति होते हैं?

मैं कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण ग्लतफहमी चलने देने के बजाय, जिससे स्वप्नों के विषय में हमारी सारी मेहनत अकारथ हो जाए, इस बात पर बल देना ज्यादा ग्रच्छा समऋता हूं। उस ग्लतफहमी के कारण लोग स्वप्न को गुप्त स्वप्न-विचार समभ लेते हैं, और स्वप्न के बारे में वे बातें कह देते हैं जो गुप्त स्वप्न-विचारों पर श्रीर सिर्फ उन्हीं पर लागू होती हैं। कारण कि यह बिलकुल सच है कि स्वप्न ग्रभी बताए गए सब तरह के विचारों, ग्रर्थात् संकल्प, चेतावनी, चिन्तन, ग्राचार सम्बन्धी किसी समस्या को हल करने की तैयारी या कोशिश इत्यादि को निरूपित भी कर सकते हैं, ग्रांर ये बातें स्वप्नों के स्थान पर भी ग्रा सकती हैं, पर जब श्राप बारीकी से देखेंगे तो श्रापको पता चलेगा कि यह बात सिर्फ उन गुप्त विचारों के बारे में सही है जो स्वप्न के रूप में बदल गए हैं। स्वप्नों के निर्वचनों से ग्रापको मालूम हुया था कि मनुष्य के अचेतन विचार-प्रक्रमों में ऐसे संकल्प, तैयारियां ग्रौर चिन्तन भरे पड़े हैं जिनमें से स्वप्न-तंत्र के द्वारा स्वप्न बनते हैं। यदि किसी समय ग्रापकी दिलचस्पी स्वप्न-तंत्र में उतनी नहीं है, बल्कि लोगों के ग्रचेतन विचार-प्रक्रमों पर केन्द्रित है, तो तब ग्राप स्वप्न-निर्माण को छोड़ देंगे, ग्रीर स्वप्नों के बारे में यह कहने लगेंगे कि वे किसी चेतावनी, संकल्प ग्रादि को निरूपित करते हैं, ग्रीर यह बात व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए सही है। मनोविश्लेषण-कार्यों में प्रायः यह किया जाता है: साधारणतया हम स्वप्नों के व्यक्त रूप को हटाने की कोशिश करते हैं, श्रौर उसके स्थान पर उन सम्बन्धित गुप्त विचारों को लाने का यत्न करते हैं जिनमें स्वप्न पैदा होते हैं।

इस प्रकार हमें गुप्त स्वप्न-विचारों का मूल्यांकन करने की कोशिश से बिलकुल प्रासंगिक रूप से यह पता चलता है कि ऊपर गिनाए गए सब ग्रति जटिल मानसिक कार्य ग्रचेतन रूप से किए जा सकते हैं—यह निष्कर्ष जितना विस्मयकारक है, निश्चित रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है।

पर थोड़ा-सा पीछे लौटिए । ग्रापका यह कहना बिलकुल सही है कि स्वप्न इन

ग्रनेक विचार-रीतियों को निरूपित करते हैं, परन्त यह तभी सही है जब ग्रापके मन में बिलकूल स्पष्ट हो कि यह बात को संक्षिप्त रूप में कहने का तरीका है, श्रीर ग्राप यह कल्पना न करें कि ग्राप जिस भ्रनेकरूपता की बात कर रहे हैं, वह स्वयं ही स्वप्नों के सारभत स्वरूप का हिस्सा है। जब ग्राप किसी 'स्वप्न' की चर्चा करते हैं, तब ग्रापका ग्राशय या तो व्यक्त स्वप्न ग्रर्थात् स्वप्न-तंत्र से उत्पन्न वस्त् होगा, ग्रथवा ग्रधिक से ग्रधिक वह स्वप्न-तंत्र ग्रथीत मानसिक प्रक्रम होगा, जो गुप्त स्वप्त-विचारों को व्यक्त स्वप्नों के रूप में लाता है। इस शब्द का किसी ग्रौंर . स्रर्थ में प्रयोग विचार-विभ्रम है, जिससे स्रवश्य बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाएगी । यदि कुछ भी श्राप स्वप्त के पीछे मौजूद गुप्त विचारों के बारे में कहना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से वैसा कहिए, और अपनी शिथिल ग्रभिव्यक्ति से समस्या को ग्रौर ग्रस्पष्ट मत बनाइए। गुप्त स्वप्त-विचार वह सामग्री है जिसे स्वप्त-तंत्र व्यक्त स्वप्त में बदल देता है। स्राप सामग्री को, श्रौर सामग्री पर होने वाले प्रक्रम को स्रलग-श्रलग पहचानने के समय क्यों लगातार भ्रम में पड़ते जाते हैं ? यदि श्राप ऐमे भ्रम में पड़ते हैं तो उन लोगों से स्राप किस तरह श्रेष्ठ हैं जिन्हें सिर्फ़ स्रन्तिम उत्पन्न वस्त का ही पता होता है और जो यह नहीं बता सकते कि वह कहां से स्राती है, या कैसे बनती है ?

स्त्रयं स्त्रप्न के लिए एकमात्र भ्रावश्यक चीज वह स्वप्त-तंत्र है जिसने विचार-सामग्री पर किया की है, श्रौर जब हम सिद्धांत-विवेचन पर श्राते हैं, तब हमें इसका तिरस्कार करने का कोई प्रधिकार नहीं, चाहे कुछ कियात्मक स्थितियों में इसकी उपेक्षा की जा सकती हो। दूसरी बात यह है कि विश्लेषण सम्बन्धी प्रेक्षण से प्रकट होता है कि स्वप्त-तंत्र में सिर्फ गुप्त विचारों को ऊपर वर्णित आद्य या प्रतिगामी श्रिभिव्यक्ति-रूपों में बदल देना ही नहीं है; इसके विपरीत, कुछ ऐसी चीज इसमें सदा जोड़ी भी जाती है जो दिन के समय के गुप्त विचारों में नहीं होती, पर जो स्वप्त-निर्माण में वास्तविक प्रेरक बल होती है। यह अनिवार्य अवयव उसी तरह श्रचेतन **इच्छा** होती है, जिसकी पूर्ति के लिए स्वप्न की वस्तु रूपान्तरित होती है। तो, जहां तक हम स्वप्न में निरूपित विचारमात्र पर गौर कर रहे हैं, वहां तक स्वप्न ऐसी कोई भी चीज़, जैसे चेतावनी, संकल्प, तैयारी ग्रादि हो सकता है, पर इसके अलावा, यह स्वयं सदा एक अचेतन इच्छा की पूर्ति होता है, और जब आप इसे स्वप्त-तंत्र का परिणाममात्र मानते हैं, तब यह सिर्फ इच्छा-पूर्ति होता है। तो, स्वप्त कभी भी संकल्प या चेतावनी की ग्रिभिव्यक्तिमात्र नहीं होता, ग्रौर इमसे श्रधिक भी नहीं होता। इसमें संकल्प या और जो भी कुछ हो, वह एक अचेतन इच्छा की मदद से श्राद्य रूप में बदल जाता है, श्रीर इस तरह रूपान्तरित हो जाता है या रचनान्तरित हो जाता है कि वह इच्छा-पूर्ति हो जाता है। यह एक ही विशेषता,

<sup>?.</sup> Metamorphosed.

स्रथात् इच्छा की पूर्ति सदा रहती है, स्रौर दूसरे स्रवयव बदलते रहते हैं। स्रसल में स्वय्न स्वयं कोई इच्छा हो सकता है; उस स्रवस्था में स्वय्न स्रचेतन इच्छा की सहायात से हमारे जागते समय की गुष्त इच्छा की पूर्ति को निरूपित करता है।

यह सब बात मेरे श्रपने मन में बिलकुल स्गष्ट है, पर मैं नहीं जानता कि श्रापको भी यह इतने ही स्वष्ट रूप में समभाने में मैं सफल हुश्रा हूं या नहीं; श्रौर इसे श्रापके सामने सिद्ध करना कठिन है क्योंकि एक श्रोर तो प्रमाण के लिए बहुत सारे स्वप्तों के सावधान विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत गवाही की श्रावश्यकता है, श्रौर दूसरी श्रोर, हमारी स्वप्त विषयक श्रवधारणा का यह कठिन श्रौर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंश, कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किए बिना, जिनकी श्रभी हमने चर्चा नहीं की, निश्चायक रूप से पेश नहीं किया जा सकता । यह देखने के बाद कि ये सब घटनाएं कितनी घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं, श्राप यह कल्पना नहीं कर सकते कि हम किसी एक घटना के स्वरूप पर, उसी तरह की श्रौर घटनाश्रों को बिना छुए, दूर तक विचार कर सकते हैं। क्योंकि श्रव तक हमें उन घटनाश्रों के बारे में कुछ मालूम नहीं है जो स्वप्तों के इतने नजदीक नहीं हैं, श्रर्थात् स्वायु-रोग-लक्षण; इसलिए हमें एक बार फिर उतने से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिए जितना सचमुच हमने हासिल कर लिया है। श्रव मैं श्रापको सिर्फ एक श्रौर उदाहरण की व्याख्या बताऊंगा, श्रौर एक नया विचार बीच में लाऊंगा।

एक बार फिर उस स्वष्त पर विचार कीजिए जिसपर हम कई बार पहले विचार कर चुके हैं, ग्रर्थात् डेढ़ फ्लोरिन में थियेटर के तीन टिकटों वाला स्त्रप्त। मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि इसे उदाहरण के रूप में रखने में मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। ग्राप जानते हैं कि गुप्त विचार क्या थे: यह सुनने के बाद कि उसकी सहेली की सगाई अभी हुई है, यह परेशानी कि मैंने शादी करने में इतनी जल्दी क्यों की; ग्रपने पति के प्रति ग्रादर में कमी, ग्रौर यह विचार कि यदि मैंने भी प्रतिज्ञा की होती तो मुभे अधिक अच्छा पति मिल सकता था। हम यह भी जान चुके हैं कि जिस इच्छा ने इन विचारों में से स्वप्त बनाया वह 'देखने या ताकने' की इच्छा थी, स्रर्थात् थियेटर जा सकने की इच्छा थी--- बहुत सम्भवतः इस पुरानी उत्सुकता की एक शाखा थी कि विवाह के बाद वास्तव में क्या होता है। यह सुविदित है कि बच्चों में यह कुतूहल माता-पिता के यौन जीवन की दिशा में होता है। कहने का म्राशय यह है कि यह एक शैशवीय म्रावेग है, म्रीर बाद के जीवन में यह जहां कहीं कायम रहता है, वहां इसकी जड़ शैशवकाल में ही होती है, पर स्त्रप्त से पिछले दिन प्राप्त समाचार से यह दर्शनेच्छा जाग उठने का कोई कारण नहीं था। इससे सिर्फ परेशानी और अफसोस हुआ। (दर्शनेच्छा का) यह आवेग पहले स्वप्त-विचारों मे जुड़ा हुम्रा नहीं था, म्रीर मनोविश्लेषण इसको भ्रपने विचार के म्रन्तर्गत लिए बिना, स्वप्त-निर्वचनों के परिणामों का उपयोग कर सकता था, पर यहां भी परेशानी स्वयं स्वयन पैदा नहीं कर सकती। इस विचार में से, कि 'विवाह करने में इतनी जल्दी करना मूर्खता थी', तब तक स्वप्त नहीं बन सकता था, जब तक उस विचार ने बचपन की यह देखने की इच्छा को कि विवाह के बाद क्या होता है, न जगा दिया हो। इस प्रकार इस इच्छा ने स्वप्त-वस्तु बनाई ग्रीर उसमें विवाह के स्थान पर 'थियेटर जाना' ला दिया, और उसका रूप विवाह से पहले की इस इच्छा-पूर्ति का रूप था कि 'मैं ग्रब थियेटर जा सकती हूं, ग्रौर वे सब चीजें देख सकती हूं जो हमें कभी देखने नहीं दी गई; श्रीर तुम नहीं देख सकतीं; मेरा विवाह हो चुका है ग्रौर तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है। दस प्रकार वास्त-विक स्थिति विपरीत स्थिति में बदल गई, ग्रीर पहले की जीत के स्थान पर हार की बेचैनी आ गई; ग्रीर प्रसंगतः 'ताकने या देखने' के आवेग ग्रीर ग्रहंकारपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता के स्रावेग, दोनों की सन्तुष्टि हो गई। यह पीछे वाला सन्तोष ही स्वप्न की व्यक्त वस्तु नियत या निर्धारित करता है, क्योंकि इसमें वह सचमुच थियेटर में बैठी है जबिक उसकी सहेली अन्दर नहीं आ सकती। स्वप्न-वस्तु के वे अंश, जिनके पीछे गुप्त विचार श्रव भी श्रपने श्राप को छिपाए हुए हैं, सन्तुष्टिकारक स्थिति के अनुचित ग्रौर समभ में न ग्राने वाले रूप-भेदों के रूप में प्राप्त होंगे। **तिर्वचन** का काम यह है कि उन सारी बातों को ग्रलग कर दे जो इच्छा-पूर्ति को निरूपित करती हैं, श्रौर इन संकेतों से कष्टकारक गुप्त विचारों की पुनः रचना करे।

मैंने आपके घ्यान में जो नई बात लाने के लिए कहा था वह यही थी कि आप इन गुप्त स्वप्त-विचारों पर, जो अब प्रमुख रूप से सामने आए है, ध्यान दें। मेरी यह प्रार्थना है कि स्राप ये बातें न भूलें : (एक)स्वप्न-द्रष्टा को इनका ज्ञान या चेतना नहीं है; (दो) वे बिलकुल तर्कसंगत ग्रीर सुसम्बद्ध हैं ग्रीर इसलिए हम उन्हें इस रूप में समक्त सकते हैं कि वे उसी उद्दीपन्त की सुबोध प्रतिकिया हैं जिसने स्वप्न को जन्म दिया; ग्रौर (तीन) उनका मूल्य किसी मानसिक ग्रावेग या बौद्धिक व्यापार के मूल्य जितना हो सकता है। ग्रब मैं इन विचारों को ग्रौर भी दृढ़ता से पिछले दिन के अवशेष कहूंगा; स्वप्त-द्रष्टा उन्हें माने या न माने । इसके बाद मैं इस 'म्रवशेष' ग्रौर 'गुप्त स्वप्त-विचारों' में श्रन्तर करूंगा, ग्रौर इस तरह, जैसे कि हम करते रहे हैं, स्वप्न के निर्वचन से ज्ञात हर बातको 'गुष्त स्वप्न' कहुंगा, जब कि 'पिछले दिन का ग्रवशेष' गुप्त स्वप्न विचारों का सिर्फ एक ग्रंश है। तो, जो कुछ होता है उसके विषय में हमारा अवधारण यह है: पिछले दिन के अवशेष में कोई चीज और जुड़ गई है। यह चीज भी अचेतन से संबंध रखती है। यह एक प्रबल परदिमत, ग्रर्थात् दबाया गया, इच्छा-ग्रावेग है, ग्रीर इसके होनेपर ही स्वप्न का निर्माण हो सकता है । इच्छा-स्रावेग स्रवशेष पर किया करके गुप्त स्वप्त-विचारों के उस दूसरे भाग की सुष्टि करता है जिसका हमारे जागृत जीवन के दृष्टिकोण से अब बुद्धि संगत या सुबोध दिखाई देना आवश्यक नहीं रहता।

श्रवशेष श्रौर श्रचेतन इच्छा के श्रापसी सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए मैंने कहीं एक दृष्टान्त दिया है, श्रौर उसीको मैं यहां दोहराना चाहता हूं। प्रत्येक कारबार के लिए उसके खर्चे उठाने वाले पूंजीपित की श्रौर एक ऐसे मालिक-प्रवन्धक की श्रावश्यकता होती है जिसे उस कारबार की जानकारी हो श्रौर उसे चलाना श्राता हो। स्वप्न-निर्माण में पूंजीपित वाला कार्य सदा श्रचेतन इच्छा द्वारा, श्रौर इस इच्छा द्वारा ही, किया जाता है। यह ही इसके लिए श्रावश्यक मानिसक ऊर्जा रूपी धन देती है; मालिक-प्रबन्धक पिछले दिन का श्रवशेष है जो खर्च करने का तरीका निश्चत करता है। निःसन्देह ऐसा हो सकता है कि स्वयं पूंजीपित को कारबार की सामान्य या विशेष जानकारी हो, या मालिक-प्रबन्धक के पास ही पूंजी हो। इससे व्यावहारिक स्थित बड़ी सरल हो जाती है, पर उसका सिद्धान्त-पक्ष श्रिषक कठिन हो जाता है। श्र्यशास्त्र में हम पूंजीपित का कार्य करने वाले मनुष्य में श्रौर उसी मनुष्य की मालिक-प्रबन्धक की हैस्यित में विभेद करते हैं, श्रौर इस विभेद से वह मूल स्थिति श्रा जाती है जिसके ग्राधार पर हमारा दृष्टांत खड़ा है। स्वप्न के निर्माण में भी वे परिणामन या विविध रूप पाए जाते हैं—ये में श्रापक ढूंढने के लिए छोड़ देता हूं।

इस प्रश्न पर श्रव हम श्रौर विचार नहीं करेंगे क्योंकि मुफ्ते लगता है कि श्रापके मन में एक बाधक ख्याल बहुत समय से श्राया हुश्रा होगा, श्रौर वह विचारने योग्य है। श्राप पूछ सकते हैं: "क्या तथाकथित 'श्रवशेष' उस श्र्य में वास्तव में श्रवेतन है जिसमें स्वप्त के निर्माण के लिए श्रावश्यक इच्छा श्रवेतन है?" श्रापकी शंका उचित है। यह सारे विषय की मुख्य समस्या है। वे दोनों एक ही श्र्य में श्रवेतन नहीं है। स्वप्त-इच्छा एक दूसरे प्रकार के श्रवेतन से सम्बन्ध रखती है। इस श्रवेतन की जड़ें, जैसा कि हम देख चुके हैं, श्रीवकाल में होती हैं, श्रौर इसमें विशेष तन्त्र होते हैं। इन दोनों प्रकार के 'श्रवेतनों' में फर्क करने के लिए इन्हें श्रवग-श्रवग नाम देना सबसे श्रच्छा रहेगा। पर फिर भी हम तब तक इस मामले में हके रहेंगे, जबतक कि हम स्नायु-रोगों की घटनाश्रों से परिचित न हो जाएं। यदि किसी प्रकार के श्रवेतन के श्रस्तत्व की हमारी श्रवधारणा को पहले ही कल्पना-प्रसूत मान लिया जाए, तो हमारे यह कहने पर कि श्रपने उद्देश पर पहुंचने के लिए हमें दो प्रकार के श्रवेतन मानने पड़े हैं, लोगों पर क्या श्रसर पड़ेगा?

यह बात हम यहीं छोड़ते हैं। यहां फिर म्रापने अधूरी बात सुनी, परन्तु क्या यह विचार म्राशाजनक नहीं कि हमारी इस जानकारी को हम स्वयं या हमारे पीछे म्रानेवाले म्रागे बढ़ाएंगे म्रौर क्या स्वयं हमने काफी नई ग्रौर काफी चौंकाने बाली बातें नहीं जानी हैं?

## संदिग्ध पहलू और समीक्षात्मक विचार

स्वप्नों के विषय को छोड़ने से पहले हम उन ग्राम प्रचलित संदेहों ग्रौर ग्रनि-श्चिततास्रों पर विचार करना चाहते हैं, जो ऊपर पेश किए गए नए विचारों स्रौर श्रवधारणाश्रों के सिलसिले में पैदा होती हैं। श्रापमें से जो लोग इन व्याख्यानों को ध्यान से सुनते रहे हैं, उनके मन में इस तरह की कुछ सामग्री जमा हो गई होगी।

१. भ्राप पर यह ग्रसर पड़ा होगा कि मनोविश्लेषण की विधि का पूरी तरह <del>प्रनु</del>सरण करने पर भी हमारे स्वप्त-निर्वचन के कार्य में ग्रनिश्चितता के लिए इतनी गुंजाइश रह जाती है कि व्यक्त स्वप्तों का उनके गुप्त स्वप्त-विचारों में विश्वसनीय अनुवाद उसके द्वारा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप यह कहेंगे कि हमें कभी भी यह पता नहीं चलता कि स्वप्न के किसी अवयव विशेष को उसके साक्षात् रूप में माना जाए, या उसे प्रतीक माना जाए, क्योंकि प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त वस्तुओं का अपना स्वरूप, प्रतीक बन जाने के कारण, समाप्त नहीं हो जाता। जब इस प्रश्न का फैसला करने के लिए कोई बाहरी साक्ष्य नहीं है, तब उस खास चीज का निर्वचन निर्वचनकर्ता की मनमानी इच्छा पर छोड़ देना होगा। दूसरी बात यह कि क्योंकि स्त्रप्त-तंत्र में विरोधी या विपरीत वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, इसलिए यह प्रत्येक उदाहरण में ग्रनिश्चित होता है कि कोई विशिष्ट स्वप्न-ग्रवयव अपने दीखने वाले स्वरूप में ग्रहण किया जाए, या अपने विपरीत अर्थ में ग्रहण किया जाए--यह निर्वचनकर्ता को ग्रपनी मनमानी करने का एक ग्रौर मौका मिला। तीसरी, स्त्रप्तों में प्रत्येक प्रकार के, अपवर्तन का प्रयोग बहुत अधिक बार होने के कारण वह जब चाहे यह कल्पना कर सकता है कि ऐसा ग्रपवर्तन हुग्रा है। म्रन्त में, म्राप इस बात की म्रोर मेरा घ्यान खींचेंगे कि यह निश्चय नहीं हो पाता कि जो निर्वचन किया गया है, सिर्फ़ वही हो सकता था, ग्रौर यह खतरा हमेशा रहता है कि उसी स्त्रप्त का सर्वथा उचित दूसरा निर्वचन उपेक्षित रह जाए। ग्राप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इन अवस्थाओं में निर्वचनकर्ता के विवेक को बहुत छूट

मिल जाती है जिसके कारण परिणाम में वैज्ञानिक निश्चितता स्रानी किटन है; स्रथवा स्राप यह भी मान सकते हैं कि स्वष्नों में कोई दोष नहीं है, बल्कि हमारी स्रवधारणास्रों स्रौर साध्यावयवों में ही कोई गृलती है, जिसके कारण हमारे निर्वचन सन्तोषजनक नहीं हो पाते।

ग्राप जो कुछ कहते हैं, वह ठीक है, पर तो भी, मैं नहीं समभता कि इससे म्रापके इन निष्कर्षों का म्रीचित्य सिद्ध होता है कि हम जिस तरह का स्वप्न-निर्व-चन करते हैं वह निर्वचनकर्ता के मन की मौज पर निर्भर है, ग्रौर प्राप्त परिणामों के म्रधूरेपन से हमारी प्रक्रिया की शुद्धता पर म्राक्षेप म्राता है। यदि म्राप निर्वचन-कर्ता की 'मन की मौज' के स्थान पर उसके कौशल, उसके अनुभव और उसकी समभ की बात कहें तो मैं ग्रापसे सहमत हूं। इस तरह के व्यक्तिगत ग्रंश के बिना, विशेष रूप से निर्वचन कठिन होने पर, कभी भी काम नहीं चल सकता, पर यही बात दूसरे वैज्ञानिक कार्य में भी होती है। मैं यह नहीं मान सकता कि किसी निश्चित विधि का प्रयोग एक भ्रादमी दूसरे की भ्रपेक्षा भ्रधिक भ्रच्छी तरह या ग्रधिक बुरी तरह करेगा; उदाहरण के लिए, प्रतीकों के निर्वचन से ग्रापमें मनमानी की जो भावना पैदा हुई है, वह इस बात पर विचार करने से दूर हो सकती है कि साधारणतया स्वप्त-विचारों का एक दूसरे से जुड़ा हुग्रा सिलसिला ग्रौर स्वप्त के समय स्वप्त का स्वप्त-द्रष्टा के जीवन ग्रौर सारी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुम्रा सिलसिला, सब सम्भव निर्वचनों में से एक की ग्रोर सीधा संकेत करता है, ग्रौर शेष सबको बेकार कर देता है। यह निष्कर्ष कि निर्वचनों में ग्रध्रापन परि-कल्पनाम्रों के युक्तिसंगत न होने के कारण है, यह सोचने पर गलत सिद्ध हो जाता है कि इसके विपरीत, स्वप्तों की ग्रस्पष्टार्थता या ग्रनिश्चितता ऐसा गुण है जिसके होने की हमें भ्रवश्य भ्राशा करनी चाहिए।

हमारे उस कथन को स्मरण कीजिए कि स्वप्त-तंत्र स्वप्त-विचारों का चित्र-लिपि से मिलती-जुलती ग्रिभिट्यित की ग्रादिम रीति में अनुवाद कर दिया करता है। इस तरह की सब ग्रादिम ग्रिभिट्यित-प्रणालियों में अस्पष्टार्थता ग्रीर ग्रिनिहच-तता अवश्य हुग्रा करती है,पर इस कारण हमारा उनके व्यवहारोपयोगी होने पर शक करना उचित नहीं। ग्राप जानते हैं कि स्वप्त-तंत्र में विरोधियों का सम्पात, ग्रर्थात् एक दूसरे के ऊपर ग्रा जाना वैसा ही है, जैसे कि प्राचीनतम भाषाग्रों में ग्रादिम शब्दों के परस्पर विरोधी ग्रर्थ। भाषा-तत्व-शास्त्री ग्रार० एबल ने, जिससे हमें यह जानकारी मिली है, १८८४ में लिखा था कि ग्राप बिलकुल कल्पना न करें कि इस तरह के परस्पर विरोधी दो ग्रर्थों वाले शब्दों से एक व्यक्ति दूसरे से जो कुछ कहता है, उसमें कोई ग्रस्टिटता रहती है। इसके विपरीत, लहजे या सुर, हाव-भाव ग्रौर

<sup>?.</sup> Premises.

सारे प्रसंग से इस बात में कोई संशय नहीं रह जाता कि बोलने वाला दोनों विरोधी प्रधीं में से कौन-सा अर्थ सूचित करना चाहता है। लिखने में, जिसमें हाव-भाव नहीं रहते, उनके स्थान पर छोटे-छोटे चित्र जोड़ दिए जाते थे, जो पृथक् अर्थ के वाचक नहीं होते थे। उदाहरण के लिए, यदि अस्पष्ट अर्थ वाले केन शब्द का चित्र-लिपि में प्रयोग करना है, जिसका अर्थ 'कमज़ोर' और 'मज़्वूत' दोनों है तो कमशः भुके हुए या सीधे खड़े हुए छोटे आदमी का चित्र बना दिया जाता था। इस तरह ध्वनियों और चिह्नों के अस्पष्टार्थंक होने पर भी ग़लतफ़हमी का सौका नहीं था।

म्रभिव्यक्ति की प्राचीन प्रणालियों में उदाहरण के लिए, प्राचीनतम भाषाम्रों की लिपियों में अनेक प्रकार की अनिश्चितता इतनी अधिक पाई जाती है कि उसे हम ग्रपने श्राज के लेखन में सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार, बहत-से सेमि-टिक या सामी लेखों में शब्दों के व्यंजन ही दिखाई देते हैं: दिखाई न देने वाले स्वर पाठक को स्रपनी जानकारी स्रौर प्रसंग से लगाने पड़ते हैं । चित्र-लिपि में भी ऐसा ही सिद्धान्त चलता है, यद्यपि वह विलकुल यही नहीं होता, स्रौर इसी कारण प्राचीन मिस्री भाषा के उच्चारण का कुछ भी पता नहीं चलता । इसके श्रतिरिक्त, मिस्रियों के धार्मिक लेखों में अन्य प्रकार की अनिश्चितता भी है; उदाहरण के लिए, यह लेखक की इच्छा पर है कि वह दाएं से वाएं को चित्र बनाए या बाएं से दाएं को । उन्हें पढ़ते हुए हुमें यह याद रखना चाहिए कि ग्राकृतियों, पक्षियों ग्रादि के चेहरों की दिशा में हमें चलना होगा। पर लेखक चाहता तो चित्रों को उत्पर से नीचे भी बना सकता था, और बहुत छोटी वस्तुओं पर चित्र बनाते हए वह यह सोचकर कि कैसा करने से ग्रांख को ग्रच्छा लगेगा, ग्रौर मेरे पास कितना स्थान है, चिन्हों के विकास में ग्रौर भी हेर-फेर कर सकता था। चित्र-लिपि में सबसे म्रधिक विभ्रम में डालने वाली बात यह है कि शब्दों के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती। सब चित्र पुष्ठ पर समान ग्रन्तरों पर बनाए जाते हैं ग्रौर ग्रामतौर से यह जानना स्रसम्भव होता है कि कोई दिया हुस्रा चिन्ह पूर्ववर्ती शब्द से जुड़ता है या किसी नए शब्द का ग्रारम्भिक हिस्सा है, पर ईरानी कीलकाक्षर-लेखों १ में शब्दों को भ्रगल करने के लिए एक तिरछे चिह्न का प्रयोग होता है।

बोलने और लिखने, दोनों में काम ग्रानेवाली चीनी भाषा बहुत पुरानी है, पर इसका प्रयोग ग्रब भी चालीस करोड़ से ग्रधिक लोग करते हैं। यह न समिकए कि मुक्ते यह भाषा जरा भी ग्राती है। मैंने तो इसके बारे में कुछ जानकारी इसलिए प्राप्त की है क्योंकि मुक्ते ग्राशा थी कि इसमें स्वप्नों में होने वाली ग्रनेक प्रकार की ग्रिनि-विचतता से मिलती-जुलती चीजें प्राप्त होंगी। मेरी ग्राशा व्यर्थ भी नहीं हुई क्योंकि

<sup>?.</sup> Cuneiform writing.

चीनी भाषा में इतनी स्रनिश्चितताएं भरी पड़ी हैं कि मनुष्य निश्चित ही डर जाए। जैसा कि प्रसिद्ध है, इसमें कुछ ग्राक्षरिक ध्वनियां है जिसका उच्चारण ग्रलग-ग्रलग किया जाता है, या मिलाकर किया जाता है। एक मुख्य िभाषा में इस तरह की लगभग चार सौ ध्वनियां हैं, ग्रौर क्योंकि इस विभाषा का शब्द-समृह लगभग चार हजार शब्दों का है, इसलिए स्पष्ट है कि ग्रौसतन हर व्विन के दस ग्रथ हैं--कुछ के कम हैं, पर कुछ के ग्रौर भी ग्रधिक हैं। इस कारण ग्रर्थ की ग्रस्पष्टता से बचने के लिए बहुत सारी युक्तियां अपनाई जाती है, क्योंकि सिर्फ प्रसंग से यह पता नहीं चलेगा कि वक्ता उस ग्रक्षर के दस सम्भव ग्रथों में से कौन-सा श्रोता को जतलाना चाहता है। इन युक्तियों में दो ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बना देना ग्रीर इन श्रक्षरों को बोलने की चार भिन्त-भिन्न 'टोनो' का प्रयोग भी हैं। हमारी तूलना के प्रयोजन के लिए एक और भी मनोरंजक तथ्य यह है कि यह भाषा प्रायः व्याकरण से रहित है: किसी एकाक्षर शब्द के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह संज्ञा है, किया है या विशेषण है, ग्रीर फिर लिंग, वचन, कारक, काल, या किया-रूप बताने वाली प्रत्यय-ध्वनियां नहीं होतीं। भाषा में सिर्फ प्रकृति या प्रातिपदिक होता है; जैसे हमारी विचार-भाषा स्वप्त-तंत्र के द्वारा ग्रपने कच्चे सामान के रूप में त्रा जाती है, ग्रौर इसमें मौजूद सम्बन्धों को प्रकट नहीं करती। चीनी भाषा में जहां कहीं ग्रनिश्चितता होती है,वहां उसका निर्णय सुनने वाले की समभ पर छोड़ दिया जाता है, जो प्रसंग के अनुसार निश्चय करता है। मैंने एक चीनी कहावत नोट की थी, जिसका शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार होगा: "थोड़ा जो देखो, बहुत जो ग्राव्चर्यजनक।" इसे समभना बहुत ग्रासान है। इसका ग्रर्थ यह हो सकता है: "जिस श्रादमी ने जितना कम देखा है, उसे उतनी ही श्राश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देती हैं", या "जिस ग्रादमी ने थोड़ा देखा है उसके लिए बहुत कुछ ग्राश्चर्यजनक है।" स्वभावतः इन दोनों ग्रनुवादों में ग्रर्थ की दृष्टि से कोई ग्रन्तर नहीं। हमें निश्चित-रूप से बताया जाता है कि इन ग्रनिश्चितताग्रों के होते हुए भी चीनी भाषा ग्रभिव्यक्ति का बहत ही अच्छा माध्यम है। इसलिए यह स्राप्ट है कि अनिश्चितता से ग्रस्पष्टार्थता होना ग्रावश्यक नहीं।

यब हमें निश्चित रूप से मानना चाहिए कि स्वप्नों में जो अभिव्यक्ति की रीति होती है उसमें प्राचीन भाषाओं की लिपियों की अपेक्षा स्थिति बहुत कम अनुकूल है। कारण यह कि भाषाएं और लिपियां सम्प्रेषण अर्थात् अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने के साधनरूप में ही शुरू में बनाई गई थीं, अर्थात् वे समभ में आने के लिए ही थीं, चाहे उन्हें किसी भी तरीके या साधन का उपयोग करना पड़े। पर स्वप्न में इसी बात का अभाव है। उनका उद्देश्य किसीसे कोई बात कहना

<sup>?.</sup> Syllabic sounds. ?. Communication.

नहीं है। वे सम्प्रेषण के साधन नहीं हैं। इसके विपरीत, उनका समक्त में न श्राना ही महत्व की बात है। इसिलए यदि यह परिणाम निकले कि स्वप्नों की कुछ ग्रस्पष्ट ग्रर्थ वाली श्रीर श्रिनिश्चत बातें स्पष्टरूप से तय न की जा सकें तो हमें श्राश्चर्य नहीं करना चाहिए, या किसी भ्राम में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी तुलना से, जो एकमात्र निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, वह यह है कि इस श्रानिश्चितता को (जिसे लोग हमारे स्वप्त-निर्वचनों की यथार्थता के विरुद्ध दलील बनाना चाहते हैं।) श्रीभव्यक्ति की सभी श्रादिम प्रणालियों की सामान्य विशेषता मानना चाहिए।

श्रम्यास श्रीर श्रनुभव से ही यह तय हो सकता है कि स्वप्त श्रसल में कहां तक समभ में ग्रा सकते हैं। मेरी ग्रपनी राय यह है कि वे बहुत दूर तक समभ में म्रा सकते हैं, ग्रौर उचित रीति से शिक्षा पाए हुए विश्लेषकों ने जो परिणाम निकाले हैं, उनकी तुलना से मेरे विचार की पुष्टि होती है। ग्राम जनता वैज्ञानिक कार्यों में भी, वैज्ञानिक सफलता के मार्ग की कठिनाइयों ग्रीर ग्रानिश्चितता ग्रों के मुका-बले में प्रपनी प्रबल सन्देहशीलता का प्रदर्शन करके खुश हुआ करती है। मैं समभता हूं कि उनका ऐसा करना गुलत है। सम्भवतः ग्राप सबको यह पता नहीं होगा कि यही बात तब हुई थी जब बाबुल ग्रौर ग्रसीरिया में मिले लेखों को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। एक ऐसा समय ग्राया, जब लोकमत जोर-शोर से यह घोषणा कर रहा था कि कीलकाक्षर-लेखों को पढ़ने में लगे हुए लोग भूठी कल्पना के शिकार हो गए हैं ग्रीर यह जांच-पड़ताल का सारा काम एक घोखा ग्रीर ठगी है। पर १८५७में रायल एशियाटिक सोसायटी ने एक निश्चायक परीक्षा की। उसने इस गवेषण-कार्य में लगे हुए चार सबसे प्रमुख व्यक्तियों रालिन्सन, हिंक्स, फौक्स टैल-बाट श्रीर श्रोपर्ट से यह कहा कि वे मुहरबन्द लिफाफों में एक नए खोजे गए लेख के स्वतन्त्र अनुवाद सोसायटी को भेजें, ग्रीर उन चारों की तुलना करने के बाद सोसा-यटी ने यह एलान किया कि उन चारों में काफी समानता है, जिससे अब तक प्राप्त परिणामों पर विश्वास किया जा सकता है, श्रौर ग्रागे प्रगति की त्राशा की जा सकती है। तब पढ़े-लिखे सामान्य लोगों का हंसी उड़ाना धीरे-धीरे खत्म हो गया ग्रीर उसके बादसे कीलकाक्षर-लेखों के पढ़ने में बहुत ग्रधिक निश्चितता ग्रा गई।

२. दूसरी तरह के ऐतराजों का ऐसी भावनाश्रों से निकट सम्बन्ध है जिनसे शायद ग्राप भी नहीं बचे हैं, श्रौर वे ये हैं कि हमारे स्वप्त-निर्वचन की रीति से प्राप्त कई परिणाम खींच-तान या जबर्दस्ती लाए गए या मजाक-से लगते हैं। यह श्रालो-चना इतनी श्रधिक होती है कि मैं उस श्रालोचना पर विचार करूंगा जो मेरे काम में सबसे पीछे हुई थी। श्रव सुनिए: श्राजाद देश स्विटजरलैंड में हाल में ही एक हेडमास्टर से इस कारण ग्रपने पद से त्यागपत्र देने को कहा गया कि वह मनोविश्लेषण में दिलचस्ती रखता था। उसने विरोध किया, श्रौर वर्न के एक श्रखबार में उसके मामले परस्कूल-श्रधिकारियों का फैसला प्रकाशित किया गया। उस लेख से मैं

मनोविश्लेषण सम्बन्धी कुछ वाक्य उद्धृत करूंगा: "इसके ग्रलावा, उक्त पुस्तक में ज्यूरिच के डा॰ फिस्टर द्वारा दिए गए उदाहरण में कितनी खींच-तान की गई है, यह देखकर हम चिकत रह गए। यह सचमुच ग्राश्चर्य की बात है कि एक ट्रेनिंग कालेज के हेडमास्टर ने इस तरह के वचनों ग्रौर सिर्फ ऊपर से ठीक दीखने वाली गवाहियों को इतने ग्रंधिवश्वास के साथ स्त्रीकार कर लिया।" ये वाक्य 'एक शान्त मन से फैसला करनेवाले' की ग्रन्तिम राय बताए गए हैं। मुफ्ते यह शोन्त मनवाली बात फ्ठी मालूम होती है। इन वचनों पर इस ग्राशा से जरा बारीकी से विचार कीजिए कि इस विषय पर थोड़े विचार ग्रौर जानकारी से 'शान्तमन के फैसले' को भी कोई हानि नहीं होगी।

यह देखकर सचमुच बड़ा ग्राश्चर्य होता है कि कोई ग्रादमी सिर्फ ग्रपने ऊपर पड़े पहले प्रभाव के ग्राधार पर इतनी जल्दी ग्रौर निर्भात रूप से मनोविज्ञान के किसी कठिन प्रश्न पर मत स्थिर कर सकता है। उसे निर्वचन खींच-तान से किए गए मालूम होते हैं, ग्रौर उसे वे नहीं जंचते इसिलए वे गलत हैं, ग्रौर यह सारा काम बिल कुल कूड़ा है। ऐसे ग्रालोचक इस सम्भावना को ग्रपने पास भी नहीं फटकने देते कि निर्वचनों के ऐसे ही होने के लिए काफी ग्रच्छी युक्तियां हो सकती हैं। यदि वे इस सम्भावना को समऋते हैं तो ग्रगला प्रश्न यह होगा कि वे प्रबल युक्तियां क्या हैं।

इस ग्रालोचना का ग्रधार वह परिस्थिति है जिसका विस्थापन के प्रभाव से म्रावश्यक संबंध है, भौर विस्थापन स्वप्त-सेंसरशिप का सबसे प्रवल हथियार बताया गया है। इसकी सहायता से स्थानापन्न रचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम ग्रस्पष्ट निर्देश कहते हैं। पर ये ग्रसाष्ट निर्देश ऐसे होते हैं, जिन्हें इस रूप में पहचानना तथा उनके पीछे की ग्रोर चलकर ग्रसली विचार को खोजना भी ग्रासान नहीं होता, क्योंकि वे इसके साथ बड़े ग्रसाधारण ग्रौर कभी-कभी होने वाले बाहरी साहचर्यों द्वारा जुड़े रहते हैं । पर इस सबका सम्बन्ध ऐसी वस्तुग्रों से होता है जिन्हें छिपाना इष्ट होता है। स्वप्त-सेंसरिशप का ठीक यही उद्देश्य है। पर हमें छिपाई गई वस्तू उसी स्थान पर देखने से मिल जाने की स्राशा न करनी चाहिए जहां यह सामान्य-तया होती है। ग्राजकल इस विषय में सीमान्त-निरीक्षण ग्रधिकारी स्कूल ग्रधि-कारियों की अपेक्षा कहीं अधिक होशियार हैं, क्योंकि वे निश्चित काग़जात खोजते हए सिर्फ पोर्टफोलिय्रो ग्रौर चिट्ठियों के थैलों की तलाशी लेकर ही सन्तष्ट नहीं हो जाते, बल्कि उन्हें यह सम्भावना भी रहती है कि जासूस ग्रौर तस्कर कोई ग्रापत्ति-जनक चीज स्रपने शरीर में ऐसे स्थान पर छिपाकर न ले जाएं जहां उन्हें देखना बहुत महिकल है, या जहां रखने योग्य वे वस्तुएं नहीं होतीं; उदाहरण के लिए, ग्रपने बूटों की दोहरी तिलयों में। यदि छिपाई हुई वस्तुएं वहां मिल जाए तो निश्चित ही यह कहना सच है कि उन्हें 'घसीटकर रोशनी में लाया गया', पर फिर भी वे एक बहुत

ग्रच्छी 'खोज' है।

हम यह मानते हैं कि गुप्त स्वप्त-ग्रवयव ग्रीर इसके व्यक्त स्थानापन्न का सम्बन्ध कभी-कभी बहुत ग्रसामान्य ग्रीर बहुत दूर का प्रतीत होता है, यहां तक कि कभी-कभी वह उपहासयोग्य-सा मालूम होता है, श्रौर इसका कारण यह है कि हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरणों का अनुभव है जिनमें हम स्वयं अर्थ नहीं खोज सके। सिर्फ हमारे प्रयत्नों से इन निर्वचनों पर पहुंचना प्रायः ग्रसम्मव होता है । कोई भी समभ्रदार ग्रादमी उन दोनों को जोड़ने वाले सम्बन्ध का ग्रन्दाजा नहीं कर सकता। या तो स्वप्त-द्रष्टा किसी प्रत्यक्ष साहचर्य के द्वारा सीघे ही पहेली सूलभा देता है (वही इसे सुलभा सकता है क्योंकि स्थानापन्न रचना उसके ही मन में पैदा हुई है), ग्रथवा वह इतनी ग्रधिक सामग्री दे देता है कि उसे हल करने के लिए विशेष जांच-पडताल की जरूरत नहीं पड़ती-हल भ्राप से भ्राप हमारे ऊपर भ्रा पड़ता है। यदि स्वप्त-द्रष्टा इनमें से किसी भी तरीके से हमारी मदद नहीं करता तो वह व्यक्त ग्रवयव सदा के लिए हमारी समभ से बाहर रहेगा । इस तरह का एक ग्रौर उदाहरण देखिए जो हाल में ही हुग्रा था। मेरी एक रोगिणी का पिता उसके इलाज को दिनों में गुजर गया भ्रीर इसके बाद वह भ्रपने स्वप्तों में हर मौके पर उसे जीवित देखा करती थी। इनमें से एक स्वप्न में उसका पिता एक ऐसे सिलसिले में दिखाई दिया जो वैसे लागू नहीं हो सकता था, ग्रौर बोला: ''ग्रब सवा ग्यारह बजे हैं, ग्रब साढ़े ग्यारह बजे हैं, ग्रब पौने बारह बजे हैं।" इस ग्रजीव-सी बात के ग्रर्थ के बारे में वह इतना ही साहचर्य बता सकी कि उसका पिता उस समय बड़ा प्रसन्न होता था जब उसके बड़े बालक दोपहर के भोजन में ठीक समय पर पहुंचते थे। यह बात स्वप्त-ग्रवयव के साथ निश्चित रूप से जंचती थी, पर इससे इसके पैदा होने के कारण पर कोई रोशनी नहीं पड़ती थी। इलाज में हम स्थिति पर पहुंच गए थे, उसके कारण इस संदेह के लिए काफी स्राधार मालूम होता था कि इसके स्वप्त में अपने प्रिय और सम्मानित पिता के प्रति किसी विरोध का हाथ है, पर उस विरोध को सावधानी से दबा दिया गया है। श्रपने श्रीर साहचर्य बताते हुए, जो इस स्वप्न से बिलकुल दूर मालूम होते थे, उसने बताया कि मैंने पिछले . दिन मनोवैज्ञानिक समस्याग्रों पर एक लम्बा विवेचन सुना था, ग्रौर एक रिश्तेदार ने मुभसे कहा था: "उरमेन्श (Urmensch) (ग्रादिम मानव) हम सबके ग्रन्दर जीवित है।" ग्रब हमें नई रोशनी दिखाई दी। ग्रब इसे भी यह कल्पना करने का बहत ग्रच्छा मौका मिल गया है कि उसका मृत पिता जीवित है ग्रौर उसने स्वप्न में उसे 'उहरमेन्श' (Uhrmensch) (समय बताने वाला) बना दिया जो दोपहर के भोजन के समय तक हर पन्द्रह मिनट का समय बताता था।

इसमें एक श्लेष जैसी चीज स्पष्ट दिखाई देती है, और सचाई तो यह है कि बहुत वार स्वप्न देखने वाले का श्लेष निर्वचनकर्ता के जिम्मे डाल दिया जाता है। ग्रौर भी ऐसे उदाहरण है जिनमें यह फैसला करना ग्रासान नहीं है कि हम जिस चीज पर विचार कर रहे हैं, वह मजाक है या स्वप्त । पर ग्रापको याद होगा कि बोलने की कुछ ग़लतियों में भी यही सन्देह पैदा हुआ था। एक आदमी ने यह स्वप्न सुनाया कि मैं अपने चाचा के साथ उसकी आटो (मोटर) में बैठा था और मेरे चाचा ने मुक्ते चूम लिया। स्वप्त-द्रष्टा ने स्वयं फौरन ही यह निर्वचन पेश किया: इसका ग्रर्थ था 'ग्राटो-एरोटिज्म' (ग्रर्थात् ग्रात्मरित) (यह शब्द हमारे लिबिडो म्रर्थात् रागवृत्ति के सिद्धान्त में प्रयुक्त होता है भीर इसका मर्थ है प्रेम के किसी बाहरी ग्रालंबन के बिना प्राप्त परित्षिट)। ग्रब प्रश्न यह है कि क्या यह ग्रादमी हमारा मजाक उड़ाकर खुश होरहा था ग्रौर यह दिखा रहा था कि उसके मन में ग्राया हुम्रा श्लेष या व्यंत्य एक स्वप्न का हिस्सा था । मैं ऐसा नहीं समभता : उसे सच-मुच ही यह स्वप्त श्राया था । पर स्वप्नों ग्रीर मजाकों में यह ग्रजीब समानता कहाँ से हो जाती है? एक बार इस प्रश्न ने मुक्ते मेरे रास्ते से कुछ दूर कर दिया था क्यों कि इसके कारण मेरे लिए व्यंग्य-परिहास के प्रश्न पर बारीकी से जांच करना ग्राव-श्यक हो गया। इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यंग-परिहास का जन्म इस तरह होता है: एक पूर्व चेतन विचार-श्रृंखला कुछ क्षण के लिए अचेतन विशदन के प्रक्रम से प्रभावित होती है जिससे वह एक व्यंग्योक्ति के रूप में पैदा होती है। अचेतन के प्रभाव में रहते हुए यह वहां कियाशील तन्त्रों, संघनन ग्रीर विस्थापन से प्रभावित होती है, ग्रर्थात् उन्हीं प्रक्रमों से प्रभावित होती है जो हमें स्वप्त-तन्त्र में कार्य करते दिखाई दिए थे, श्रीर स्वप्न तथा व्यंग्य-परिहास में कभी-कभी जो समानता दिखाई देती है, उसका कारण दोनों का यह सामान्य गुण ही है। पर बिना किसी भीतरी मतलब वाला 'स्वप्न-मजाक' हमें उतना मनोरंजक नहीं लगता,जितनी कोई सामान्य व्यंग्योक्ति लगती है। व्यंग्य-परिहास के अधिक गहरे अध्ययन से स्रापको इसका कारण पता चला जाएगा । 'स्वप्न-मजाक' बहुत घटिया दर्जें का मजाक मालूम होता है, यह हमें हं साता नहीं, बल्कि उदासीन कर देता है।

इस मामले में हम स्वप्त-निर्वचन के प्राचीन तरीके के रास्ते पर चल रहे हैं जिसने हमें बहुत-सी बेकार बातों के अलावा निर्वचन के बहुत-से ऐसे मूल्यवान् उदाहरण भी दिए हैं, जिनसे अच्छे उदाहरण हमें नहीं मिल सकते। मैं आपको एक ऐसा स्वप्त सुनाऊंगा जिसका महत्व इतिहास-प्रसिद्ध है, और जो मामूली फर्क के साथ प्लूटार्क तथा डैल्डिस के आर्टेमीडोरस ने बयान किया है—यह स्वप्त सिकन्दर महान ने देखा था। जब वह टायर नगर का घरा डाले पड़ा था, और टायर नगर डटकर मुकाबला कर रहा था(ई० पू० ३२२)। तब उसने एक रात को स्वप्न में एक नाचता हुआ सैटायर (एक यूनानी देवता) देखा। स्वप्त-निर्वचक ऐरि-स्टैंडरौस ने, जो सेना के अभियानों में साथ-साथ चलता था, इस स्वप्त का अर्थ

<sup>?.</sup> Preconscious.

'सैटायरौस' शब्द को 'सै' तथा 'टायरौस' ('टायर तेरा है') में बांटकर लगाया ग्रौर इससे उस नगर पर सिकन्दर की विजय की भविष्यवाणी की। इस निर्वचन के कारण सिकन्दर ने घेरा जारी रखा, ग्रौर ग्रंत में नगर का पतन हो गया। वह निर्वचन कितना भूठा या कृत्रिम मालूम होता है, पर निःसंदेह वह सही था।

३. मैं ग्रासानी से कल्पना कर सकता हुं कि यह बात सूनकर ग्राप विशेष प्रभावित होंगे कि जिन लोगों ने मनोविश्लेषक के रूप में बहुत समय तक स्वप्तों के निर्वचन का ग्रध्ययन किया है, उन्होंने भी हमारी स्वप्तों की ग्रवधारणा पर म्राक्षेप किए हैं। नई ग़लतियों के ऐसे मच्छे मौके को कैसे छोड़ दिया जाता ? इस-लिए विचारों में विभ्रम के कारण ग्रौर ग्रनुचित सामान्यकरण के ग्राधार पर ऐसी बातें कही गई हैं, जो स्वप्नों की डाक्टरी अवधारणा से कम ग़लत नहीं हैं। इनमें से एक बात ग्राप पहले सुन चुके हैं कि स्वष्त उस समय की परिस्थित के ग्रनु-कूल बनने की कोशिशों और भविष्य की समस्याओं के हल को प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे 'भविष्यलक्षी प्रवृत्ति' या लक्ष्य की ग्रीर चलते हैं (ए० मीडर)। हम पहले यह दिखा चुके हैं कि इस कथन का आधार स्वप्त तथा गुप्त स्वप्त-विचार को ठीक-ठीक ग्रलग न कर सकना है ग्रौर इसमें स्वप्त-तन्त्र को नजरंदाज कर दिया गया है। जो लोग इस 'भविष्यलक्षी प्रवृत्ति' की बात कहते हैं, यदि उससे उनका म्राशय उस म्रचेतन मानसिक व्यापार से है जिसमें गुप्त विचार होते हैं, तो एक श्रोर तो इसमें कोई नई बात नहीं है, श्रौर दूसरी श्रोर,यह पूरा वर्णन नहीं है,क्योंकि म्रचेतन मानसिक व्यापार भविष्य के लिए तैयारी करने के म्रालावा म्रौर बहुत-से कामों में लगा रहता है। इस कथन में तो श्रीर भी विभ्रम दिखाई देता है कि प्रत्येक स्वप्त की तह में 'मृत्यु-संकेत' देखा जा सकता है। मुक्ते यह बात ग्रच्छी तरह समभ में नहीं आई कि इस कथन का क्या आशय है, पर यह संदेह होता है कि इसकी ग्राड़ में स्वप्त तथा स्वप्त-द्रष्टा के सारे व्यक्तित्व को एक जगह मिलाकर घुटाला कर दिया गया है।

थोड़े-से प्रभावोत्पादक उदाहरणों के ग्राधार पर किया गया एक ग्रनुचित सामान्यकरण इस कथन में मौजूद है कि प्रत्येक स्वप्न के दो तरह के निर्वचन हो सकते हैं—एक उस तरह का जिस तरह का हमने बताया है, ग्रर्थात् तथाकथित 'मनोविश्लेषणात्मक' निर्वचन, ग्रौर दूसरा तथाकथित 'रहस्यवादी' निर्वचन जो नैसिंगक प्रवृत्तियों की उपेक्षा करता है ग्रौर ऊंचे मानसिक कार्यों के निरूपण का लक्ष्य रखता है (एच० सिल्बरर)। इस तरह के कुछ स्वप्न होते हैं, पर इस ग्रवधारणा में बहुसंख्यक स्वप्न भी नहीं ग्रा सकते। जो कुछ ग्राप सुन चुके हैं, उसके बाद यह कथन कि सब स्वप्नों का निर्वचन द्विलिंगित: ग्रर्थात् दो प्रवृत्तियों के— जिनमें से एक पुरुष ग्रौर दूसरी स्त्री है—मेल के रूप में किया जा सकता है, (ए०

<sup>?.</sup> Anagogic. ?. Bisexually.

एडलर) स्रापको बिलकुल बेतुका जंचेगा। इस तरह के स्वप्न होते स्रवश्य हैं। स्रौर स्रागे चलकर स्रापको पता चलेगा कि उनका ढांचा कुछ हिस्टीरिया के लक्षणों वाले ढांचे जैसा ही है। स्वप्नों की नई सामान्य विशेषतास्रों की इन सब खोजों की चर्चा करके मैं स्रापको उनके विरुद्ध चेतावनी देना चाहता हूं या कम से कम उनके विषय में स्रपनी राय स्रापके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

४. एक समय था जब कि स्वप्तविषयक गवेषणाओं का वैज्ञानिक महत्व नष्ट-प्रायः प्रतीत होता था, क्योंकि जिन रोगियों का विश्लेषण द्वारा इलाज होता था, वे अपने स्वप्नों की वस्तु को अपने डाक्टरों के प्रिय सिद्धान्तों के अनुकूल बनाते दिखाई देते थे। कुछ लोगों को मुख्यत: यौन या मैथुन सम्बन्धी स्रावेगों का ही, दूसरों को सत्ता या श्राधिपत्य के श्रावेगों का ही, श्रीर कूछ को पूनर्जन्म का ही स्वप्न स्राता था (डबल्यू० स्टीकल)। इस बात का महत्व यह सोचने पर बहुत कम हो जाता है कि लोगों ने, स्वप्नों पर प्रभाव डालने के लिए मनोविश्लेषण के इलाज जैसी कोई चीज होने से पहले ही, स्वप्न देखे थे ग्रौर म्राजकल इलाज कराने वाले रोगी इलाज शुरू करने से पहले भी स्वप्न देखा करते थे। इस बात में, जिसे नई समभा जा रहा है, जो ग्रसली तथ्य है वह तूरन्त ग्रापसे ग्राप स्पष्ट दिखाई देता है, ग्रौर स्वप्नों के सिद्धान्त के लिए महत्वहीन है। पिछले दिन का अवशेष, जिससे स्वप्न पैदा होते हैं, जागृत जीवन की बड़ी दिलचस्पियों से बचा हुम्रा म्रवशेष है । यदि डाक्टर के शब्द म्रौर उसके दिए हुए उद्दीपन रोगी के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं तो वे, जो कुछ भी अवशेष है, उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं ग्रौर स्वप्न-निर्माण के लिए ठीक उसी तरह मानसिक उद्दीपन बन जाते हैं जैसे पिछले दिन की भावुकतापूर्ण ग्रन्य दिलचस्पियां, जो ग्रभी कम नहीं हुई हैं। वे उन शारीरिक उद्दीपनों की तरह ही किया करते हैं जो सोते हुए आदमी पर सोते समय प्रभाव डालते हैं। स्वप्न पैदा करने वाले इन दूसरे कारकों की तरह डाक्टर द्वारा पैदा की गई विचार-शृंखला भी प्रत्यक्ष स्वप्न-वस्तु में दिखाई दे सकती है, या गुप्त विचारों में उसके ग्रस्तित्व का पता चल सकता है। हम सचमुच यह बात जानते ह कि परीक्षणों द्वारा स्वप्न पैदा किए जा सकते हैं, या ग्रधिक ठीक-ठीक कहा जाए तो स्वप्त-सामग्री का कुछ हिस्सा इस प्रकार स्वप्त में प्रविष्ट कराया जा सकता है। इस प्रकार, अपने रोगियों पर प्रभाव डालने वाला विश्लेषक वैसा ही कार्य करता है जैसा मोर्ली वोल्ड करता था-वह जिस व्यक्ति पर परीक्षण करता था उसके म्रंग को खास स्थितियों में रख देता था।

हम प्रभाव डालकर प्रायः यह निश्चित कर सकते हैं कि कोई मनुष्य किस विषय में स्वप्न देखे, पर यह कभी नहीं कर सकते कि वह क्या स्वप्न देखे; क्योंकि स्वप्न-तन्त्र की प्रक्रिया और अचेतन स्वप्न-इच्छा किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव की पहुंच से बाहर है। जब हम शारीरिक उद्दीपनों से पैदा होने वाले स्वप्नों पर विचार कर रहे थे, तब हमने यह स्पष्ट समभ लिया था कि स्वप्त-द्रष्टा पर शारी-रिक या मानितक उद्दीपनों के किया करने की जो प्रतिकिया होती है, उससे स्वप्त जीवन की विशेषता ग्रौर स्वतन्त्रता स्पष्ट दिखाई देती है। ऊपर मैंने जिस ग्रालो-चना की चर्चा की है, जो कि स्वप्त सम्बन्धी जांच-पड़ताल की वैज्ञानिकता पर संदेह करती है, वह भी ऐसा कथनमात्र है जो स्वप्त तथा स्वप्त-सामग्री में विभेद न करने के ग्राधार पर खड़ा है।

मैं स्वप्तों की समस्याश्रों के बारे में श्रापको इतना ही बताना चाहता था। श्राप समक्त रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़े क्षेत्र को पार किया है, श्रौर यह भी देख लिया होगा कि प्राय: प्रत्येक बात पर मेरा विवेचन श्रधूरा रहा है, जैसा कि श्रावश्यक ही था। पर इसका कारण यह है कि स्वप्नों की घटनाएं स्नायु-रोगों की घटनाश्रों से बहुत नजदी की सम्बन्ध रखती हैं। हमारी योजना यह थी कि स्तायु-रोगों के श्रध्य-यन की भूमिका के रूप में स्वप्नों का श्रध्ययन किया जाए, श्रौर स्नायु-रोगों पर विचार करने के बाद स्वप्तों पर विचार करने की श्रपेक्षा यह तरीका निश्चित रूप से श्रच्छा था। परन्तु क्योंकि स्वप्न हमें स्नायु रोगों को समक्तने के लिए तैयार करते हैं, इसलिए स्वप्नों के बारे में सही धारणा भी तभी हो सकती है, जब स्नायु-रोगों के रूपों का कुछ ज्ञान हमें हो।

मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में क्या सोचेंगे पर मैं आपको विश्वास दिलाता हं कि ग्रापकी इतनी दिलचस्री ग्रौर समय स्वप्त संबन्धी समस्याग्रों पर लगा देने का मुभे कुछ भी ग्रफसोस नहीं। उन कथनों की, जो मनोविश्लेषण के ग्राधारभूत सिद्धान्त हैं, सचाई का इतनी जल्दी निश्चय कराने का कोई ग्रौर तरीका मुभे नहीं ग्राता । यह स्पष्ट करने के लिए कि स्नाय-रोगी के लक्षणों का कुछ ग्रर्थ होता है, वे कोई प्रयोजन सिद्ध करते हैं, श्रौर रोगी के जीवन सम्बन्धी श्रनुभवों से पैदा होते हैं, महीनों, बल्कि वर्षों, कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। दूसरी ग्रोर ये चीज़ें किसी स्वप्त में,जो पहले बिलकुल गड़बड़ ग्रौर समभ में न ग्राने वाला दिखाई देता था, दिखाने के लिए कुछ ही घंटों की मेहनत काफी है, और इस तरह उन सब ग्राधारों की पुष्टि हो जाती है जिन पर मनोविश्लेषण खड़ा है--ग्रर्थात् ग्रचे-तन मानसिक प्रक्रमों का ग्रस्तित्व, उनको चलाने वाले विशेषतंत्र, ग्रौर उनसे ग्रभि-व्यक्त होने वाले निसर्ग वृत्तियों के प्रेरक बल । ग्रौर जब हम देखते हैं कि स्वप्नों के ढांचे श्रौर स्नाय-रोगों के ढांचे में कितना सादृश्य है, तथा सोचते हैं कि स्वप्न-द्रष्टा कितनी जल्दी श्रच्छी तरह सजग श्रौर तर्कसंगत मनुष्य बन जाता है, तब हमें यह निश्चय हो जाता है कि स्नायु-रोग भी मानसिक जीवन में कियाशील बलों के संतुलन में होने वाले परिवर्तन पर ही निर्भर हैं।

तीसरा भाग

# स्नायु-रोगों का सामान्य सिद्धान्त

### मनोविश्लेषण और मनश्चिकत्सा

एक साल के बाद फिर ग्रपने विषय पर विचार करने के लिए ग्रापको यहां देखकर मुफ्ते बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पिछले साल मेरे व्याख्यानों का विषय 'गुलतियों ग्रौर स्वप्नों पर मनोविश्लेषण का प्रयोग' था । इस वर्ष में ग्रापको स्नायु-रोग विषयक घटनाग्रों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कराना चाहता हूं--ये घटनाएं, जैसा कि स्राप शीघ्र ही देख लेंगे, हमारे पहले वाले विषय से बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती हैं, पर शुरू करने से पहले में ग्रापसे यह बात कह देना चाहता हूं कि इस बार में ग्रापको ग्रपने प्रति पिछले साल वाला रुख नहीं रखने दूंगा। पिछले साल मैंने ग्रापके निर्णय से सहमत हुए बिना क़दम ग्रागे बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने ग्रापके साथ बहुत बहस की थी, ग्रापके ग्राक्षेपों को स्वीकार किया था, ग्रौर ग्रापको तथा ग्रापकी 'स्वस्थ समभदारी' को निर्णा-यक माना था । स्रब ऐसा करना सम्भव नहीं स्रौर इसका कारण बिलकूल सीधा है । ग़लतियां ग्रौर स्वप्न ग्रापकी परिचित घटनाएं थीं। यह कहा जा सकता है कि उनका आपको उतना ही अनुभव था जितना कि मुभ्ने, अथवा आप आसानी से उतना अनुभव हासिल कर सकते थे। परन्तु स्नायु-रोगों का व्यक्त रूप आपके लिए ग्रज्ञात क्षेत्र है। ग्राप में से जो लोग स्वयं डाक्टर नहीं हैं, वे मेरे दिए हुए विवरण से जो कुछ जान सकते हैं उसके ग्रलावा उनके पास वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं, ग्रौर जहां विवाद के विषय का ज्ञान न हो वहां बढ़िया से बढ़िया निर्णय-बुद्धि भी किस काम की ?

परन्तु मेरे इस कथन का यह मतलब मत समिक्कए कि मैं यह व्याख्यान 'बाबा वाक्यम् प्रमाणम्' की तरह स्रापके सामने दूंगा, या स्रापसे इसे बिना शर्त मानने को कहूंगा। ऐसी ग़लत धारणा से ग्राप मेरे साथ घोर ग्रन्याय करेंगे। मेरा लक्ष्य निश्चयात्मक विश्वास पैदा करना नहीं है। मेरा लक्ष्य तो जांच-पड़ताल के लिए प्रेरित करना ग्रौर पूर्वग्रहों,ग्रर्थात् पहले से बने-बनाए संस्कारों को नष्ट करना है । यदि विषय की जानकारी न होने के कारण ग्राप फैसला करने की स्थिति में नहीं हैं, तो न तो विश्वास करना चाहिए श्रौर न श्रविश्वास; सिर्फ ध्यान से सुनना चाहिए, श्रौर जो कुछ में कहता हूं, उसका असर अपने ऊपर पड़ने देना चाहिए। निश्चयात्मक विश्वास या श्रास्था इतनी श्रासानी से नहीं पैदा की जा सकती, श्रौर जब यह श्रासानी से पैदा की जाती है, तो वह शीध्र ही बेकार श्रौर श्रस्थिर सिद्ध हो जाती है। इन मामलों पर ऐसे श्रादमी को विश्वास करने का हक नहीं है जिसने मेरी तरह वर्षों इस विषय का श्रध्ययन न किया हो श्रौर नहीं नए श्रौर श्राश्चर्य-जनक रहस्यों का उद्घाटन स्वयं अनुभव किया हो। तो, बौद्धिक मामलों में एकाएक विश्वास, बिजली की तरह कायापलट, श्रौर क्षण भर में मत-त्याग क्यों होते हैं। क्या श्राप यह नहीं देखते कि 'प्रथम दृष्टि का प्रेम' भाव-क्षेत्र से बहुत भिन्न मानसिक क्षेत्र से पैदा होता है। हम श्रपने मरीजों का मनोविश्लेषण के विश्वासी होना या इसके प्रति भिक्त रखना श्रावश्यक नहीं समक्षते। इससे हमें उनपर संदेह होने लगेगा।

हम सबसे अच्छी बात यह समभते हैं कि उनमें हितैषी सन्देह वृत्ति का रुख बना रहे। इसलिए आपको प्रचलित मनिर्चिकत्सा सम्बन्धी विचार के साथ-साथ मनोविरलेषण की अवधारणाओं को भी अपने मनों में चुपचाप बढ़ते रहने का अव-सर देना चाहिए,जिससे अन्त में ऐसा मौका आ सकता है कि वे एक दूसरे पर असर डालें और मिलकर एक निरिचत राय का रूप ग्रहण कर लें।

दूसरी ग्रोर ग्राप यह कल्पना जरा भी न करें कि मैं ग्रापके सामने जो मनो-विश्लेषण का दृष्टिकोण पेश करूंगा वह कोई ग्रटकल या कल्पनावासी विचार-प्रणाली है। इसके विपरीत, यह उन ग्रनुभवों का परिणाम है जो या तो प्रत्यक्ष प्रेक्षणों पर या प्रेक्षण से निकाले गए निष्कर्षों पर ग्राधारित है। ये निष्कर्ष पर्याप्त या उचित रीति से निकाले गए ह या नहीं, इसका फैसला विज्ञान की भविष्य में होने वाली उन्नित से होगा। लगभग ढ़ाई दशाब्दी के बाद और इतनी आयु हो जाने के बाद मैं बिना श्रात्मप्रशंसा की भावना के यह कह सकता हूं कि इन प्रेक्षणों में जो कार्य करना पड़ा, वह विशेष रूप से कठिन, गहन ग्रौर सारा घ्यान लगाने से होने वाला काम था। प्रायः मेरी यह धारणा बनी है कि हमारे, विरोधी हमारे कथनों के इस मूलस्रोत पर विचार करने को तैयार नहीं थे, मानो वे उन विचारों को ग्रात्मिनिष्ठ, ग्रर्थात् विचारक की ग्रपनी भावना का परिणाम, मानते थे जिन-पर कोई भी ग्रादमी जब चाहे ग्रापत्ति उठा सकता है। ग्रपने विरोधियों की यह बात मुभे बिलकुल समभ में नहीं स्राती-शायद इसका कारण यह है कि डाक्टर लोग स्नायु-रोगियों की स्रोर इतना कम घ्यान देते हैं, स्रौर उनकी बातों को इतनी असावधानी से सुनते हैं कि उनके लिए रोगियों के वचनों में कोई विशेष बात देख सकना या उनसे विस्तृत प्रेक्षण करना श्रसम्भव हो गया है । मैं यहां श्रापको यह श्राश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इन व्याख्यानों में विवादास्पद बातों का,

विशेष रूप से व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं करूंगा। इस कथन की सचाई मैं कभी अपने मन में नहीं बिठा सका कि 'द्वन्द्व या संघर्ष सब वस्तुओं का जनक है।' मेरा ख्याल है कि यह कथन यूनानी सोफिस्टों के दर्शन से पैदा हुआ है और उस दर्शन की तरह इसमें भी यह त्रुटि है कि इसमें द्वन्द्वात्मकता (या तर्क-पद्धित) को बहुत अधिक महत्व दे दिया गया है। इसके विपरीत, मुभे ऐसा लगता है कि तथाकथित वैज्ञानिक विवाद, कुल मिलाकर बिलकुल व्यथं है। और यह बात तो है ही कि यह प्राय: सदा बड़ी व्यक्तिगत रीति से किया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक मैं गर्व से यह कह सकता था कि मैं वैज्ञानिक भगड़े में सिर्फ एक बार बाकायदा उलभा हूं और वह भी सिर्फ एक वैज्ञानिक लोवनफैल्ड (म्यूनिखवाले) के साथ। इस भगड़े का अन्त यह हुआ कि हम दोनों मित्र बन गए और आज तक मित्र हैं, पर मैंने बहुत समय तक यह परीक्षण फिर नहीं किया, क्योंकि मुभे यह निश्चय नहीं था कि इसका परिणाम यही होगा।

इससे आप निश्चित रूप से यही समभेंगे कि इस तरह खुलेआम इन प्रश्नों पर विचार करने से इन्कार से यही पता चलता है कि आप आलोचना से बहुत डरते हैं या हठी, या वैज्ञानिक जगत में प्रचलित मुहावरे में कहा जाए तो, दुराग्रही हैं। इसपर मेरा यह उत्तर है कि यदि ग्राप इतने कठोर परिश्रम के बाद किसी निश्चय पर पहुंचे हों तो उससे श्रापको कुछ दढ़ता के साथ उसपर डटे रहने का अधिकार होना चाहिए । इसके अलावा में यह कह सकता हं कि ग्रपने गवेषणा-कार्य के बीच में मैंने स्वयं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ग्रपने विचार बदले है, भ्रौर सदा इस तथ्य को प्रकाशित कर दिया है। इस स्पष्टवादिता या साफ-गोई का क्या परिणाम हुया ? कुछ लोगों ने मेरे विचारों में स्वयं मुफ्त द्वारा किए गए संशोधनों को बिलकूल नजरन्दाज़ कर दिया, श्रौर वे ग्राज भी उन विचारों के लिए मेरी आलोचना करते हैं जिनका अब मेरे लिए वह अर्थ नहीं रहा । कुछ लोग यह परिवर्तन करने के कारण मेरी निन्दा करते हैं ग्रीर इसलिए मुफ्ते भरोसा करने के अयोग्य बताते हैं। जो आदमी एक या दो बार विचार बदल ले वह विश्वास का पात्र कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका इस बार का कथन भी गलत हो सकता है; पर जो श्रादमी श्रपनी एक बार कही हुई बात पर ग्रड़ा रहे या उसमें श्रासानी से हेर-फेर करने से इन्कार कर दे, वह हठी या दुराग्रही है । ठीक है न ?ऐसी परस्पर विरोधी ग्रालोचनाग्रों को देखते हुए सिवाय इसके क्या रास्ता है कि ग्रादमी जैसा है वैसा कहे, ग्रौर उसे जैसा जंचे वैसा करे: मैंने ऐसा ही करने का फैसला किया, ग्रौर मैं बाद के ग्रनुभव के ग्रनुसार ग्रपने सिद्धान्तों में परिवर्तन या संशोधन करने में संकोच नहीं करता। ग्रब तक मुभ्ते ग्रपने मुल दृष्टिकोण को बदलने के लिए

<sup>?.</sup> Dialectics.

कोई उचित कारण नहीं मिला और मुभे आशा है कि इसकी कभी भी आवश्य-कता नहीं होगी।

तो, अब मुभे ग्रापके सामने स्नायु-रोगों के प्रकटनों, ग्रथित् प्रकट रूपों के बारे में मनोविश्लेषण का सिद्धांत पेश करना है। इस प्रयोजन के लिए सादृश्य भ्रौर वैषम्य दोनों ही के कारण सबसे ग्रधिक ग्रासानी इस तरह होगी कि ऐसा उदाहरण लिया जाए जो हमारी पहले विचारित घटनाओं के सिलसिले से जुड़ा हुआ है। मैं एक लाक्षणिक कार्य का उदाहरण दूंगा जो बहुत-से लोगों में मैं ग्रपने परामर्श-कक्ष में देखता हूं। विश्लेषक उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, जो ग्राध घंटे के लिए अपनी जीवन भर की कष्ट-कथा सुनाने उसके पास आते हैं। वह अपनी गहरी जानकारी के कारण दूसरों की तरह उसे यह राय नहीं दे सकता कि उनमें कोई खराबी नहीं है ग्रौर उन्हें थोड़ी-सी जल-चिकित्सा करा लेनी चाहिए। हमारे एक साथी ने एक बार सलाह मांगने वाले रोगियों के बारे में पूछे जाने पर बहुत लिए--इतने ऋाउन जुर्माना कर देता हूं।' इसलिए ग्रापको यह सुनकर चिकत न होना चाहिए कि ग्रधिक से ग्रधिक व्यस्त मनोविश्लेषकों के पास भी सलाह मांगने वाले मरीजों की भीड़ नहीं लगी रहती। मैंने प्रतीक्षा के स्थान और अपने परामर्श-कक्ष के बीच वाले साधारण दरवाजे के म्रलावा बीच में एक ग्रीर दरवाजा लगवा लिया है, और उसे नमदे से मढ़वा दिया है। इसका कारण स्पष्ट है। होता सदा यह है कि जब मैं लोगों को प्रतीक्षा-स्थान से अन्दर बुलाता हूं तब वे इन दरवाजों को बन्द नहीं करते और अपने पीछे दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं। जब मैं ऐसा देखता हूं, तब कुछ कड़ाई से तुरन्त उस रोगी से प्रार्थना करता हूं कि वह लौटकर पहले दरवाजे बन्द करे, चाहे वह कितना ही सजा-धजा ग्रादमी हो, या साज-सिंगार पर कितने ही घंटे खर्च करने वाली स्त्री हो। मेरे इस कार्य को ग्रकारण ग्रौर रौब दिखाने वाला समभा जाता है। कभी-कभी मेरा कहना अनुचित भी हुआ है क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा निकला जो स्वयं किवाड़ की हत्थी नहीं पकड़ सकता था, पर ग्रधिकतर मामलों में मेरा कार्य उचित था, क्योंकि जो ग्रादमी इस तरह का ग्राच-रण करता है और किसी डाक्टर के परामर्श-कक्ष का दरवाजा प्रतीक्षा-कक्ष की ग्रोर खुला छोड़ देता है, वह अशिष्ट आदमी है, और उससे अदासीनता का व्यवहार करना ही उचित है। ग्राप बाकी बात सुनने से पहले ही किसी पक्ष में कोई धारणा मत बना लीजिए। रोगी दरवाजा केवल तभी बन्द नहीं करता जब वह बाहर के कमरे में ग्रकेला इन्तजार कर रहा है, पर जब दूसरे उससे ग्रपरिचित लोग वहां प्रतीक्षा कर रहे हों तब वह कभी भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ता। इस दूसरी

Symptomatic act.

स्थित में वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि डाक्टर से बातचीत के समय उसकी बात किसी और के कान में न पड़ना उसके अपने लिए ही हितकर है और वह दोनों दरवाजों को सावधानी से बन्द करना कभी नहीं भूलता।

इस तरह रोगी की यह भूल न तो श्राकिस्मिक है, न श्रथंहीन श्रौर न महत्व-हीन ही, क्योंकि इससे डाक्टर के प्रति रोगी के रख का पता चलता है। वह उस बड़े वर्ग का व्यक्ति है जो ऊंची स्थिति के लोगों के पीछे फिरते हैं श्रौर उनसे श्रातं-कित रहना चाहते हैं। शायद उसने टेलीफोन से यह पूछताछ की थी कि उसे किस समय मिलने का मौका प्राप्त होने की सम्भावना है, श्रौर वह यह श्राशा कर रहा था कि उम्मीदवारों की वैसी ही भीड़ लगी होगी जैसी युद्ध के दिनों में पंसारियों के यहां लगी रहती थी। वहां पहुंचने पर उसे खाली कमरा दिखाई देता है जिसमें बहुत मामूली ढंग की कुर्सियां पड़ी हैं, श्रौर वह स्तब्ध हो जाता है। वह डाक्टर के प्रति जो श्रनावश्यक श्रादर दिखाने की तैयारी करके श्राया था, उसे किसी तरह भाड़ फेंकना चाहता है श्रौर डाक्टर को सामान्य श्रादमी मानना चाहता है, श्रौर इसलिए वह प्रतीक्षा-कक्ष श्रौर परामर्श-कक्ष के बीच के दरवाजे को बंद करना भूल जाता है। वह यह जतलाना चाहता है: "ग्ररे, यहां तो कोई भी नहीं, श्रौर न कोई होगा, चाहे मैं कितनी ही देर बैठा रहूं!" वह मिलने के समय श्रशिष्ट श्रौर गर्वपूर्ण ढंग से व्यवहार करेगा, यदि उसे तेज भटका देकर शुरू में ही उसकी पूर्व धारणा को न रोक दिया जाए।

इस छोटे-से लाक्षणिक कार्य के विश्लेषण में ऐसी कोई बात नहीं है जो ग्राप पहले से नहीं जानते, ग्रर्थात् यह निष्कर्ष कि यह ग्राकस्मिक घटना नहीं है, बिल्क इसमें कुछ प्रेरक कारण, ग्रर्थ ग्रौर ग्राशय है, कि इसका सम्बन्ध एक मानसिक प्रसंग से है जो स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है, ग्रौर कि इससे एक ग्रौर भी महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रम का हलका-सा संकेत मिलता है; पर सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह बात सूचित होती है कि इस प्रकार निर्दिष्ट प्रक्रम का इसे वहन करने वाले व्यक्ति की चेतना को ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिन रोगियों ने दोनों दरवाजे खुले छोड़े उनमें से एक भी यह मानने को तैयार न होता कि वह ग्रपनी उपेक्षा द्वारा मुक्ते हीन जतलाना चाहता था। शायद उनमें से बहुतों को खाली प्रतीक्षा-कक्ष में घुसने पर निराशा की भावना का ध्यान ग्राया होगा, पर इस भावना ग्रौर इसके बाद वाले लाक्षणिक कार्य का सम्बन्ध निश्चित रूप में उनकी चेतना के बाहर रहा।

श्रव एक लाक्षणिक कार्य के इस छोटे-से विश्लेषण को एक रोगी पर किए गए प्रेक्षण के साथ रखा जाए। मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जो मुभ्ने श्रच्छी तरह याद है, श्रीर वह थोड़े-से शब्दों में रखा भी जा सकता है। किसी वृत्तान्त के लिए थोड़े विस्तार से कहना श्रावश्यक है।

एक युवा ग्रफसर ने, जो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर श्राया था, मफसे ग्रपनी सास का इलाज करने के लिए कहा । उसकी सास बड़ी सूखदायक परि-स्थितियों में रह रही थी, पर फिर भी अपने और अपने परिवार के जीवन में एक निरर्थक विचार द्वारा कड़वाहट भर रही थी । मैंने देखा कि वह ५३ वर्ष की मध्र भ्रौर सरलस्वभाव वाली महिला थी, भ्रौर उसने बिना संकोच के भ्रपने बारे में निम्न-लिखित वृत्तान्त बताया : वह ग्रपने विवाह से बड़ी सुखी है ग्रौर ग्रपने पति के साथ जो एक बड़ी फैक्टरी का मैनेजर है, देहात में रहती है । उसका पति हद से ज्यादा दयाल है। उन्होंने ३० वर्ष पहले प्रेम-विवाह किया था और तब से उनमें कभी मनमुटाव, भगड़ा या क्षण भर की भी ईष्या नहीं पैदा हुई थी। उसके दोनों बच्चों का विवाह बहुत ग्रच्छी जगह हुग्रा, पर उसका पति ग्रपनी कर्तव्य-भावना के कारण अब भी कार्य में जुटा हुआ है। एक वर्ष पहले एक अविश्वसनीय और उसकी समभ में न ग्राने वाली बात हुई। उसे किसीने बिना नाम के पत्र लिखकर यह सूचित किया कि उसका गुणी पति एक नौजवान लड़की से सांठ-गांठ कर रहा है श्रौर उसने तुरन्त इस बात पर विश्वास कर लिया--तब से उसका सुख नष्ट हो ग्या है। विस्तृत विवरण कुछ-कुछ इस प्रकार था: उसके यहां एक नौकरानी थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातचीत काफी खुलकर किया करती थी। इस नौजवान औरत के मन में एक और लड़की के प्रति बड़ी तीव्र घुणा थी, जो खास अच्छे घर की न होते हुए भी जीवन में उसकी अपेक्षा अधिक सफल हुई थी। दूसरी नवयुवती ने नौकरी करने के बजाय व्यापार-कार्य की शिक्षा हासिल की थी, ग्रौर वह फैक्टरी में नौकर हो गई थी, जहां कुछ कर्मचारियों को बाहर का काम करने के लिए भेजने के कारण कुछ स्थान खाली हो गए थे, ग्रीर इस तरह वह ग्रच्छे पद पर पहुंच गई थी। वह फैक्टरी में रहती थी, सब भलेमानसों को जानती थी ग्रौर उसे लोग 'मिस' कह कर भी पुकारते थे। जो श्रीरत जिंदगी में पिछड़ गई थी, वह अपनी उस सहपाठिन पर तरह-तरह के दोष लगाया करती थी। एक दिन हमारी रोगिणी ग्रौर उसकी नौकरानी एक बड़ी उम्र के ग्रादमी के बारे में बातचीत कर रही थीं, जो उनके घर ग्राया था, ग्रीर जिसके बारे में यह कहा जाता था कि वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है और उसने एक रखैल रखी हुई है । क्यों रखी हुई है, यह वह नहीं जानती थी, पर उसने एकाएक कहा: ''इससे भयंकर किसी बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरा पति रखैल रखता है" ग्रगले दिन डाक से उसे बनावटी लिखावट में लिखा हुआ प्रेषक के नाम से रहित एक पत्र मिला, जिसमें वही सूचना दी गई थी जिसकी उसने स्रभी कल्पना की थी। उसने,शायद ठीक ही,यह निष्कर्ष निकाला कि वह पत्र लिखना उस जलनखोर नौकरानी का काम था, क्योंकि जिस स्त्री को उसके पति की रखैल बताया गया था, वह वही लड़की थी जिससे यह नौकरानी बड़ी घृणा करती थी। यद्यपि उसे तुरन्त यह षड्यंत्र समभ में ग्रा गया ग्रीर वह ग्रपने चारों ग्रीर ऐसे कायरतापूर्ण दोषा-रोपण इतने ग्रधिक देख चुकी थी कि उनपर बिलकुल विश्वास नहीं करती थी, पर तो भी इस पत्र से हमारी रोगिणी बहुत उत्तेजित हो गई ग्रीर उसने वुरा-भला कहने के लिए ग्रपने पित को तुरन्त बुलवाया। पित ने हंसते हुए इस दोषारोपण का खण्डन किया, ग्रीर ग्रपने पारिवारिक चिकित्सक को (जो फैक्टरी का डाक्टर भी था) बुलवा भेजा ग्रीर उसने इस दुखी महिला को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने जो ग्रगला कदम उठाया, वह भी बहुत तर्कसंगत था। नौकरानी को बर्खास्त कर दिया गया, पर जिसे रखेल बताया गया था उसे कुछ नहीं कहा गया। रोगिणी का कहना है कि तब से मैंने इस मामले पर शांति से विचार करने की कोशिश की है, ग्रीर मैं उस पत्र की बातों पर विश्वास नहीं करती, पर यह धारणा कभी बहुत गहरी नहीं गई, ग्रीर न कभी बहुत दिन कायम रही। उस नवयुवती का नाम सुनकर या सड़क पर उसे देखकर ही संदेह, पीड़ा ग्रीर निदा का नया दौरा शुरू हो जाता है।

इस गुणवती स्त्री के 'केस' का रोग-चित्र यह है। मनश्चिकित्सा का बहुत अनुभव न रखने वाले को भी यह समभ में आ जाएगा कि दूसरे स्तायु-रोगियों से इस केस में यह भेद है कि यह रोगिणी अपने लक्षणों को बहुत हल्के रूप में पेश करती थी, उन्हें प्रच्छन्न करती थी, अर्थात् छिपाती थी, और असल में उस गुमनाम पत्र से उसका विश्वास कभी नहीं हट सका।

श्रव प्रश्न यह है कि ऐसे केस में मनश्चिकित्सक का क्या रख होता है। यह तो हम पहले ही जानते हैं कि जो रोगी प्रतीक्षा-कक्ष के किवाड़ बन्द नहीं करता, उसके लाक्षणिक कार्य के बारे में वह क्या कहेगा। वह इसे एक श्राकिस्मिक घटना बताता है जिसमें मनोबैज्ञानिक दिलचस्पी की कोई बात नहीं है, श्रीर इसिलए उसके सोचने की कोई चीज नहीं है। पर इस ईर्ध्यालु महिला के केस में वह वहीं रवैया नहीं रख सकता। लाक्षणिक कार्य तो महत्वहीन दिखाई देता है, पर लक्षण इसे गम्भीर मामला बताता है। रोगिणी को इससे घोर कष्ट हो रहा है, श्रीर एक परिवार के टूटने का भय है। इसिलए इसमें मनश्चिकित्सक की दिलचस्पी तो निविवाद रूप से होनी ही चाहिए। प्रथम तो, मनश्चिकित्सक लक्षण को किसी विशेष गुण से नामांकित करने की कोशिश करता है। यह महिला जिस मनोबिंब या विचार से ग्रपने को पीड़ा दे रही है, उसे अर्थहीन नहीं कहा जा सकता। ऐसा सचमुच होता है कि बड़ी उमर के पित नौजवान स्त्रियों से सम्बन्ध कायम कर लेते हैं, पर इसमें कुछ श्रीर चीज है जो शर्थहीन श्रीर समक्ष में न श्राने वाली है। रोगिणी के पास यह कल्पना करने के लिए उस गुमनाम चिट्ठी के श्रलावा रत्ती भर भी ग्राधार नहीं है कि उसका प्रेमी श्रीर विश्वासपात्र पित भी उसी वर्ग का श्रादमी है जैसे समाज में

<sup>?.</sup> Dissimulated.

श्रामतौर से पाए जाते हैं। वह जानती है कि इस पत्र में कोई प्रमाण नहीं दिया गया। वह इस पत्र के लिखे जाने का कारण सन्तोषजनक रीति से बता सकती है। इसलिए उसे ग्रपने ग्राप से कह सकना चाहिए कि मेरी ईष्यां बिलकुल निराधार है, ग्रौर वह ऐसा कहती भी है, पर वह कष्ट इस तरह पा रही है, मानो वह ग्रपनी ईष्यां को बिलकुल साधार मानती है। इस तरह के विचार, जिनपर यथार्थता का तर्क ग्रौर दलीलें प्रभाव नहीं डाल सकतीं सर्वसम्मति से भ्रमे कहलाते हैं। इसलिए यह भली महिला ईष्यां के भ्रम से कष्ट पा रही है। स्पष्टतः इस केस की सारभूत विशेषता यही है।

यह पहली बात तय हो जाने के बाद हमारी मनश्चिकित्सा विषयक दिलचस्पी बढ़ जाती है। ग्रगर कोई भ्रम यथार्थता के तथ्यों से दूर नहीं किया जा सकता, तो शायद वह यथार्थता से पैदा ही नहीं हुग्रा। तो फिर यह कहां से पैदा हमा ? भ्रम विविध प्रकार के हो सकते हैं। तो, इस केस में भ्रम की वस्तू ईर्ष्या ही क्यों है? किस तरह के लोगों को भ्रम, विशेष रूप से ईर्ष्या के भ्रम, होते हैं ? ग्रब हम मन-रिचिकित्सक से इन प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं, पर यहां वह हमें धक्का दे जाता है। वह हमारे सिर्फ एक प्रश्न पर विचार करता है। वह इस स्त्री के पारिवारिक रोगवृत्त (हिस्दी) जांच करेगा ग्रौर शायद हमें यह जवाब देगा कि जो लोग इस तरह के भ्रमों से पीड़ित होते हैं, उनके परिवारों में ऐसे या दूसरी तरह के रोग या विकार बार-बार हुए होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस महिला में यह भ्रम इस कारण पैदा हुम्रा कि उसमें इसके लिए म्रानुवंशिक पूर्वप्रवृत्ति विद्यमान थी। यह बात कूछ ठीक है, पर क्या हम इतना ही जानना चाहते हैं ? क्या उसकी बीमारी का सिर्फ यहीं कारण है ? क्या यह मान लेने से हमें सन्तोष हो जाता है कि इसी तरह का भ्रम पैदा होना, ग्रौर कोई भ्रम न पैदा होना, महत्वहीन, मनमाना ग्रौर व्याख्या के स्रयोग्य है,स्रौर क्या हम मान लें कि यह कथन-कि स्रानुवंशिक पूर्वप्रवृत्ति निश्चायक होती है--नकारात्मक ग्रर्थ में भी सच है, ग्रर्थात् जीवन में उसे चाहे जो ग्रनुभव श्रीर भावनाएं पैदा हुई होतीं, पर उसमें यह भ्रम किसी समय पैदा होना स्रनिवार्य था ? ग्राप यह जानना चाहेंगे कि क्या वैज्ञानिक मनिइचिकित्सा इसकी ग्रागे कोई व्याख्या नहीं करती ? मेरा उत्तर है: "कोई बेईमान ही इससे श्रधिक व्याख्या करता है।" मनश्चि कित्सक इस तरह के केस में कोई ग्रौर व्याख्या कर सकने का रास्ता नहीं जानता । वह रोग-निर्णय<sup>3</sup> से, ग्रौर विस्तृत ग्रनुभव होते हुए भी इसके भावी मार्ग के बड़े स्रनिश्चित फलानुमान से ही सन्तुष्ट हो जाता है।

प्रश्न यह है कि क्या मनोविश्लेषण इससे अच्छा नतीजा दिखा सकता है ? हां;

Q. Delusions. ₹. Hereditary predisposition. ₹. Diagnosis.
 Y. Prognosis.

मुफ्ते निश्चित आशा है कि इस जैसे अस्पष्ट केस में भी कूछ ऐसी चीज ढुंढ़ी जा सकती है जिससे बात ग्रधिक ग्रच्छी तरह समभ में ग्रा जाए। पहले ग्राप इस छोटी-सी बात पर विचार कीजिए; कि जिस गुमनाम पत्र के ग्राधार पर उसका भ्रम मौजूद है, उसकी प्रेरणा स्वयं रोगिणी ने ही यह कहकर दी थी कि मेरे लिए इस बात से भयंकर ग्रीर कोई बात नहीं है कि मेरे पित की किसी नौजवान स्त्री से सांठ-गांठ है। उसने ऐसा कहकर नौकरानी के मन में पत्र भेजने का विचार पैदा किया। इस प्रकार भ्रम उस पत्र से कुछ स्वतंत्र स्थिति रखता है,यह उसके मन में भय के रूप में--या, इच्छा के रूप में ?--पहले ही से मौजूद था। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण के सिर्फ़ दो घंटों में जो ग्रीर छोटे-छोटे संकेत प्रकट हए, वे ग्रधिक ध्यान देने योग्य हैं। जब रोगिणी ने अपनी कहानी खत्म कर दी,तब मेरी इस प्रार्थना पर कि वह मुभ्रे ग्रपने दूसरे विचार, मनोबिंब ग्रौर स्मृति में ग्राने वाली बातें बताए, उसने बड़ी उदासीनता से इसका उत्तर दिया। उसने कहा कि मेरे मन में कूछ नहीं स्राता स्रौर वह मुफ्ते सब बात बता चुकी है। स्रौर दो घंटे बाद स्रागे कोशिंश छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि उसने कह दिया कि मैं ग्रब बिलकुल स्वस्थ ग्रनुभव कर रही हूं, ग्रौर मुफ्ते निश्चय है कि यह ग्रस्वस्थ विचार मुफ्तमें ग्रब नहीं ग्राएगा। उसने यह बात . स्वभावतः प्रतिरोध के कारण श्रौर श्रागे विश्लेषण के भय के कारण कही थी । फिर भी, इन दो घंटों में उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गईं जिनसे एक विशेष निर्वचन न केवल किया जा सकता था, बल्कि श्रनिवार्यतः होता था, श्रौर इस निर्वचन से ईर्ष्या के भ्रम की उत्पत्ति पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता था। ग्रसल में, उसमें एक नौजवान के लिए, उसी जमाई के लिए मोहासक्ति विद्यमान थी,जिसने उससे मेरी सहायता लेने को कहा था। इस मोहासक्ति के बारे में वह कुछ नहीं, या शायद बहुत ही थोड़ा, जानती थी । उनके सम्बन्ध की परिस्थितियों में यह मोहा-सक्ति उसके हानिरहित वात्सल्य के रूप में ग्रपने ग्राप को छिपा सकती थी। जो कुछ हम श्रब तक जान चुके हैं, उसके बाद इस श्रच्छी स्त्री श्रीर श्रेष्ठ माता के मन की बात समभ लेना कुछ कठिन नहीं। ऐसी मोहासक्ति, ऐसी भयंकर ग्रसम्भव बात, उसके चेतन मन में नहीं श्रा सकती थी; तो भी यह बनी रही, श्रीर श्रचेतन रूप से इसने भारी दबाव डाला। ग्रब कुछ न कुछ तो होता ही--किसी न किसी तरह का ग्राराम पाने का तरीका ढूंढ़ना ही पड़ता, ग्रौर इसे कम करने का सबसे सरल तरीका विस्थापन का तंत्र था जो भ्रमात्मक ईर्ष्या पैदा होने में सदा मदद करता है। यदि वह बुढ़िया स्त्री स्रकेली ही उस नौजवान से प्रेम न करती होती, बल्कि यदि उसका बूढ़ा पति भी किसी नौजवान ग्रौरत से प्रेम करता होता तो उसका अन्तः करण इस विश्वासघात के कष्ट से मुक्त हो जाता। इस प्रकार उसके

<sup>?.</sup> Infatuation.

पित की अपत्नीव्रतता या विश्वासघात की कल्पना उसके जलते हुए घाव पर शीतल मरहम का काम करती थी । उसे अपने प्रेम का कभी भी ज्ञान नहीं हुआ, पर भ्रम में, जिससे इतना लाभ होता था, इसे सोचते रहना अनिवार्य, भ्रमात्मक और चेतन हो जाता था । इसके विरुद्ध पेश की गई सब दलीलों का स्वभावतः कोई लाभ नहीं हो सकता था, क्योंकि वे इस सोचने के विरुद्ध होती थीं, उस मूल बात के विरुद्ध नहीं; जिसके कारण इस चितन में शक्ति थी और जो पहुंच से बाहर अचेतन में गड़ी हुई थी।

ग्रब इस छोटे ग्रघूरे मनोविश्लेषण के प्रयत्न के परिणामों को इकट्ठा जोड़कर इस केस को समकते की कोशिश की जाए। यह मान लिया गया है कि प्राप्त जान-कारी सही थी, ग्रौर इस प्रश्न पर मैं ग्रापका फैसला नहीं चाहता। पहली बात तो यह कि वह भ्रम ग्रव ग्रथेंहीन ग्रौर ग्रबोध्य नहीं रहा। यह समक में ग्राने योग्य है, ग्रौर इसके तर्कसंगत प्रेरक कारण हैं, ग्रौर यह रोगिणी के भाव सम्बन्धी ग्रनुभव से एक सिलिसले में जुड़ा हुग्रा है। दूसरे, यह एक ग्रौर मानिसक प्रक्रम की, जो स्वयं दूसरे संकेतों से प्रकट हो गया है, ग्रावश्यक प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुग्रा है, ग्रौर इसका भ्रमात्मक स्वरूप, इसका यथार्थ ग्रौर तर्कसंगत ग्राक्षेपों का विरोध करने का गुण इस दूसरे मानिसक प्रक्रम के साथ यह सम्बन्ध होने के कारण ही है। यह एक ग्रभीष्ट वस्तु, एक तरह की सांत्वना है। तीसरे रोग के मूल में जो ग्रनुभव है, वह ही यह तथ्य ग्रसंदिग्ध रूप से निश्चित कर देता है कि भ्रम ईर्ष्या का होगा, ग्रौर किसी चीज का नहीं। हमने जिस लाक्षणिक कार्य का विश्लेषण किया था, उससे दो महत्वपूर्ण सादृश्य भी ग्रापकी समक्ष में ग्रा गए होंगे, ग्रर्थात् लक्षण के पीछे भावार्थ ग्रौर ग्राशय की खोज, ग्रौर दी गई स्थिति की किसी बात से, जो ग्रचेतन, ग्रर्थात् ग्रज्ञात है, इसका सम्बन्ध।

इतने से निःसंदेह इस केस में पैदा होने वाले सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। इसके विपरीत, इसमें ग्रौर भी समस्याएं मालूम होती हैं, जिनमें से कुछ ग्रब तक जरा भी समाधानयोग्य नहीं सिद्ध हुईं, ग्रौर कुछ इस केस की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हल नहीं की जा सकतीं। उदाहरण के लिए, यह सुखी विवाह वाली महिला ग्रपने जमाई के प्रेम में क्यों पड़ गई, ग्रौर उसे इस तरह के चिन्तन के रूप में ग्रपने मन की ग्रवस्था ग्रपने पित पर ग्रारोपित करके क्यों ग्राराम मिलता है, जब कि ग्राराम पाने के ग्रौर भी तरीके हो सकते थे। यह न समिभए कि यह प्रश्न उठाना बेकार ग्रौर ग्रक्तारण है। इसका सम्भव उत्तर पेश करने के लिए हमारे पास पहले ही काफ़ी सामग्री है। रोगिणी जीवन के उस संकट वाले समय में पहुंच गई थी जिसमें स्त्री में मैथुनेच्छा एकाएक ग्रौर ग्रनचाहे बढ़ जाती है। ग्रकेला यह कारण ही काफ़ी हो सकता था, या एक ग्रौर यह कारण हो सकता था कि कुछ वर्षों से उसके श्रेष्ठ ग्रौर पत्नीनिष्ठ पित का मैथुन-सामर्थ्य इस, ग्रव

भी प्रबल सामर्थ्य वाली, स्त्री की ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए काफी न रहा हो। प्रेक्षण से हमें पता चला है कि ऐसे ही लोग, जिनकी निष्ठा ग्रीर विश्व-स्तता इस प्रकार सामान्य बात होती है, ग्रपनी पित्नयों से विशेष प्रेम से व्यवहार करते ह, ग्रीर उनके स्नायु-रोगों का विशेष रूप से ख्याल करते हैं। इसके ग्रितिरिक्त, यह बात भी महत्वहीन नहीं है कि इस ग्रप्रकृत मोहासिक्त का ग्रालंबन उसकी पुत्री का नौजवान पित था। पुत्री के प्रति प्रबल कामासिक्त, जिसका मूल माता की ग्रपनी यौन रचना में होता है, प्रायः इस तरह रूपान्तरित होकर कायम रहती है। इस सिलिसले में में ग्रापको यह याद दिला दूं कि सास ग्रीर जमाई का सम्बन्ध, स्मरणातीत काल से, मनुष्य जाति द्वारा विशेष रूप से नाजुक माना जाता रहा है, ग्रीर ग्रादिम मूल वंशों में इसके विषय में बड़े प्रबल टैबू या निषेध ग्रीर सावधानियां रखी गई हैं। विधि ग्रीर निषेध,दोनों पक्षों में यह प्रायः उन सीमाग्रों को लांघ जाता है जो सम्य समाज में वांछनीय समभे जाते हैं। इन तीन सम्भव बातों में से इस केस में एक बात कियाशील रही, या दो बातें रहीं, या तीनों की तीनों रहीं, यह में ग्रापको नहीं बता सकता; यद्यिप इसका कारण सिर्फ़ यह है कि इस केस का विश्लेषण दो घंटे से ग्राधिक नहीं हो सका।

ग्रब मैं समभ रहा हूं कि मैं ग्रब तक सब ऐसी बातें कहता रहा, जिन्हें समभते के लिए स्रभी स्राप तैयार नहीं थे। मनक्चिकित्सा स्रौर मनोविश्लेषण की तुलना पेश करने के लिए ही मैंने ऐसा किया, पर मैं यहां भ्रापसे एक बात कहना चाहता ह़ं। क्या ग्रापको इन दोनों में कोई परस्पर विरोध जैसी चीज़ दिखाई दी ? मन-ू हिचकित्सा मनोविश्लेषण के प्राविधिक या टेक्नीकल तरीके प्रयोग में नहीं लाती, भ्रम की वस्तु पर बिलकुल विचार नहीं करती, ग्रौर ग्रानुवंशिकता की बात कह-कर हमें सिर्फ एक साधारण और दूरवर्ती कारण बताती है; और पहले, अधिक वैज्ञानिक, ग्रौर निकटतम कारण नहीं बताती । पर क्या इसमें कोई परस्पर विरोध है ? क्या एक चीज दूसरी की पूरक ही नहीं है ? क्या ग्रानुवंशिकता वाली बात ग्रनुभव के महत्व से मेल नहीं खाती ग्रौर क्या वे दोनों मिलकर बहुत प्रभावकारी नहीं बन जातीं ? ग्राप स्वीकार करेंगे कि मनश्चिकित्सा के कार्य में कोई ऐसी सार-भूत बात नहीं है जो मनोविश्लेषण सम्बन्धी गवेषणाग्रों के विरुद्ध हो सके। इस-लिए इसका विरोध करने वाले मनश्चिकित्सक हैं, मनश्चिकित्सा नहीं। मनो-विश्लेषण ग्रौर मनश्चिकित्सा का बहुत कुछ वैसा ही सम्बन्ध है जैसा ग्रौतिकी 3 तथा शरीर का--एक में ग्रंगों के बाहरी रूपों का ग्रध्ययन होता है ग्रौर दूसरे में ऊतकों <sup>४</sup>का ग्रौर घटक तत्वों से इनके निर्माण का । इन दोनों ग्रध्ययन-क्षेत्रों में,जिनमें एक का काम दूसरे में चालू रखा जाता है, कोई परस्पर विरोध ग्रासानी से नहीं

१. Abnormal. २. देखिए Totem und Tabu. ३. Histology; ४. Tissues.

सोचा जा सकता। ग्राप जानते हैं कि ग्राजकल चिकित्सा के वैज्ञानिक ग्रध्ययन का ग्राधार शरीर है, पर किसी समय शरीर की भीतरी संरचना देखने के लिए मनुष्य के शवों की चीर-फाड़ करना उतना ही बुरा ग्रौर निषिद्ध माना जाता था, जितना ग्राजकल मनुष्य के मन की भीतरी कार्य-पद्धित देखने के लिए मनोविश्लेषण को माना जाता है। ग्रौर शायद कुछ ही समय बाद हम यह देख लेंगे कि वैज्ञानिक ग्राधार पर मनश्चिकित्सा तब तक न हो सकेगी, जब तक मानसिक जीवन की गहराई में हो रहे ग्रचेतन प्रक्रमों का पूरा-पूरा ज्ञान न हो।

ग्रापमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मनोविश्लेषण से काफी प्रीति रखते हों, हालांकि प्रायः इसकी भ्रालोचना की जाती है; भ्रौर यह कामना रखते हों कि यह ग्रपने ग्रापको एक ग्रौर दिशा में, ग्रर्थात् चिकित्सा के क्षेत्र में भी उचित<sup>े</sup> सिद्ध कर देगा। ग्राप जानते हैं कि मनश्चिकित्सा-पद्धति ग्रब तक भ्रमों पर ग्रसर डालने में ग्रसमर्थ रही है। क्या मनोविश्लेषण, शायद इन लक्षणों के तंत्र के भीतरी रूप को जानने के कारण, उनपर ग्रसर डाल सकता है ? नहीं; मुभे ग्रापसे यही कहना है कि यह उनपर ग्रसर नहीं डाल सकता, क्योंकि कम से कम इस समय तो यह इन रोगियों के इलाज में बिलकूल उतना ही ग्रसमर्थ है जितनी ग्रौर कोई चिकित्सा-शैली। यह सच है कि हम यह समभ सकते हैं कि मरीज को क्या हुया है, पर हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हम खुद मरीज को यह बात समभा सकें। ग्राप सून चुके हैं कि इस भ्रम का विश्लेषण में ग्रारम्भिक बातों से ग्रागे न कर सका। तब क्या ग्राप यह कहेंगे कि ऐसे केसों का विश्लेषण ग्रवांछनीय होता है, क्योंकि वह निष्फल रहता है ? हमारा यह कर्तव्य और ग्रधिकार है कि हम तात्कालिक लाभ पर बिना ध्यान दिए अपनी गवेषणाएं करते जाएं । कोई दिन आएगा--कहां ग्रौर कब, यह हम नहीं जानते--जब हर छोटे से छोटा ज्ञान-खण्ड क्षमता में ग्रौर चिकित्सा की क्षमता में परिवर्तित हो जाएगा । यदि मनोविश्लेषण भ्रमों की तरह और सब तरह के स्नाय-रोगों और मानसिक रोगों में विफल सिद्ध हो, तो भी यह वैज्ञानिक गवेषणा के अनुपम साधन के रूप में उपयुक्त ही होगा। यह सच है कि हम इसका व्यवसाय करने की स्थिति में नहीं हो सकते। जिस मनुष्यरूप सामग्री से हमें सीखना है, वह जीवित है ग्रीर उसमें ग्रपनी इच्छा होती है, ग्रीर इस कार्य में हिस्सा लेने के लिए उसके पास कोई व्यक्तिगत प्रेरक कारण होने चाहिएं; श्रौर फिर यह इसमें हिस्सा लेने से इन्कार भी कर देती है। इसलिए ग्राज का व्याख्यान खत्म करते हुए मैं ग्रापसे यह कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्नाय्-रोग हैं, जिनके लिए हमारा यह ज्ञान सचमुच चिकित्सा-क्षमता में बदल चुका है, ग्रौर इन रोगों में, जो वैसे ग्रसाध्य मालूम होते हैं, हमारी विधियों से कुछ ग्रवस्थाग्रों में ऐसे परिणाम निकलते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रनुपम हैं।

<sup>?.</sup> Structure.

#### लक्षणों का अर्थ

पिछले व्याख्यान में मने ग्रापको बताया था कि क्रियात्मक मनश्चिकित्सा किसी एक लक्षण के वास्तविक रूप या उसकी वस्तु के बारे में बिलकुल नहीं सोचती, पर मनोविश्लेषण अपनी बात यहां से ही शुरू करता है, और उसे यह निश्चय हो चुका है कि स्वयं लक्षण का कोई ग्रर्थ होता है, ग्रौर वह रोगी के जीवन के ग्रनुभवों से सम्बन्धित है। स्नाय-रोगों के लक्षणों का ग्रर्थ सबसे पहले जे बायर ने हिस्टी-रिया के एक रोगी का ग्रध्ययन ग्रौर सफल इलाज करते हुए (१८८०-८२) खोजा था, ग्रौर तब से वह केस प्रसिद्ध हो गया है। यह सही है कि पी० जेनेट स्वतंत्र रूप से उसी परिणाम पर पहुंचा था। सच तो यह है कि प्रकाशन पहले फांसीसी स्रनु-संधानकर्ता (जेनेट) के ही परिणामों का हुम्रा, क्योंकि ब्रायर ने म्रपने प्रेक्षण दस-ग्यारह वर्ष बाद में (१८६३-६५) प्रकाशित किए, जब हम दोनों इकट्टे कार्य करते थे। प्रसंगत:, हमारे लिए यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं कि यह खोज किसने की; क्योंकि ग्राप जानते हैं कि प्रत्येक खोज एक से ग्रधिक बार की जाती है, ग्रौर कोई खोज एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती, श्रौर न पात्रता के अनुसार सफ-लता मिलती है। ग्रमेरिका का नाम कोलम्बस के नाम पर नहीं पड़ा। ब्रायर ग्रौर जेनेट से पहले महान् मनश्चिकित्सक लारेट ने यह विचार प्रकट किया था कि पागलों के भ्रमों का भी कुछ ग्रर्थ निकल सकता है, यदि हम उनका ग्रर्थ लगाना जानते हों। मैं मानता हूं कि मैं स्नायविक लक्षणों की व्याख्या करने के कारण जेनेट को बहुत ऊंचा मान देने को उत्सुक था, क्योंकि वह उन्हें रोगी के मन पर छाए हुए 'ग्रचेतन मनो।बेम्बों' की ग्रभिव्यक्तियां मानता था, पर तबसे जेनेट ने अनुचित चुप्पी साध ली है, मानो उसके लिए अचेतन कहने का एक तरीका मात्र था, श्रीर उसके मन में कोई 'वास्तविक' या 'यथार्थ' बात नहीं थी। तब से जेनेट के विचार मेरी समक्त में नहीं स्राते, पर मैं समकता हूं कि उसने मुफ्त में ही बहुत बड़ा श्रेय छोड़ दिया है।

तो ग़लतियों ग्रौर स्वप्नों की तरह स्नायविक लक्षणों का भी ग्रर्थ होता है, ग्रौर

उनकी तरह ये भी जिस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, उसके जीवन से सम्बन्धित होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जो मैं कुछ उदाहरणों से ग्रापके सामने स्पष्ट करना चाहता हं। मैं जोर देकर कह ही सकता हूं, सिद्ध नहीं कर सकता, कि प्रत्येक केस में यही बात होती है। स्वयं प्रेक्षण करनेवाले किसी भी ग्रादमी को इसका निश्चय हो जाएगा। कुछ कारणों से मैं यह उदाहरण हिस्टीरिया के केसों में से नहीं लगा, बिंक एक ग्रीर प्रकार के स्वायु-रोग में से लूंगा जो इससे उत्पत्ति की दृष्टि से नज-दीकी सम्बन्ध रखते हैं, ग्रौर उसके बारे में मैं कुछ ग्रारम्भिक शब्द कहना चाहता हं। यह चीज, जिसे हम मनोप्रस्तता-रोग कहते हैं, हिस्टीरिया की तरह श्राम नहीं है। यह उतना शोर मचाकर सामने नहीं ग्राता, बल्कि इस तरह व्यवहार करता है कि जैसे यह रोगियों का निजी मामला है। इसमें प्रायः कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देते ग्रीर इसके सब लक्षण मानसिक क्षेत्र में पैदा होते हैं। मनो-ग्रस्तता रोग ग्रौर हिस्टीरिया उस स्नायविक रोग के दो रूप हैं जिसके ग्रध्ययन पर मनोविश्लेषण का पहले निर्माण हुग्रा, ग्रीर जिसके इलाज को हमारी चिकित्सा शैली अपनी विजय समभती है। पर मनोग्रस्तता-रोग में मानसिक से शारीरिक पर रहस्यमय छलांग नहीं होती, श्रौर मनोविश्लेषण की गवेषणाश्रों से हिस्टीरिया की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है। हम यह समभने लगे हैं कि स्नायविक रचना की कुछ प्रमुख बातें इसमें श्रधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

मनोग्रस्तता-रोग व इस रूप में होता है; रोगी के मन में ऐसे विचार भरे रहते हैं, जिनमें उसकी वास्तव में दिलचस्पी नहीं होती, वह ऐसे ग्रावेग ग्रनुभव करता है जो उसे ग्रपरिचित मालूम होते हैं, ग्रीर ऐसी कियाएं करने को प्रेरित होता है जिनसे उसे ग्रानन्द नहीं मिलता, पर जिनसे हटने का सामर्थ्य भी उसमें नहीं है। विचार (मनोग्रस्तियां या ग्राबसेशन) ग्रपने ग्राप में ग्रथंहीन या रोगी के लिए बिना दिलचस्पी के हो सकते हैं; वे प्रायः बिलकुल मूर्खता भरे होते हैं। उनसे विचार का तनावपूर्ण सकेन्द्रण शुरू होता है, ग्रीर वह विचार रोगी को थका देता है, ग्रीर रोगी बड़ी ग्रनिच्छा से इसके ग्रधीन होता है। उसे ग्रपनी इच्छा के विरोध में चिन्ता ग्रीर कल्पना करनी पड़ती है, मानो वह उसके लिए जिन्दगी या मौत का सवाल है। वह ग्रपने ग्रन्दर जो ग्रावेग देखता है, वे भी वैसे ही मूर्खतापूर्ण ग्रीर निर्थंक प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु ग्रधिकतर उनमें कोई भयानक चीज़ होती है जैसे भयंकर ग्रपराध करने के लिए फुसलाहट, ग्रीर इसलिए रोगी उन्हें न केवल ग्रपरिचत की तरह ग्रस्वीकार करता है, बल्क डरकर उनसे दूर भागता है, ग्रीर

१. Obsessional neurosis. २. इसे अंग्रेजी में Compulsionneurosis भी कहते हैं।

प्रतिषेधों, सावधानियों ग्रौर रुकावटों द्वारा उनपर ग्रमल करने की सम्भावना से ग्रपनी रक्षा करता है। सचाई तो यह है कि वह एक बार भी इन ग्रावेगों को कार्य रूप में परिणत नहीं करता। पलायन ग्रौर सतर्कता सदा विजयी होती है। जो कार्य वह वास्तव में करता है वह बड़े हानिरहित ग्रौर निश्चित रूप से तुच्छ कार्य होते हैं—जिन्हें मनोग्रस्तीय कार्य कहा जाता है—जो ग्रधिकतर रोज के सामान्य कार्यों की ग्रावृत्ति ग्रौर जरा धूमधाम से किए गए कार्य ही होते हैं ग्रौर इस तरह इन सामान्य ग्रावश्यक कियाग्रों—सोना, नहाना-धोना, कपड़े पहनना, धूमने जाना ग्रादि—को बड़े श्रमसाध्य ग्रौर कठिन कार्य बना देता है। ग्रस्वस्थ विचार, ग्रावेग ग्रौर कियाएं मनोग्रस्तता-रोग के ग्रलग-ग्रलग प्ररूपों ग्रौर उदा-हरणों में एक ही ग्रनुपात में नहीं मिले होते। इसके विपरीत, नियम यह है कि इन ग्रिन्थवत रूपों में से एक प्रधान होता है, ग्रौर उसके नाम पर रोग का नाम पड़ता है; पर इसके सब रूपों में जो सामान्य ग्रंश है वह काफी ग्रसंदिग्ध है।

निश्चित रूप से यह पागलपन का रोग है। मैं समक्षता हूं कि मनश्चिकित्सा की अजीब से अजीब कल्पना भी इस जैसी कोई चीज नहीं बना सकती थी, और यदि हम इसे रोज ग्रांखों से न देखते होते तो हमारे लिए इसपर विश्वास करना भी बड़ा कठिन था। पर आप यह न समिभए कि ऐसे रोगी को यह सलाह देकर, कि अपना घ्यान इधर-उधर न होने दो, इन मूर्खतापूर्ण मनोबिम्बों की स्रोर कोई ध्यान न दो, श्रीर इन श्रर्थहीन कार्यों के बजाय कोई काम की बात करो, श्राप उसे कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। यह तो वह स्वयं ही करना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी दशा का पूरी तरह पता है। अपने मनोग्रस्तता-लक्षणों के बारे में वह आपकी राय से सहमत है ग्रौर वह वड़ी खुशी से ग्रपनी राय देता भी है; बात सिर्फ इतनी है कि उसका ग्रपने ऊपर वश नहीं है। मनोग्रस्तता की ग्रवस्था में की जानेवाली क्रियाओं को एक इस तरह की ऊर्जा से पोषण मिलता है जिसकी समकक्ष चीज़ प्रकृत मान-सिक जीवन में सम्भवतः कोई भी नहीं है । उसके सामने सिर्फ एक रास्ता है—वह विस्थापन कर सकता है और विनिमय यानी श्रदल-बदल कर सकता है; एक मूर्खतापूर्ण मनोबिम्ब के स्थान पर वह दूसरा, कुछ हलके प्रकार का मनोबिम्ब ला सकता है, एक सतर्कता या प्रतिषेध से वह दूसरे पर जा सकता है। धूमधाम से किए जाने वाले एक कार्य के स्थान पर वह दूसरा कार्य कर सकता है। वह ग्रपनी म्रनिवार्यता या बाध्यता की भावना को विस्थापित कर सकता है, पर वह इसे दूर नहीं कर सकता । यह सारे लक्षणों को विस्थापित करने का सामर्थ्य, जिसमें उनके मूल रूप जड़ से बदल जाते हैं, इस रोग की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा, यह बात भी खास है कि इस अवस्था में मानसिक जीवन में व्याप्त 'विरोधी मान' (ध्रुवत्व) भें खास तौर से तीव्र भिन्नता दिखाई देती है, विध्यात्मक ग्रौर निषे-

<sup>?.</sup> Opposite-Values (Polarities).

धात्मक दोनों प्रकार की बाध्यताग्रों के साथ-साथ बृद्धि के क्षेत्र में संशय दिखाई देता है, जो कमशः फैलता जाता है ग्रौर ग्रन्त में वह उस बात में भी होने लगता है जो प्रायः निश्चित मानी जाती है। ये सब बातें मिलकर ऐसी स्थिति बना देती हैं जिसमें निर्णय-बृद्धि घटती जाती है, ऊर्जा का नाश होता है, ग्रौर ग्राजादी कम होती है, ग्रौर यद्यपि मनोग्रस्तता का रोगी भी हमेशा शुरू में ऊर्जस्वित स्वभाव का होता है, प्रायः बहुत-सी रायें रखता है, ग्रौर ग्राम तौर से ग्रौसत से ग्रिधिक बुद्धि वाला होता है, पर उसका ग्राचार सम्बन्धी परिवर्धन काफी ग्रिधिक हुग्रा होता है; वह बहुत धर्मभी ह ग्रौर ग्रिधकतर सही होता है। ग्राप कल्पना कर सकते हैं कि परस्पर विरोधी गुणों ग्रौर ग्रस्वस्थ व्यक्त रूपों के इस गोरखधन्धे में ग्रपने पांव जमाए रखना काफी श्रमसाध्य काम है। इस समय हमारा ध्येय इस रोग के कुछ लक्षणों का ग्रर्थ लगाना मात्र है।

शायद हमारे पिछले विवेचन को देखते हुए श्राप यह जानना चाहेंगे कि मनो-ग्रस्तता-रोग के बारे में ग्राजकल की मनश्चिकित्सा क्या कहती है। इसका बहत माम्ली-सा कार्य है। मनश्चिकित्सा ने अनेक तरह की बाध्यताओं के नाम रख दिए हैं, पर वह उनके बारे में भ्रौर कुछ नहीं कहती। इसके बदले वह इस बात पर जोर देती है कि जिन व्यक्तियों में ये लक्षण दिखाई देते ह, वे 'पतित' होते हैं। इससे हमें ग्रधिक सन्तोष नहीं होता। इससे हम उनका सिर्फ मृत्य ग्रांकते हैं--यह तो व्याख्या के बजाय निन्दा है। मैं समभता हूं कि मनश्चिकित्सा हमें यह बताना चाहती है कि प्ररूप अर्थात् असली आम रूप से पतित हो जाने पर लोगों में स्वभावतः सब तरह से विषमताएं पैदा हो जाती हैं। श्रब हम भी यह मानते हैं कि जिन लोगों में ऐसे लक्षण होते हैं, वे दूसरे मनुष्यों से प्ररूप में कुछ न कुछ भिन्न होते हैं, पर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वे दूसरे स्नायु-रोगियों, अर्थात् हिस्टी-रिया वाले या पागल लोगों की ऋपेक्षा ऋधिक 'पतित' होते हैं ? इस तरह स्वरूप-निर्देश करना ग्रत्यधिक साधारण वर्णन है। जब हम यह देखते हैं कि ऐसे लक्षण म्रसाधारण योग्यता वाले उन नर-नारियों में पाए जाते हैं, जिन्होंने भ्रपनी पीढ़ी पर ग्रपने चिह्न छोड़े हैं, तब यह सन्देह होने लगता है कि क्या ऐसा कहना जरा भी उचित है ? उनकी ग्रपनी विवेक-बृद्धि ग्रौर जीवन-चरित-लेखकों की ग्रसत्य-परा-यणता के कारण हमें श्रादर्श महापुरुषों के भीतरी स्वभाव के बारे में प्रायः बहुत कम जानकारी होती है, पर कभी-कभी ऐसा ग्रवश्य होता है कि उनमें से कोई, सचाई के बारे में एमिल जोला की तरह मतांध होता है, ग्रीर तब हमें उन बहत-सारी ग्रसाधारण मनोग्रस्तता वाली ग्रादतों का पता चल जाता है, जिनसे उसने सारे जीवन कष्ट उठाया।

मनिविचिकित्सा ने इन लोगों को 'पतित महापुरुष' कहकर पिंड छुड़ा लिया।

<sup>?.</sup> Degenerate.

ग्रच्छा किया; पर मनोविश्लेषण ने यह सिद्ध कर दिया कि इन ग्रसाधारण मनो-ग्रस्तता-लक्षणों को दूसरे रोगों के लक्षणों की तरह, ग्रौर उस तरह जैसे उन लोगों में, जो पतित नहीं हैं, स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। स्वयं मुक्ते ऐसा करने में बहुत बार सफलता मिली है।

मैं मनोग्नस्तता-लक्षणों के विश्लेषण के सिर्फ़ दो उदाहरण दूंगा। इनमें से एक पुराना है, पर उससे अच्छा उदाहरण मुभ्ते आज तक नहीं मिला, और एक हाल का है। मैं इन दो उदाहरणों तक ही रहूंगा, क्योंकि इस तरह का वर्णन बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और उसमें बहुत विस्तार में जाना होगा।

लगभग ३० वर्ष की ग्रायु वाली एक महिला बड़े प्रबल मनोग्रस्तता-लक्षणों से पीड़ित थी। यदि दुर्भाग्य ने मेरा काम न बिगाड़ दिया होता तो शायद मैं उसकी मदद कर सका होता--इसके बारे में शायद श्रागे चलकर मैं बताऊंगा। वह निम्न-लिखित म्रजीब मनोग्रस्तता के कार्य एक दिन में कई बार करती थी। वह स्रपने कमरे में से दौड़कर पास वाले कमरे में चली जाती; वहां कमरे के बीच में रखी हुई मेज के पास एक विशेष स्थिति में खड़ी हो जाती, घन्टी बजाकर श्रपनी नौक-रानी को बुलाती, उसे कोई मामूली-सा हुक्म देती, या बिना हुक्म दिए बाहर भेज देती, ग्रीर फिर दौड़कर ग्रपने कमरे में लौट जाती। इसमें निश्चित रूप से कोई भय पैदा करने वाली बात नहीं थी, पर इससे कुतूहल तो पैदा हो ही सकता है। इसकी व्याख्या विक्लेषक के बिना कुछ किए बड़े सरल ग्रौर सीधे तरीके से सामने ग्राई। मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि मुफ्ते इस मनोग्रस्तता के अर्थ की शंका भी कैसे हो सकती, या इसकी व्याख्या भी मैं कैसे कर सकता था। मैंने रोगी से जब भी यह पूछा: "तुम ऐसा क्यों करती हो ? इसका क्या ग्रर्थ है ?" तब उसने यही उत्तर दिया : ''मैं नहीं जानती।'' पर एक दिन, जब मैं उसके बहुत बड़े संकोच को, जिसमें एक सिद्धान्त का प्रश्न ग्राता था, दूर करने में सफल हुग्रा; एकाएक वह जान गई, क्योंकि उसने मनोग्रस्तता के उस कार्य का इतिहास सुना दिया । लगभग दस वर्ष पहले, उसने ग्रपने से बहुत ग्रधिक ग्रायु के एक ग्रादमी से विवाह किया था, जो सुहागरात में नपुंसक सिद्ध हुन्रा था । वह उस रात संभोग का प्रयत्न करने के लिए अनेक बार अपने कमरे से दौड़कर उसके कमरे में गया, पर हरबार असफल रहा । सबेरे उसने क्रोध से कहा था : "िकसी ग्रादमी को बिस्तर लगाने वाली नौक-रानी की नजरों में गिरा देना ही काफी है ! " ग्रीर पास ही पड़ी लाल स्याही की बोतल लेकर उसे चादर पर उलट दी थी, पर ठीक उस स्थान पर नहीं उलटा था जहां ऐसा निशान हो सकता था। पहले मैं यह नहीं समभ सका कि इस स्मृति का प्रस्तूत मनोग्रस्तता-कार्य से क्या सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि मुभ्रे दोनों स्थितियों में इसके मलावा भौर कोई समानता नहीं दिखाई दी थी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ने की ग्रौर शायद नौकरानी के घटना-स्थल पर श्राने की बातें एक-सी हैं। तब रोगिणी मुभे साथ के कनरे में मेज के पास ले गई, जहां मैंने मेजपोश पर एक बड़ा निशान देखा। उसने यह भी बताया कि मैं मेज के पास इस तरह खड़ी होती हूं कि जब नौकरानी ग्रन्दर ग्राए, तब वह इस निशान को ग्रवश्य देख सके। इसके बाद प्रस्तुत मनोग्रस्तता-कार्य ग्रीर सुहाग रात की घटना के सम्बन्ध-सूत्र के बारे में कोई शक नहीं रह सकता था हालांकि ग्रभी इसके बारेमें बहुत कुछ जानना बाकी था।

प्रथम तो यह बात स्पष्ट थी कि रोगिणी अपने आप को अपना पित बना रही थी। उसके एक कमरें से दूसरे कमरें में जाने का अनुकरण करके वह उसका अभिनय कर रही थी। दोनों में समानता बनाए रखने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि उसने चारपाई और चादर के स्थान पर मेज और मेजपोश को प्रस्तुत कर लिया। यह बिलकुल मनमानी बात मालूम हो सकती है, पर हमने स्वप्न-प्रतीकों पर व्यर्थ ही विचार नहीं किया। स्वप्नों में मेज बहुत बार चारपाई को निरूपित करती है। 'चारपाई और मेज' का मिलाकर अर्थ विवाह है और इसलिए इनमें से एक आसानी से दूसरे के स्थान पर आ जाता है।

यह सब बात इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मनोग्नस्तता-कार्य अर्थपूर्ण कार्य है; यह उस बहुत महत्वपूर्ण दृश्य का निरूपण या ग्रावृत्ति प्र<mark>तीत होता है,</mark> पर इतने ही साद्रय पर रुक जाना जरूरी नहीं; यदि हम दोनों स्थितियों के सम्बन्ध को ग्रधिक बारीकी से पड़ताल करें तो शायद हमें कुछ ग्रीर बात, ग्रथीत इस मनो-ग्रस्तता-कार्य के प्रयोजन का पता चल जाए। स्पष्टतः ग्रसली बात नौकरानी को बुलाने में है, जिसे वह लाल निशान दिखाती है, श्रौर उसके पति के इन शब्दों से 'किसीको उसकी नौकरानी की नजरों में गिरा देना काफी है', उसकी बातों का वैषम्य दिखाई देता है। इस प्रकार, जिसका ग्रभिनय वह महिला कर रही थी, वह नौकर के सामने शर्मिन्दा नहीं होता ग्रौर धब्बा जहां होना चाहिए, वहीं है। इस-लिए हम देखते हैं कि उसने दृश्य को सिर्फ दोहराया नहीं है, बल्कि उस सिलसिले को जारी रखा है और उसमें संशोधन किया है, और इसे ऐसा रूप दे दिया है जो इसका होना चाहिए था। इससे एक ग्रौर बात भी पता चलती है, ग्रौर वह है उस परिस्थिति का संशोधन, जिसने वह रात इतनी कष्टदायक बना दी थी, स्रौर जिसके कारण लाल स्याही की ग्रावश्यकता हुई, ग्रर्थात् पति की नपुंसकता । इस प्रकार, मनोग्रस्तता-कार्य का अर्थ यह है: "नहीं, यह सच नहीं है। वह नौकरानी की नजरों में गिरा नहीं । वह नपुंसक नहीं था ।" स्वप्न की तरह यहां भी इस मनोग्रस्तता-कार्य में वह इस इच्छा को पूर्ण हुम्रा निरूपित करती है जिससे उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उसके पति का मान पुनः कायम होने का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है।

इस महिला के बारे में में आपको और जो भी कुछ बता सकता था, वह सब इस अर्थ के साथ मेल खाता है। या अधिक सही रूप में कहें तो हम उसके बारे में और जो भी कुछ जानते हैं, उस सबसे उस मनोग्रस्तता-कार्य का जो वैसे बिलकुल समक्ष में नहीं स्राता था, यही सर्थ सूचित होता है। वह वर्षों से स्रपने पित से स्रलग थी स्रौर उससे कानूनन तलाक लेने का इरादा कर रही थी। पर ग्रपने मन में उसके उससे मुक्त होने की कोई सम्भावना नहीं हो सकती थी। वह ग्रपने ग्राप को उसके प्रति निष्ठा-वान् होने के लिए मजबूर कर रही थी । वह दुनिया से ग्रौर सब व्यक्तियों से ग्रपने को खींचकर ग्रलग ले गई जिससे उसे प्रलोभन पैदा न हो, श्रौर ग्रपने कल्पना-लोक में उसने उसे माफ़ कर दिया और भ्रादर्श रूप में प्रतिष्ठित किया । उसके रोग का ग्रसली भीतरी रहस्य यह था कि इस तरह वह पड़ोसियों की द्वेषपूर्ण कानाफूसी से बच सकती थी, अपने को पित से अलग रहने को उचित ठहरा सकती थी, श्रीर अपने पित को ग्रपने से ग्रलग रहते हुए सुख से जीवन बिताने का मौका दे सकती थी। इस प्रकार किसी हानि रहित मनोग्रस्तता-कार्य के विश्लेषण से हम सीधे रोगी के सबसे अन्दर वाले रहस्य पर पहुंच जाते हैं, श्रौर साथ ही हमें सामान्य मनोग्रस्तता-रोग का रहस्य बहुत कुछ पता चल जाता है। मुभे यह मंजूर है कि श्राप इस उदाहरण पर कुछ समय लगाएं क्योंकि इसमें ऐसी दशाएं एक जगह मौजूद हैं जिनकी सब उदाहरणों में आशा करना युक्तिसंगत नहीं। इस लक्षण का निर्वचन रोगिणी ने विश्लेषक की सहायता या हस्तक्षेप के बिना एकाएक खोज लिया था, श्रौर इसका एक ऐसी घटना से सम्बन्ध था, जो बचपन से भूले हुए समय की नहीं थी, जैसा कि स्रामतौर पर हुस्रा करती है, बल्कि वह रोगिणी के वयस्क जीवन में हुई थी ग्रौर उसे स्पष्ट रूप से याद थी। ग्रालोचक लक्षणों के हमारे निर्वचन पर म्रादतन जो म्राक्षेप किया करते हैं, वे सब यहां पर बिलकुल म्रसंगत ह । पर सदा हमारा भाग्य इतना अच्छा नहीं होता ।

एक बात और, क्या आपको यह अनुभव हुआ कि यह निर्दोष मनोग्नस्तता-कार्य हमें इस महिला के सबसे अधिक निजी और गोपनीय मामलों में सीधे ही पहुंचा देता है? स्त्री के लिए अपनी सुहागरात की कहानी कहने से बढ़कर गोपनीय कोई बात नहीं है, और क्या यह आकस्मिक बात है और क्या इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है कि हम सीधे ही उसके यौन जीवन के भीतरी रहस्यों पर पहुंच जाते ह? निश्चित रूप से इसका यह कारण हो सकता है कि मैंने यही उदाहरण चुना। इस प्रश्न पर जल्दी में फैसला न कीजिए, बल्कि, दूसरे उदाहरण पर विचार कीजिए जो बिलकुल दूसरी तरह का है और उस तरह के उदाहरणों, अर्थात् सोने से पहले किए जाने वाले कुत्यों के उदाहरणों, में से है।

एक उन्नीस वर्ष की अच्छी तरह पली-पुसी हुई होशियार लड़की, जो अपने माता-पिता की एकमात्र सन्तान थी, और शिक्षा तथा बौद्धिक कार्य में उनसे बढ़-कर थी, बड़ी चपल और उत्साही लड़की थी; पर कुछ वर्षों से वह बड़ी चिंड़चिड़ी हो गई थी, जिसका कोई कारण दिखाई नहीं देता था। वह विशेष रूप से अपनी माता से बहुत चिड़चिड़ाती थी, असन्तुष्ट और निरुत्साहित थी तथा अनिश्चय और सन्देह की वृत्तिवाली हो गई थी । ग्रौर ग्रन्त में वह कहने लगी कि मैं चौराहों ग्रौर चौड़ी सड़कों पर श्रकेली नहीं चल सकती। हम उसकी जटिल दशा पर बहुत बारीकी से विचार नहीं करेंगे। इसके कम से कम दो निदान हो सकते हैं: 'ग्रगोरा-फोबिया' (खले स्थान की भीति) ग्रौर 'मनोग्नस्तता-रोग'; पर हम उन कार्यों की म्रोर ध्यान देंगे जो यह नौजवान लड़की सोने से पहले किया करती थी म्रौर जिनसे उसके माता को बड़ी परेशानी पैदा हुई। एक ग्रर्थ में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सामान्य ग्रवस्थावाला व्यक्ति सोने से पहले कुछ बंधे-बंघाए काम करता है या कम से कम उसे कुछ ऐसी अवस्थाओं की आवश्यकता होती है जिनके बिना उसे सोने में बाधा पड़ती है। जागृत जीवन से नींद में पहुंचने के लिए एक नियमित सूत्र बना लिया गया जो हर रात उसी तरह दोहराया जाता । पर स्वस्थ व्यक्ति को नींद की जिस भी अवस्था की जरूरत है, उसकी बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सकती है, ग्रौर यदि बाहरी परिस्थितियों के कारण कोई परिवर्तन ग्रावश्यक हो जाए तो वह बिना समय बरबाद किए ग्रासानी से ग्रपने ग्रापको उसके ग्रनकुल बना लेता है पर ग्रस्वस्थ कृत्य ग्रपरिवर्तनीय होता है। ग्रधिक से ग्रधिक त्याग करके भी इसे किया जाता है। इसे बुद्धिसंगत प्रेरक भावों से ढक लिया जाता है, ग्रीर इसमें तथा स्वस्थ कृत्य में सिर्फ यह ऊपरी भेद दिखाई देता है कि इसे करते हुए कछ विशेष सावधानी रखी जाती है। पर बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे पूरी तरह नहीं ढका जा सकता है, और उस कृत्य में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो तर्कसंगत नहीं ठहराए जा सकते और कुछ तो बिलकूल तर्क विरुद्ध होते हैं। ग्रपनी रात की सतर्कताग्रों का प्रेरक कारण बताते हुए हमारी रोगिणी यह कहती है कि रात में मुफ्ते पूरी शान्ति चाहिए, श्रीर शोर की कोई सम्भावना मैं नहीं रहने देती। इसके लिए वह दो काम करती है: ग्रपने कमरे की बड़ी घड़ी बन्द कर देती है, ग्रौर शेष सब घड़िया, यहां तक कि ग्रपनी छोटी-सी कलाई घड़ी भी कमरे से बाहर कर देती है। फूलों के गमले ग्रौर गुलदस्ते सावधानी से मेज पर रख दिए जाते हैं ताकि वे रात में नीचे गिरकर ग्रौर टूटकर उसकी नींद खराब न कर सकें। वह जानती है कि शान्ति कायम करने के लिए ये सतर्कताएं मिथ्या उपाय हैं। छोटी घड़ी की टिक-टिक चारपाई के साथवाली मेज पर रखी होने पर भी सुनाई नहीं दे सकती ग्रौर हम सब जानते हैं कि पेंडुलम वाली घड़ी की नियमित टिकटिक से नींद कभी खराब नहीं होती, बल्कि उससे नींद पैदा होने की सम्भावना ग्रधिक है । वह यह भी मानती है कि उसका यह भय कि रात में ग्रपने स्थान पर रखे हुए गुलदस्ते और गमले अपने आप नीचे गिर जाएंगे, और टूट जाएंगे, बिलकुल असम्भाव्य है। इसी तरह, उसके कुछ और कार्यों में शांति के लिए श्राग्रह उसका उद्देश्य नहीं होता। श्रसल में तो वह यह व्यवस्था करके कि उसके सोने के कमरे श्रौर उसके माता-पिता के सोने के कमरे का दरवाजा श्राधा खुला रहे (जिसके लिए वह दरवाजे में कई तरह की चीजें रख देती है), वह शोर के आने के लिए रास्ता खोलती हुई प्रतीत होती है। पर सबसे महत्वपूर्ण काम स्वयं बिस्तर से सम्बन्ध रखते हैं। बिस्तर के सिरहाने वाला गोल तिकया या मसनद लकड़ी के पलंग के पिछले हिस्से को नहीं छूना चाहिए। छोटा तिकया गोल तिकए से ठीक विकर्ण की स्थित में होना चाहिए, और किसीमें नहीं। इसके बाद वह अपना सिर इस सम चतुर्भुं ज के बीचोंबीच लम्बाईनुमा रख देती है। रजाई ओढ़ने से पहले उसे हिलाना जरूरी है, जिससे उसमें भरे हुए पंख पैरों की तरफ चले जाएं पर वह इसे फिर दबाकर फैलाती है और सारे में कर देती है।

मैं उसके कृत्य की और छोटी-मोटी बातें छोड़ देता हूं। उनसे हमें कोई नई बात नहीं पता चलेगी, और हम अपने प्रयोजन से बहुत दूर निकल जाएंगे। पर आप यह मत समिक्षए, कि यह सब बिलकुल बिना बाधा के हो जाता है। हर काम के साथ यह चिन्ता लगी रहती है कि यह सब उचित रीति से नहीं हुआ, इसकी जांच की जाए और इसे ठीक किया जाए। पहले उसे अपनी एक सतर्कता पर शक होता है और फिर दूसरी पर, और परिणाम यह होता है कि वह लड़की सोने से पहले एक-दो घन्टा लगा देती है और भयभीत माता-पिता को भी नहीं सोने देती।

इन कष्टों का विश्लेषण उतनी श्रासानी से नहीं होगा जितनी श्रासानी से पहली रोगिणी के मनोग्रस्तता-कार्य का हो गया था। मैंने इसके निर्वचन के बारे में कुछ संकेत श्रौर सुफाव पेश किए जिनपर उसने सदा स्पष्ट इंकार किया या घणा और सन्देह प्रकट किया, पर अस्वीकृति की पहली प्रतिक्रिया के बाद के समय में उसने सुफाई गई सम्भावना का स्वयं विचार किया, उनसे उत्पन्न साहचर्य नोट किए, स्मृतियां पैदा कीं, ग्रौर सम्बन्ध-सूत्र कायम किए ग्रौर ग्रन्त में उसने उन्हें स्त्रयं निकालते हुए सब निर्वचन स्त्रीकार कर लिए। उसने जितना-जितना निर्व-चन किया, उतना ही उतना वह अपनी मनोग्रस्ततावाली सतर्कताएं शिथिल करती गई ग्रौर इलाज खत्म होने से पहले उसने सब कृत्य छोड़ दिए थे। मैं ग्रापसे यह कहना चाहता हूं कि ग्राजकल हम जिस तरह विश्लेषण कार्य करते हैं, उसमें निश्चित रूप से यह नहीं होता कि किसी एक ही लक्षण पर तब तक लगातार जुटे रहें जब तक कि इसका ग्रर्थ पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। इसके विपरीत, किसी एक बात को इस आशा पर बार-बार छोड़ देना पड़ता है कि शायद हम किसी दूसरे प्रसंग में नए सिरे से इसपर पहुंच जाएं । इसलिए, उस लक्षण का जो निर्वचन मैं स्रापको बतानेवाला हं, वह उन सब परिणामों का मिला-जुला रूप है जो बीच में श्रन्य प्रश्नों पर विचार करते हुए सप्ताहों श्रीर महीनों में हासिल हुए थे।

धीरे-धीरे रोगिणी को यह समक्त में आने लगा कि वह बड़ी और छोटी घड़ियों को रात के समय इसलिए बाहर कर देती है क्योंकि वे स्त्री-जननेन्द्रियों की प्रतीक ह। घड़ियों को, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उनके और भी प्रतीकात्मक अर्थ

हो सकते हैं, स्रावर्ती प्रक्रम स्रौर नियमित मध्यान्तरों से सम्बद्ध होने के कारण यह जननेन्द्रिय का ग्रर्थ प्राप्त होता है। कोई स्त्री यह शेखी बघार सकती है कि उसे मासिक धर्म घड़ी की तरह नियमित होता है। इस रोगिणी को विशेष भय यह था कि घड़ियां उसकी नींद खराब करेंगी । घड़ी की टिक-टिक की ब्रावाज कामोत्तेजन के समय भगनासा की थरथराहट के तुल्य है। यह संवेदन, जो उसे परेशान करता था, उसे कई बार नींद से सचमुच जगा चुका था ग्रौर ग्रब भगनासा के पुन: खड़े होने का भय इस रूप में प्रकट होता था कि वह सब चलती हुई बड़ी स्रौर छोटी घड़ियों को अपने से दूर हटाने का नियम बनाए हुए थी। गमले और गुलदस्ते, श्रीर पात्रों की तरह, स्त्री-जननेन्द्रियों के प्रतीक हैं; इसलिए रात में उन्हें गिरने श्रौर टटने से रोकने की सतर्कता भी अर्थशून्य नहीं। हम जानते हैं कि यह प्रथा बहुत व्यापक है कि सगाई के समय कोई बर्तन या तक्तरी तोड़ी जाती है। वहां मौजूद सब लोग एक-एक टुकड़ा लेकर प्रतीकात्मक रूप में यह स्वीकार करते हैं कि अब हमारा इस वधू पर कोई दावा नहीं है। यह प्रथा सम्भवतः एक पत्नी-विवाह के साथ पैदा हुई । रोगिणी ने ग्रपने कृत्य के इस हिस्से पर भी कुछ स्मृति श्रौर साहचर्यों से रोशनी डाली। एक बार बचपन में वह कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन ले जाते हुए गिर पड़ी थी, जिससे उसकी उंगली कट गई थी ग्रौर उससे बुरी तरह खून बहने लगा था। जब वह बड़ी हुई श्रौर उसे मैथुन सम्बन्धी तथ्यों का पता चला तब उसे यह भय पैदा हो गया कि सुहागरात को उसके खून नहीं निकलेगा, भौर इस प्रकार वह अक्षतयोनि नहीं सिद्ध होगी। गुलदस्तों के टुटने के बारे में उसकी सतर्कता का ग्रर्थ यह था कि वह ग्रक्षतयोनि होने ग्रौर सम्भोग के प्रथम कार्य के समय रक्तरंजित होने के प्रश्न विषयक सारी ग्रन्थि को श्रस्वीकार करती थी; वह रक्तरंजित होगी ग्रौर वह रक्तरंजित नहीं होगी, इन दोनों चिन्ताओं को वह अस्वीकार करती थी। असल में, इन सतर्कताओं का शोर रोकने के साथ सिर्फ दूर का सम्बन्ध था।

एक दिन उसे अपने कृत्य की मुख्य बात उस समय सूभी जब एकाएक उसे अपना यह नियम समभ में आ गया कि वह गोल तिकए को चारपाई के पिछले हिस्से से नहीं छूने देती थी। उसने कहा कि गोल तिकया मुभे सदा औरत मालूम होता था और चारपाई का सीधा खड़ा हुआ पीछे का हिस्सा आदमी मालूम होता था। इसलिए वह मानो जादू करके आदमी और औरत को अलग रखना चाहती थी, अर्थात् माता-पिता को अलग-अलग करना और उनका सम्भोग रोकना चाहती थी। उसके कृत्य के शुरू होने से वर्षों पहले उसने एक अधिक सीधे तरीके से यह लक्ष्य सिद्ध करने की कोशिश की थी। उसने भय का दिखावा किया था, या भय की प्रवृत्ति का लाभ उठाया था, जिससे उसके सोने के कमरे और उसके माता-पिता के सोने के कमरे के बीच का दरवाजा बंद न किया जाए। यह नियम श्रव

भी उसके मौजूदा कृत्य में सचमुच शामिल था। इस प्रकार, उसने अपने माता-पिता की बातचीत चुपके-चुपके सुन पाने का तरीका बना लिया था। इस कार्य में किसी समय उसे महीनों नींद नहीं आई थी। अपने माता-पिता को इस तरह परेशान करके ही वह सन्तुष्ट नहीं हुई थी, और कभी-कभी वह उस समय माता और पिता के बिस्तर में उनके बीच में सोने में भी सफल हुई थी। 'गोल तिकया' और चारपाई तब वास्तव में इकट्ठे नहीं मिल सके थे। जब अंत में वह इतनी बड़ी हो गई कि माता-पिता के साथ उस बिस्तर में सुविधा के साथ नहीं सो सकती थी, तब उसने जान-बूभकर भय का दिखावा करके, और अपनी माता से अपना स्थान बदलकर तथा पिता के पास उसका स्थान लेकर वही प्रयोजन पूरा किया। निश्चित रूप से इस घटना से ही उसके कल्पना-लोक का आरम्भ हुआ जिसका प्रभाव उसके कृत्य में स्पष्ट दिखाई देता था।

यदि गोल तिकये का अर्थ औरतथा तो रजाई हिलाकर सब पंखपैरों की ओर ले आने का, जिससे तली में एक उभार बन जाए, भी कुछ अर्थ था। इसका अर्थ था स्त्री को निवेचित करना, अर्थात् उसको गर्भाधान कराना। उसने गर्भावस्था को फिर भी दूर नहीं किया; क्योंकि वर्षों वह इस बात से डरी रही कि उसके माता-पिता के सम्भोग से कोई और बच्चा पैदा हो जाएगा और इस तरह उसका कोई प्रतिस्पर्धी आ जाएगा। दूसरी और, यदि बड़े गोल तिकये का अर्थ माता था तो छोटे तिकये का अर्थ पुत्री हो हो सकता था। तो यह तिकया बड़े तिकये पर टेढ़ा करके क्यों रखा जाता था, और उसका सिर ठीक इसके बीच में लम्बाई-नुमा क्यों रखा जाता था? उससे आसानी से यह ध्यान आ जाता था कि दीवारों पर बनाए गए चित्रो में समचतुर्भुज का प्रयोग खुली स्त्री-जननेन्द्रियों को सूचित करने के लिए किया जाता है। पुरुष (पिता) का कार्य इस तरह वह स्वयं करती थी, और पुरुष-लिंग के स्थान पर अपना सिर रखती थी। (देखिए बिधया करने के लिए सिर काटने का प्रतीक)।

य्याप कहेंगे कि एक कुमारी लड़की के दिमाग में यह कैसे भयंकर विचार चल रहे हैं? मैं यह बात मानंता हूं, पर यह न भूलिए कि मैंने ये विचार बनाए नहीं हैं, सिर्फ उन्हें उघाड़ दिया है। सोने से पहले इस तरह के कृत्य या काम-काज भी काफी विचित्र बात है, श्रौर इस काम-काज ग्रौर उसकी कल्पना-सृष्टि में निर्वचन से जो सादृश्य ग्रौर सम्बन्ध प्रकट हुग्रा है, उससे ग्राप इन्कार नहीं कर सकते। परन्तु मेरे लिए ग्रधिक महत्व की बात यह है कि ग्राप इस बात पर ध्यान दें कि यह काम-काज किसी एक ही कल्पना-सृष्टि का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें कई कल्पना-सृष्टियां मिली हुई थीं, जिनकी कहीं एक गांठ या बन्धन-केन्द्र होगा। यह भी देखिए कि इस काम-काज की विस्तृत बातों से विध्यात्मक ग्रौर निषेधात्मक दोनों रूपों में यौन इच्छाग्रों का पता चलता है। कुछ ग्रंश में वे यौन इच्छाग्रों की

ग्रभिव्यक्ति हैं, ग्रौर कुछ ग्रंश में वे इनके विरुद्ध सफ़ाई हैं।

इस काम-काज के विश्लेषण को रोगिणी के दूसरे लक्षणों के सिलसिले में रखकर ग्रौर भी बहुत-सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, पर इस समय हमारा वह प्रयोजन नहीं है। ग्रापको, पिता के प्रति कामासिक्त, जो बहुत पहले बचपन में ही पैदा हो गई थी, ग्रौर जिसने इस लड़की को परवश बना दिया था, के निर्देश से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिए था। शायद इसी कारण, वह ग्रपनी माता से इतना वैर-भाव रखती थी। हम इस तथ्य को भी नज्रन्दाज नहीं कर सकते कि इस लक्षण से भी हम रोगिणी के यौन जीवन पर ही पहुंचेंगे। स्नायु-रोगों के लक्षणों के ग्रथं ग्रौर प्रयोजन में हम जितना ग्रधिक जाएंगे, इसपर हमें उतना ही कम ग्रास्वर्य होगा।

दो छंटे हुए उदाहरणों से मैंने ग्रापके सामने यह दिखलाया है कि गलतियों और स्वप्नों की तरह स्नायविक लक्षणों का भी अर्थ होता है और उनका रोगी के जीवन की घटनाओं से निकट सम्बन्ध होता है। क्या दो उदाहरणों के बल पर मैं त्रापसे इस विशेष महत्वपूर्ण कथनं पर विश्वास कर लेने की स्राशा कर सकता हुं ? नहीं, पर क्या ग्राप मुभसे यह ग्राशा कर सकते हैं कि मैं ग्रापको तब तक उदाहरण देता जाऊंगा जब तक ग्राप कह न दें कि हमें विश्वास हो गया ? यह भी नहीं। क्योंकि प्रत्येक केस का जितना विस्तृत ग्रौर पूरा विवेचन करना पड़ता है, उसे देखते हुए मुफ्ते स्नायु-रोगों के सिद्धान्त में इस एक प्रश्न पर सारे सत्र में प्रति सप्ताह पांच घण्टे लगाने होंगे। इसलिए मैं वे नमूने देकर ही सन्तोष करूंगा जो अपने कथन के साक्ष्य रूप में मैंने दिए हैं, और विशेष जानकारी के लिए श्रापका ध्यान इस विषय के साहित्य की ग्रोर खींचुंगा। ब्रायर के पहले केस (हिस्टीरिया) के लक्षणों का प्रसिद्ध निर्वचन तथाकथित डिमनेशिया प्रीकौक्स (ग्रर्थात् स्वयं पोषी मनोवैकल्य) के बहुत ग्रस्पष्ट लक्षणों का सी० जी० युंग द्वारा किया हुम्रा वह उल्लेखनीय विशदीकरण, जो उसने तब किया था जब वह सिर्फ मनोविश्लेषक था, श्रौर तत्काल भविष्यवक्ता बनने की ग्राकांक्षा नहीं रखता था, ग्रौर हमारी पत्र-पत्रिकाग्रों में ग्राने वाले इस तरह के संब केस इसके लिए ग्रच्छी अध्ययन सामग्रो हैं। इस तरह की खोज-बीन बहुत हुई है। स्नायविक लक्षणों का विश्लेषण, निर्वचन और अनुवाद मनोविश्लेषकों को इतना ग्राकर्षक लगा है कि इसकी तुलना में उन्होंने स्नायु-रोगों की दूसरी समस्याग्रों को कुछ समय के लिए भुला दिया है।

ग्राप में से जो भी व्यक्ति इस प्रश्न का श्रध्ययन करने के लिए श्रावश्यक परि-श्रम करेगा वह साक्ष्य सामग्री की प्रचुरता से निश्चय ही बहुत प्रभावित होगा, पर उसके रास्ते में एक कठिनाई भी ग्राएगी। लक्षण का ग्रर्थ, जैसा कि हम देख चुके हैं, रोगी के जीवन से सम्बन्धित होता है। वह लक्षण जितना व्यष्टित: बना होगा, उतना ही स्पष्टतः हम यह सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करने की ग्राशा कर सकते हैं। तब यह कार्य एक खास खोज बन जाता है नयों कि उसे भूतकाल की स्थिति की प्रत्येक ग्रनुपयोगी किया ग्रौर प्रत्येक ग्रर्थहीन विचार, जिसमें वह विचार ग्रौर किया उचित होते, एक उपयोगी प्रयोजन सिद्ध करते हैं। उस रोगिणी का मनोग्रस्तता-कार्य, जो दौड़कर मेज पर पहुंचती थी ग्रौर नौकरानी को बुलाने के लिए घंटी बजाती थी, इस तरह के लक्षण का सबसे बढ़िया नमुना है। पर एक सर्वथा भिन्न प्ररूप के लक्षण बहुत बार दिखाई देते हैं। ये वे लक्षण हैं जिन्हें हम रोग के प्रारू-पिक न लक्षण कहते हैं। ये प्रत्येक केस में प्रायः एक-से होते हैं। उनमें फ़र्क प्रायः दिखाई नहीं देते या बहुत ही थोड़े होते हैं; ग्रीर इसलिए उनका रोगी के जीवन या उसके भूतकाल की विशेष स्थितियों से सम्बन्ध जोड़ना कठिन होता है। दूसरी रोगिणी के नींद से पहले के काम-काज बहुत-सी दृष्टियों से बिलकुल प्रारूपिक हैं, यद्यपि उसमें कुछ निजी विशेषताएं भी हैं, जिनके कारण, यह कहा जा सकता है कि उसका 'ऐतिहासिक' निर्वचन भी हो सकता है, पर मनोग्रस्तता के सब रोगियों में ग्रावृत्ति या दोहराना, ग्रपनी कुछ कियाग्रों को ग्रलग कर लेना, ग्रौर तालबद्ध व्यापार पाए जाते हैं। उनमें से बहत-से लोग बहुत नहाते-धोते हैं। जो रोगी ग्रगो-राफोबिया (टौपोफोबिया अर्थात् स्थान-भीति के रोगी होते हैं - अब यह रोग मनो-ग्रस्तता-रोग नहीं माना जाता बल्कि इसे चिता-हिस्टीरिया में गिना जाता है) रोग-चित्त की वही विशेषताएं फिर पेश करते हैं। वे घिरे हुए स्थानों, चौड़े खुले चौराहों, लंबी सड़कों ग्रौर गलियों से डरते हैं। यदि कोई उनके साथ हो, या कोई सवारी उनके पीछे ग्रा रही हो तो वे रिक्षत ग्रनुभव करते हैं। तो भी, इतनी समा-नता रखते हुए अलग-अलग मरीजों में अपनी निजी दशाएं दिखाई देती हैं। आप उन्हें मनोवस्थाएं कह सकते हैं, जिनमें एक दूसरे से बहुत ग्रसमानता होती है। कोई रोगी सिर्फ तंग गलियों से डरता है, कोई सिर्फ चौड़ी सड़कों से डरता है, कोई सिर्फ तब चल सकता है जब ग्रासपास ग्रधिक लोग न हों, ग्रौर कोई तब ही चल सकता है जब चारों ग्रोर लोग ही लोग हों । इसी तरह हिस्टीरिया में व्यक्तिगत विशेष-ताग्रों की प्रचुरता के ग्रलावा सदा बहुत सारे सामान्य प्रारूपिक लक्षण होते हैं जो ऐतिहासिक ढंग से ग्रासान निर्वचन करने में बाघा डालते प्रतीत होते हैं । हमें यह न भूलना चाहिए कि इन प्रारूपिक लक्षणों द्वारा ही हम निदान करने में ग्रपना ग्राधार बना सकते हैं । मान लीजिए कि हिस्टीरिया के किसी केस में हम पीछे की ग्रोर चलते हए किती प्रारूपिक लक्षण से किसी अनुभव तक या एक जैसे अनुभवों की श्रृंखला तक (उदाहरण के लिए हिस्टीरिया वमन (उलटी) से घृणित प्रकार की भावनाग्रों की श्रेणी तक) सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, तो किसी दूसरे केस में यह पता चल

Typical.

सकता है कि वमन (उलटी) पैदा करने वाले अनुभव पहले वाले अनुभवों से सर्वथा भिन्न हैं और ऊपर से वे कारण मालूम होते हैं, और इस तरह विभ्रम हो जाता है। पर ऐसा लगने लगता है जैसे किसी अज्ञात कारण से हिस्टीरिया के रोगियों को वमन (उलटी) अवश्य होनी चाहिए, और मनोविश्लेषण द्वारा प्रकाश में लाए गए ऐतिहासिक कारण बहाने मात्र हैं, जो भीतरी आवश्यकता के कारण मौका मिलने पर अपनी प्रयोजन-सिद्धि के लिए अपना लिए गए हैं।

इससे हम इस निराशाजनक नतीजे पर पहुंचते हैं कि यद्यपि स्नायविक लक्षणों के व्यक्तिगत रूपों की संतोषजनक व्याख्या रोगी के ग्रनुभवों से उनका संबंध स्था-पित करके निश्चित रूप से की जा सकती है, तो भी उन्हीं केसों में श्रधिकतर होने वाले प्रारूपिक लक्षणों में हमारा विज्ञान ग्रसफल रह जाता है। इसके ग्रलावा, मैंने किसी लक्षण के ऐतिहासिक ग्रर्थ की दृढ़ता से खोज करने में न्नाने वाली सब कठिनाइयां ग्रापके सामने नहीं रखी हैं, ग्रौर न मैं उन्हें रखूंगा, क्योंकि यद्यपि मैं श्रापसे न कोई चीज़ छिपाना चाहता हूं श्रौर न किसी चीज़ की शेखी बघारना चाहता हूं पर हमारे इस मिले-जुले ग्रध्ययन के शुरू में ही मैं ग्रापको विभ्रम ग्रौर गड़बड़ी में नहीं डालना चाहता। यह सच है कि लक्षण-निर्वचन को समफना ग्रभी हमने शुरू ही किया है पर जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसे हम याद रखेंगे श्रीर श्रज्ञात बातों की कठिनाइयों को एक-एक करके हल करेंगे: श्रापको इस विचार से शायद खुशी होगी कि एक तरह के लक्षण और दूसरी तरह के लक्षण में कोई मौलिक म्रंतर मानना संभव नहीं है। यदि लक्षण का व्यक्तिगत रूप रोगी के ग्रनुभवों से इतने निश्चित रूप से संबंधित है तो संभव है कि प्रारूपिक लक्षण ऐसे ग्रनुभव से संबंधित हों जो स्वयं प्रारूपिक है ग्रीर सारी मनुष्य जाति में सामान्य है। स्नायु-रोग की अन्य सदा पाई जाने वाली विशेषताएं, जैसे मनोग्रस्तता-रोग की पुनरावृत्ति श्रोर संदेह, ऐसी व्यापक प्रतिकियाएं हो सकती हैं जिन्हें रोगी ग्रस्वस्थ परिवर्तन के स्वरूप के कारण ग्रतिरंजित करने को मजबूर होता है। संक्षेप में बात यह है कि निराश होकर जल्दी से हाथ-पांव छोड़ देना उचित नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि हम ग्रौर क्या पता लगा सकते हैं।

इसी तरह की कठिनाई स्वप्नों के सिद्धांत में ग्राई थी, जिसकी में ग्रपने स्वप्नों के विवेचन के समय पूरी तरह व्याख्या नहीं कर सका था। स्वप्नों की व्यक्त वस्तु बहुत रूपों में होती है ग्रौर ग्रलग-ग्रलग व्यक्ति में उसका बड़ा भिन्न रूप होता है, ग्रौर हम बड़े विस्तार से यह दिखा चुके हैं कि इस वस्तु के विश्लेषण से क्या जान-कारी प्राप्त हो सकती है। पर ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो उसी तरह प्रारूपिक कहे जा सकते हैं ग्रौर प्रत्येक को ग्राते हैं, ग्रर्थात् एक ही वस्तु वाले स्वप्न जिनके विश्लेषण में एक ही कठिनाइयां ग्राती हैं। ये गिरने, उड़ने, बहने, तैरने, रोके जाने, नंगा होने के स्वप्न ग्रौर ऐसे ही दूसरे चिन्ता-स्वप्न होते हैं, जिनमें संबंधित व्यक्ति

लक्षराों का अर्थ २४१

के अनुसार, पहले एक और फिर दूसरा निर्वचन होता है, और उनके बार-बार ° एक-से तथा प्रारूपिक रूप में ग्राने की कोई व्याख्या नहीं हो पाती। पर हम देखते हैं कि इन स्वप्तों में भी सामान्य जमीन पर व्यक्तिगत विशेषता की सजावट मौजद होती है। संभवतः वे भी दूसरे प्रकार के स्वप्नों के ग्रध्ययन से, स्वप्न-जीवन विषयक म्रन्य जानकारी के साथ सूसंगत हो सकते हैं पर किसी जबरदस्ती या खींचतान द्वारा नहीं, बल्कि इन चीजों को समभने का क्षेत्र धीरे-धीरे विस्तृत करके।

## **उपघातों पर बद्धताः अचेतन**

मैंने पिछली बार कहा था कि हम ग्रपना ग्रागे का कार्य ग्रव तक प्राप्त जान-कारी के ग्राधार पर ग्रागे बढाएंगे, ग्रपने मनों में उससे उत्पन्न संदेहों के ग्राधार पर नहीं। ग्रभी हमने ऊपर के उदाहरणों के विश्लेषण से उत्पन्न सबसे मनोरंजक निष्कर्षों पर विचार स्रारम्भ भी नहीं किया है।

पहली बात: दोनों मरीजों ने यह धारणा पैदा की है कि वे अपने भूतकाल की एक विशेष बात से बंधे हुए हैं, कि वे यह नहीं जानते कि अपने को उससे कैसे छुड़ाएं, ग्रौर इसलिए वे वर्तमान ग्रौर भविष्य दोनों से विच्छिन्न हो जाते हैं; मानो वे ग्रपनी बीमारी में सबसे श्रलग रह जाते हैं; जैसे पुराने ज़माने में लोग श्रपने ग्राश्रमों या कृटियों में ग्रकेले रहकर ग्रपने बदिकस्मती के दिन बिता दिया करते थे। पहले रोगी के मामले में उसका अपने पित से विवाह, जो असल में बहुत समय पहले खत्म हो चुका था, उसके मन में जम गया था। ग्रपने लक्षणों के द्वारा वह उस पति के साथ ग्रपना सम्बन्ध कायम रख सकी। उन लक्षणों में हमने ऐसी म्रावाजें सुनीं जो उस पुरुष का समर्थन करती थीं, उसे क्षमा करती थीं, उसे ऊंचा उठाती थीं, ग्रौर उसके ग्रभाव में शोक प्रकट करती थीं। यद्यपिवह युवती है ग्रौर दूसरे पुरुषों को ग्राकिषत कर सकती है, पर वह हर सम्भव वास्तविक ग्रीर काल्प-निक सतर्कता रखती है जो उस पुरुष के प्रति उसकी निष्ठा कायम रखेगी। वह ग्रपरिचितों से नहीं मिलती, ग्रपने बनाव-सिंगार पर ध्यान नहीं देती; इसके ग्रलावा वह जिस कुर्सी पर बैठ जाती है उससे ग्रासानी से नहीं उठ सकती, ग्रीर वह ग्रपना हस्ताक्षर नहीं करती ग्रौर कोई उपहार नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी ग्रपनी चीज श्रौर किसी को नहीं मिलनी चाहिए।

दूसरी रोगिणी, अर्थात् नौजवान लड़की में जवानी से बहुत पहले पिता से जो कामुक स्रनुराग बन गया था, वह उसके जीवन में यह कार्य कर रहा है। उसने स्वयं भी यह देखा है कि जब तक वह इस तरह बीमार है, तब तक वह विवाह नहीं कर सकती। हम यह संदेह कर सकते हैं कि वह विवाह के अयोग्य बनने और इस तरह अपने पिता के साथ ही रह सकने के लिए इतनी बीमार हो गई है।

हमें यह प्रश्न पूछना ही होगा कि कोई व्यक्ति जीवन के प्रति ऐसा असाधारण और ग्रलाभकर रुख कैसे, किन साधनों से ग्रीर किन प्रेरक भावों से ग्रेरित होकर ग्रपना सकता है, यदि यह रुख स्नायु-रोग में सर्वत्र दीखने वाला गुण हो और इन दो मरीजों की कोई ग्रपनी विशेषता न हो। सच्ची बात यह है कि यह ऐसा ही है। यह प्रत्येक स्नायु-रोग में पाया जाने वाला सामान्य लक्षण है, और इसका व्यावहारिक महत्व बहुत ग्रधिक है। ब्रायर की पहली हिस्टीरिया की रोगिणी इसी तरह उस समय से बद्ध हो गई थी, ग्रर्थात बंध गई थी, जब उसका पिता बहुत रोगी था, और उसने उसकी परिचर्या की थी। उसके ग्रच्छा हो जाने के बावजूद वह तभी से कुछ हद तक जीवन से विछिन्त रही है, वयोंकि यद्यपि वह स्वस्थ और ग्रुपने प्रत्येक रोगी में विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि लक्षणों ग्रीर उनके ग्रभावों ने रोगी को उसके जीवन से किसी गुज़रे हुए जमाने में पहुंचा दिया है। ग्रधिकतर उदाहरणों में यह जमाना जीवन के इतिहास का बहुत ग्रारम्भिक भाग, बचपन का काल या दूध पीते समय का जमाना होता है, यद्यपि यह बात बेतुकी लगती है।

हमारे स्नायु-रोगियों के इस व्यवहार से बहुत सादृश्य रखने वाला रोग तथा-कथित उपघातज स्नायु-रोगर है, जिसे युद्ध ने कुछ समय से इतना म्राम बना दिया है। ऐसे उदाहरण युद्ध से पहले रेलवे दुर्घटनाग्रों तथा जीवन को खतरा पैदा करने वाले दूसरे डरावने अनुभवों के बाद भी होते थे। उपघातज स्नायु-रोग मूलतः वे स्नाय-रोग नहीं हैं जो स्वयं पैदा होते हैं, जिनकी हम निश्लेयण द्वारा खोज करते हैं ग्रीर जिनका हम इलाज करते हैं। ग्राज तक हमें ग्रपने ग्रन्य विषयों सम्बन्धी विचारों से उनका सम्बन्ध जोड़ने में सफलता नहीं हुई। बाद में में ग्रापको यह दिखाने की स्राशा करता हूं कि इसमें क्या रुकावट पड़ती है। फिर भी उनमें एक बात पर पूरी सहमति है जिसपर बल दिया जा सकता है। उपघातज स्नाय-रोगों से यह बहुत अच्छी तरह प्रकट हो जाता है कि उनके मूल में उपघात सम्बन्धी घट-नाग्रों के समय से बद्धता होती है। ये रोगी अपने स्वप्नों में सदा उपघात वाली स्थिति पैदा करते हैं। हिस्टीरिया जैसे दौरों वाले मामलों में जिनमें विश्लेषण हो सकता है, यह प्रतीत होता है कि उस दौरे में वह स्थिति पूरी की पूरी फिर उत्पन्न हो जाती है, मानो यह व्यक्ति अभी तक उस स्थिति को पूरी तरह हल नहीं कर सकेगा, मानो यह काम अभी उसके सामने सचमुच अधूरा पड़ा है । हम उनके इस हुख को परी संजीदगी से स्वीकार करते हैं। इससे उस मार्ग का संकेत मिलता है जिसे हम मानसिक प्रक्रमों का आर्थिक ग्रवधारण कह सकते हैं। 'उपघात संबंधी'

<sup>?.</sup> Fixated. ?. Traumatic neuroses.

शब्द का इस आधिक प्रथं के ग्रलावा, ग्रसल में, ग्रौर कोई ग्रथं नहीं है। उस ग्रनुभव को हम उपघातज, ग्रथांत् चोट से पैदा होने वाला कहते हैं जो बहुत थोड़े-से समय में मन पर उद्दीपन की इतनी ग्रधिक मात्रा ला देता है कि उसका प्रकृत साधनों से स्वीकरण या विशदन नहीं किया जा सकता ग्रौर इसलिए मन में मौजूद ऊर्जा के वितरण में स्थायी विक्षोभ पैदा हो जाते हैं।

इस साद्श्य को देखकर हम उन ग्रनुभवों को भी उपघातज में गिना देना चाहते हैं,जिनसे हमारे स्नायु-रोगी बंधे हुए प्रतीत होते हैं । इस प्रकार, हमें स्नायु-रोग की एक सरल ग्रवस्था मिल जाएगी। इसकी उपघातज रोग से तुलना न हो सकेगी ग्रौर यह ग्रभिभूत करने वाले भावात्मक ग्रनुभव को पचाने की ग्रसमर्थता से पैदा होगा। ग्रसल में, बायर ने ग्रौर मैंने १८६३-६५ में ग्रपने नए प्रेक्षणों को एक सिद्धान्त का रूप दिया था। वह कुछ ऐसे ही रूप में था। उपर्युक्त पहले मरीज का मामला, जिसमें एक युवा ग्रौरत ग्रपने पित से ग्रलग हो गई है, इस वर्णन में बहुत ग्रच्छी तरह जंच जाती है। वह ग्रयने विवाह की ग्रव्यवहार्यता को 'विजय' नहीं कर सकी ग्रौर श्रब भी उस उपघात से बंधी हुई थी; पर दूसरे नौजवान लड़की वाले केस से, जो अपने पिता से बंधी हुई थी, तुरन्त यह पता चलता है कि यह सूत्र काफी व्यापक नहीं है। एक ग्रोर तो छोटी लड़की का ग्रपने पिता के प्रति बाल्यकालीन प्रशंसाभाव ऐसा ग्राम ग्रनुभव है ग्रीर इतना ग्रधिक पाया जाता है कि यदि यहां 'उपघातज' शब्द का प्रयोग करें तो वह निरर्थक हो जाता है; दूसरी म्रोर, केस के इतिहास से पता चलता है कि इस पहले यौन बन्धन को रोगी ने उस समय बिना कोई बाहरी लक्षण प्रकट किए बिलकूल हानि रहित ढंग से पार कर लिया स्रौर वह कई वर्षों बाद ही मनोग्रस्तता-रोग के रूप में प्रकट हम्रा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तायु-रोग में बहुत-सी उलक्तनें, बड़ी विविधता स्रौर स्रनेक निर्धारक कारक हैं। पर हमारा विचार है कि उपघात संबंधी दृष्टि-कोण को मिथ्या मानकर छोड़ना जरूरी नहीं होगा, स्रौर कि यह दूसरी जगह ही ठीक तरह जंच जाएगा स्रौर इसका समन्वय करना होगा।

यहां फिर हमें अपना पहले वाला रास्ता छोड़ना होगा। इस समय हम इससे बहुत ग्रागे नहीं पहुंच सकते और इसको सन्तोषजनक रीति से ग्रागे चलाने से पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, पर उपघातों से बद्धता के विषय को छोड़ने से पहले यह समक्त लेना चाहिए कि यह घटना स्नायु-रोगों के ग्रलावा और बहुत-से क्षेत्रों में व्यक्त होती है; प्रत्येक स्नायु-रोग में ऐसी बद्धता होती है, पर प्रत्येक बद्धता से स्नायु-रोग नहीं सूचित होता, या प्रत्येक बद्धता का स्नायु-रोग से सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं,या प्रत्येक बद्धता स्नायु-रोग में ही नहीं पैदा होती। दु:ख किसी भूत-

<sup>?.</sup> Assimilation.

काल की चीज पर भावबद्धता का मूल रूप श्रीर ग्रादर्श उदाहरण है ग्रीर स्नायु-रोगों की तरह इसमें भी वर्तमान ग्रीर भविष्य से पूर्ण विच्छेद की ग्रवस्था हो जाती है। पर साधारण ग्रादमी भी दु:ख ग्रीर स्नायु-रोग में स्पष्ट भेद करता है। दूसरी ग्रीर, ऐसे स्नायु-रोग रोग भी हैं जिन्हें दु:ख के ग्रस्वस्थ रूप कहा जा सकता है।

ऐसा भी होता है कि किसी उपघातज अनुभव से, जिसने व्यक्ति के जीवन के सारे ढांचे को जड़ से हिला दिया हो, उसका जीवन पूर्णतया स्थिर हो गया हो और इस तरह उसने वर्तमान और भविष्य में सारी दिलचस्पी छोड़ दी हो और वह स्थायी रूप से भूतकाल के चिन्तन में ही डूबा रहता हो। पर ऐसे दुःखी लोगों का स्नायु-रोगी बन जाना आवश्यक नहीं। इसलिए एक विशेषता स्नायु-रोगियों में सदा होने पर भी, और इसके अर्थपूर्ण होने पर भी, इसका स्नायु-रोग में उचित से अधिक महत्व नहीं समभन। चाहिए।

स्रब हमारे विश्लेषण से निकले दूसरे निष्कर्ष पर विचार कीजिए । इस निष्कर्ष पर हमें बाद में कोई मर्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली रोगिणी से हमने उसके अर्थहीन मनोग्रस्तता-कार्य की, और इसके सिलसिले से वह जिन घनिष्ठ स्मृतियों को याद करती थी, उनकी बात सुनी है। हमने दोनों के सम्बन्ध पर भी विचार किया और स्मृति के साथ इसके सम्बन्ध-सूत्र को देखकर इस मनो-ग्रस्तता-कार्य का प्रयोजन भी अनुमान से निकाला। पर एक बात को हमने पूरी तरह उपेक्षित कर दिया, जब कि इस बात पर अधिक से अधिक ध्यान देने की स्रावश्यकता है। जब तक रोगिणी यह कार्य करती रही, तब तक वह यह नहीं जानती थी कि इसका पिछले अनुभव से किसी भी तरह सम्बन्ध है। दोनों बातों का सम्बन्ध-सूत्र छिपा हुआ था। वह यह बिलकुल सच्चा उत्तर दे सकती थी कि मैं यह नहीं जानती कि किस म्रावेग के वशीभूत होकर ऐसा करती हूं। तब एका-एक ऐसा हुम्रा कि इलाज के प्रभाव से उसे यह सम्बन्ध-सूत्र पता चल गया, भीर वह इसे कह सकी। पर तब भी उसे यह पता नहीं था कि वह किया करने में उसका क्या प्रयोजन था--उसका प्रयोजन भृतकाल की कष्टकारी घटना को सुधारना ग्रौर ग्रपने प्रिय पति को ग्रपनी नजरों में ऊंचा उठाना था । उसे यह समफने में श्रौर मेरे सामने स्वीकार करने में बहुत समय ग्रौर प्रयास लगाना पड़ा कि उसके मनोग्रस्तता-कार्य के पीछे ऐसा प्रेरक भाव ही कियाशील हो सकता था।

दु:खदायी सुहागरात के बाद वाले सबेरे के दृश्य से सम्बन्ध, श्रीर श्रपने पित के प्रति रोगिणी की श्रपनी कोमल भावना, ये दोनों बातें मिलकर मनोग्रस्तता-कार्य का 'श्रयें' कही गई हैं। पर इस श्रयं के दोनों पहलू उससे छिपे हुए थे। जब तक वह यह कार्य करती रही, तब तक उसे न तो श्रपने काम का कहां से समफ में

Prototype.

ग्राया ग्रीर न किंधर। इसलिए उसके भीतर ऐसे मानसिक प्रक्रम किया कर रहे थे. जिनका परिणाम वह मनोग्रस्तता-कार्य था । वह उनके प्रभाव से सामान्य रीति से परिचित थी, पर इस परिणाम का मानसिक पूर्व इतिहास उसकी चेतना के ज्ञान में नहीं ग्राया था। वह सम्मोहन (हिप्नोटिजम) से प्रभावित उस ग्राश्रय या माध्यम की तरह ही व्यवहार कर रही थी, जिसे बर्नहीम ने उसके जागने से पांच मिनट बाद छतरी खोलने का ग्रादेश दिया था पर जिसे यह कुछ पता नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। जब हम अचेतन मानसिक प्रकमों के ग्रस्तित्व की बात कहते हैं, तब हमारे मन में इसी तरह की घटना होती है; हम संसार में सबको यह चुनौती दे सकते हैं कि वे इस मामले की ग्रधिक सही वैज्ञानिक व्याख्या पेश करें। तब हम खुशी से अपना यह अनुमान वापस ले लेंगे कि अचेतन मानसिक प्रक्रमों का स्रस्तित्व है, पर जब तक कोई ऐसी न्याख्या नहीं पेश करता, तब तक हम इस अनुमान पर दृढ़ रहेंगे, और जब कोई यह आक्षेप करेगा कि वैज्ञानिक अर्थ में अचेतन का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है,यह तो एक कामचलाऊ कल्पनामात्र है, तब हम उसके कथन को ग्रस्त्रीकार ही कर सकते हैं। यह ग्रयथार्थ ग्रौर ग्रवास्त-विक है, पर फिर भी मनोग्रस्तता-कार्य जैसी यथार्थ ग्रौर दृष्टिगोचर चीज पैदा कर सकता है।

दूसरी रोगिणी में भी मूल रूप से वही चीज पाई जाती है। उसने यह नियम बना लिया है कि गोल बड़ा तिकया चारपाई के पिछले हिस्से को न छुए ग्रीर वह इस नियम का पालन करती है पर वह यह नहीं जानती कि यह नियम कहां से पैदा हुग्रा, इसका क्या ग्रर्थ है या यह किस बल पर चलता है। वह इसके प्रति उदासीन है, या इससे संघर्ष करती है, या इसपर कोध करती है, या इसे पराजित करने का संकल्प करती है--इस बात का विशेष महत्व नहीं, पर यह नियम पाला जाता है। इसका पालन उसे अवश्य करना होगा। वह व्यर्थ ही अपने आप से पूछती है कि क्यों करना होगा ? इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मनोग्रस्तता-रोग के ये लक्षण, ये मनोबिम्ब और ये आवेग, जिनके बारे में कोई आदमी यह नहीं जानता कि ये कहां पैदा होते हैं; ग्रौर जो उन सारे प्रभावों का ऐसा प्रबल प्रतिरोध सहते हैं ग्रौर फिर भी बने रहते हैं, जिन्हें वैसे प्रकृत मानसिक जीवन सहन नहीं कर सकता, स्वयं रोगियों पर भी यह ग्रसर डालते हैं कि जैसे वे किसी दूसरे लोक से आए हुए सर्वशक्तिमान् देवता हैं, या अमर सत्ताएं हैं, जो मर्त्य जगत् के श्रावर्त-चक्र में श्राकर मिल गई हैं। इन लक्षणों से मानसिक व्यापार के एक विशेष क्षेत्र का स्पष्टतम संकेत मिलता है, जो शेष सब व्यापारों से विच्छिन्न है। उनसे मन में प्रचेतन की सत्ता के प्रश्न पर विश्वास करने का ग्रसंदिग्ध मार्ग दिखाई देता

<sup>?.</sup> Subject.

है, और इसी कारण मनिश्चिकित्सा, जो सिर्फ चेतना के मनोविज्ञान को मानती है, इन लक्षणों के विषय में इसके सिवा ग्रौर कुछ नहीं कर सकती कि उन्हें एक विशेष तरह के 'पतन' के चिह्न बना दे। स्वभावतः मनोग्रस्तता वाले मनोबिम्ब ग्रौर ग्रावेग स्वयं उससे ग्रधिक ग्रचेतन नहीं होते जितना मनोग्रस्तता-कार्यों का करना। यदि वे चेतना में न घुस गए होते तो रोग-लक्षण न बने होते, पर विश्लेषण से उनके जो मानसिक पूर्व इतिहास प्रकट हुए, निर्वचन के वाद वे जिन सम्बन्धों से बंधे, वे कम से कम तब तक ग्रचेतन हैं, जब हम विश्लेषण के कार्य द्वारा रोगी को उनसे चेतन, ग्र्थात् सज्ञान बनाते हैं।

इसके ग्रलावा, ग्रब इस बात पर भी विचार की जिए कि इन दो के सों में स्थापित तथ्यों की प्रत्येक स्नायु-रोग के प्रत्येक लक्षण में पुष्टि होती है; कि लक्षणों का ग्रबं सदा ग्रौर सर्वत्र रोगी को ग्रज्ञात होता है; कि विश्लेषण सदा यह प्रकट करता है कि ये लक्षण उन ग्रचेतन मानिसक प्रकमों से पैदा हौते हैं जो ग्रे क अनुकूल ग्रवस्याग्रों में चेतन भी हो सकते हैं। तब ग्रापको यह बात समफ में ग्राएगी कि मनोविश्लेषण में हम मन के ग्रचेतन भाग को छोड़कर नहीं चल सकते, ग्रौर हमें इसके साथ उसी तरह व्यवहार करने का ग्रभ्यास है, जैसे किसी वास्तविक ग्रौर मूर्त चीज से। शायद ग्राप यह भी ग्रनुभव कर सकेंगे कि वे लोग इस विषय में राय बनाने में कितने ग्रक्षम हैं, जो ग्रचेतन को एक शब्दमात्र के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी स्वप्नों का विश्लेषण या निर्वचन या स्नायविक लक्षणों का उनके ग्रथं ग्रौर ग्राशय में रूपान्तर या ग्रनुवाद नहीं किया। ग्रापके ध्यान में इसे ग्रच्छी तरह से बैठाने के लिए में इसका सारांश फिर दोहराऊंगा। यह तथ्य कि विश्लेषण तथा निर्वचन द्वारा स्नायविक लक्षणों का ग्रथं जानना सम्भव है, ग्रचेतन मानिसक प्रकमों के ग्रस्तित्व का, या यदि ग्राप यों कहना चाहें तो उनका ग्रस्तित्व मानने की ग्रावश्यकता का ग्रकाट्य प्रमाण है।

पर इतनी ही बात नहीं है। ब्रायर की दूसरी खोज से, जिसका सारा श्रेय उस श्रकेले को है श्रौर जिसका महत्व मुभे पहली खोज से भी श्रिष्ठिक दूरगामी मालूम होता है, श्रचेतन श्रौर स्नायु-रोगियों के लक्षणों के श्रापसी सम्बन्ध के बारे में श्रौर भी ज्ञान प्राप्त हुशा। लक्षण का श्रर्थ ही सदा श्रचेतन नहीं होता, उन दोनों में स्थानापन्नता के ढंग का सम्बन्ध-सूत्र भी होता है। लक्षण का श्रस्तित्व इस श्रचेतन व्यापार के कारण ही हो सकता है। मेरा श्राशय श्राप जल्दी ही समभ जाएंगे। ब्रायर की तरह मैं भी यह बात मानता हूं: जब कभी हम कोई लक्षण देखते हैं, तभी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रोगी के मन में सुनिश्चित श्रचेतन व्यापार मौजूद हैं, जिनमें लक्षण का श्रर्थ निहित है। विलोमतः, यह श्रर्थ पहले श्रवश्य श्रचेतन होना चाहिए, तब ही इससे कोई लक्षण पैदा हो सकता है। लक्षण चेतन प्रक्रमों से नहीं पैदा होता। ज्यों ही लक्षण पैदा करने वाले श्रचेतन श्रकमों

को चेतन बना दिया जाएगा, त्योंही लक्षण लुप्त हो जाएगे। श्राप तुरन्त समफ जाएंगे कि यह चिकित्सा का एक नया रास्ता है, जिससे लक्षणों को हटाया जा सकता है। इसी उपाय से ब्रायर ने श्रपने रोगी को सचमुच श्रच्छा कर दिया, श्रर्थात् उसे उसके लक्षणों से मुक्त कर दिया। उसने उन श्रचेतन प्रक्रमों को, जिनमें उसके लक्षणों का श्रर्थ मौजूद था, उसकी चेतना में लाने का एक तरीका निकाला श्रौर लक्षण लुप्त हो गए।

ब्रायर की यह खोज किसी कल्पना या चिन्तन का परिणाम नहीं थी, बिल्क एक प्रेक्षण का परिणाम थी, जो रोगी के सहयोग के कारण सम्भव हो सका। अब आप इसे समभाने के लिए इसकी किसी ऐसी ही अपनी पूर्व परिचित चीज से तुलना करने की कोशिश करके अपने दिमाग को परेशान न करें; आपको इसे एक मौलिक रूप से नया तथ्य मानना चाहिए, जिसके द्वारा और बहुत-सी बातों की व्याख्या की जाती है। इसलिए मुभे यह बात दूसरे शब्दों में पेश करने की अनुमति दीजिए।

लक्षण किसी दूसरी चीज का, जो अन्दर छिपी रहती है, स्थानापन्न होता है। प्रकृत दशाओं में कुछ मानसिक प्रक्रम तबतक परिविधत होते रहते हैं जबतक व्यक्ति सचेत रूप से उन्हें न जानता हो। वह उन्हें सचेत रूप से नहीं जान पाया है, और इसके बदले इन प्रक्रमों से, जिसमें किसी तरह रुकावट और वाधा पड़ी है, और जिन्हें अचेतन रहना पड़ा है, वह लक्षण पैदा हो गया है। इस प्रकार एक तरह का विनिमय या अदला-बदला हो गया है। यदि हम अपनी चिकित्सा शैली द्वारा इस प्रक्रम को उलटा करने में सफल हो जाएं तो हम उस लक्षण को दूर कर सकते हैं।

ब्रायर की खोज अब भी मनोविश्लेषण चिकित्सा की बुनियाद है। यह कथन कि लक्षणों का अचेतन पूर्वेइतिहास चेतन बना दिए जाने पर लक्षण लुप्त हो जाते हैं, बाद की सब गवेषणाओं से सच्चा प्रमाणित हुआ है, यद्यपि इस कथन का व्यवहार में लाने का यत्न करते हुए बड़ी असाधारण और अप्रत्याशित उलभनें सामने आती हैं। हमारी चिकित्सा-शैली अचेतन घटना को चेतन घटना में रूपान्तरित करके अपना कार्य करती है, और अपने कार्य में वहीं तक सफल होती है जहांतक वह यह रूपान्तर कर सके।

ग्रब जरा एक दूसरी तरफ चलता हूं, क्यों कि कहीं ग्राप इस कल्पना में न डूब जाएं कि यह चिकित्सा सम्बन्धी परिणाम बहुत ग्रासानी से हासिल हो जाता है। ग्रबतक हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचे ह, उनके ग्रनुसार, स्नायु-रोग एक तरह के ग्रज्ञान का; उन मानसिक प्रक्रमों को, जिनका ज्ञान होना चाहिए, न जानने का, परिणाम है। यह बात सुकरात के उस प्रसिद्ध सिद्धान्त से बहुत मिलती-जुलती है जिसके ग्रनुसार पाप भी ग्रज्ञान का परिणाम है। ग्रब, विश्लेषण में ऐसा होता है कि ग्रनुभवी विश्लेषक प्रायः बहुत ग्रासानी से यह ग्रनुमान कर लेता है कि किसी विशेष रोगी में अचेतन रूप से मौजूद भावनाएं कौन-सी हैं। इसिलए रोगी को अपना ज्ञान देकर और इस तरह उसका अज्ञान हर करके उसका इलाज करना कोई कठिन काम नहीं होता। लक्षण के अचेतन अर्थ का एक पहलू तो इस तरह आसानी से हल हो सकता है, यद्यपि यह सच है कि इसका दूसरा पहलू, अर्थात् लक्षण तथा रोगी के जीवन के पिछले अनुभवों का सम्बन्ध, इस प्रकार नहीं जाना जा सकता; क्योंकि विश्लेषक नहीं जानता कि रोगी को क्या अनुभव हुए हैं, इसलिए उसे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक रोगी उन्हें याद न कर ले और उसे न बता दे। पर बहुत-से उदाहरणों में इसके स्थान पर भी एक दूसरा उपाय किया जा सकता है। आप रोगी के मित्रों और रिश्तेदारों से उसके पिछले जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः उन्हें यह पता होता है कि उपघात के ढंग की, अर्थात् मन को चोट पहुंचाने वाली कौन-सी घटनाएं हुई हैं। शायद वे कुछ ऐसी घटनाएं भी बतला सकें, जिनका रोगी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे उसके बहुत बचपन में हुई थीं। ऐसा मालूम होने लगता है कि दोनों उपायों को मिलाकर रोगियों के रोगजनक अज्ञान को बहुत जल्दी और बिना अधिक परेशानी के दूर किया जा सकता है।

काश कि ऐसा हो सकता ! हमने ऐसी खोजें की हैं जिनके होने से पहले हमें जरा भी यह सम्भावना नहीं थी कि जानने स्रीर जानने में भेद होता है। दोनों ज्ञान सदा एक ही चीज नहीं होते। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, और सब प्रकारों का मनोवैज्ञानिक दिष्ट से समान मृल्य नहीं होता । चिकित्सक का जानना और रोगी का जानना, एक ही चीज नहीं हैं, श्रौर उन दोनों का एक ही प्रभाव नहीं होता। जब डाक्टर रोगी को अपना ज्ञान प्रकट करता है तब उसका प्रभाव होता है। नहीं, ऐसा कहना सही नहीं। इसका प्रभाव यह नहीं होता कि लक्षण लुप्त हो जाएं;पर इसका एक ग्रौर प्रभाव होता है—–इससे विश्लेषण गतिमान् हो जाता है, ग्रौर इसका पहला परिणाम प्रायः जोरदार निषेध होता है। रोगी को कुछ ऐसी चीज, ग्रर्थात ग्रपने लक्षण का अर्थ, ज्ञात हुमा है जो उसे पहले ज्ञात नहीं था, भीर तब भी वह पहले की तरह कुछ नहीं जानता। इस तरह हम देखते हैं कि अज्ञान एक से ग्रधिक प्रकार का होता है। यह समभने के लिए कि उन दोनों में किस बात का ग्रन्तर है, मनोवैज्ञानिक मामलों की गहरी पैठ ग्रौर सूफ-वूफ होनी चाहिए । पर यह कथन तब भी सच रहता है कि लक्षणों के ग्रर्थ का ज्ञान हो जाने पर वे लुप्त हो जाते हैं। इसकी स्रावश्यक शर्त यह है कि इस ज्ञान का स्राधार रोगी का स्रान्तरिक परिवर्तन होना चाहिए, ग्रौर यह परिवर्तन इस उद्देश्य से किए गए मानसिक व्यापार द्वारा ही हो सकता है। यहां हमारे सामने ऐसी समस्याएं ग्रा गई हैं जो शीघ्र ही बढते-बढ़ते लक्षण-निर्माण की गितकी (या गित निज्ञान) का रूप धारण कर

<sup>?.</sup> Dynamics.

लेंगी।

अब मुभे सचम्च रुक जाना चाहिए, और आपसे यह पूछना चाहिए कि जो बातें मैं कह रहा हूं, वे बहुत ग्रधिक ग्रस्पष्ट ग्रौर उलफनदार तो नहीं हैं ? ग्रौर क्या मैं इतनी सारी शर्तें ग्रौर मर्यादाएं लगाकर, विचार-श्रृंखलाएं बनाकर ग्रौर फिर उन्हें छोड़कर ग्रापके मन में गड़बड़-घुटाला तो नहीं पैदा कर रहा ? यदि ऐसा होगा तो मुक्ते बड़ा दु:ख होगा । मुझे सत्य की हानि करके सरलीकरण करना एकदम नापसन्द है। मुफ्ते इस विषय के अनेक पहलुओं और जटिलता का पूरा चित्र म्रापके सामने रखने की इच्छा है, ग्रौर मैं यह भी मानता हूं कि प्रत्येक प्रश्न के बारे में जितना म्राप इस समय पचा सकते हैं, उससे ग्रधिक बताने से कोई हानि नहीं होगी । मैं जानता हूं कि प्रत्येक श्रोता ग्रौर प्रत्येक पाठक जो कुछ सुनता-पढ़ता है, उसे ग्रपने मन में ग्रपने ढंग से सजा लेता है, उसे संक्षिप्त करता है, उसे सरल करता है, और उसमें से वह चीज निकाल लेता है जो वह याद रखना चाहता है। कुछ सीमाग्रों में यह बात सच है कि हम जितने ग्रधिक से शुरू करेंगे, ग्रन्त में उतना ही ग्रधिक हमारे पास रहेगा । इसलिए मुफ्ते ग्राशा है कि विस्तार के बावजू**द** म्रापने लक्षणों के मर्थ, मचेतन, मीर उन दोनों के सम्बन्ध के बारे में मेरे कथन का सारांश समभ लिया है। शायद ग्रापने यह भी समभ लिया है कि ग्रागे हम दो दिशाय्रों में बढ़ेंगे--एक तो यह जानने की दिशा में कि लोग रोगी कैसे हो जाते हैं; उनका जीवन के प्रति विशिष्ट स्वाभाविक रुख, जो चिकित्सा-क्षेत्र की एक समस्या है, कैसे बन जाता है; श्रीर दूसरे, उनमें स्नायु-रोग की श्रवस्थाश्रों में से ग्रस्वस्थ लक्षणों का परिवर्धन कैसे हो जाता है, जोकि मानसिक गतिकी समस्या है । इन दोनों समस्यात्रों का कोई न कोई मिलन-बिन्दु अवस्य होना चाहिए ।

श्राज में इस विषय में श्रीर कुछ नहीं कह सकूगा, पर क्यों कि श्रभी हमारा समय पूरा नहीं हुश्रा इसी लिए मैं श्रापका ध्यान श्रपने दो विक्रलेषणों की एक श्रीर विशेषता की श्रोर खींचना चाहता हूं; वह है स्मृति-व्यवधान या स्मृति-नाश (एम-नेशिया)—इसका पूरा महत्व भी श्रागे चलकर स्पष्ट होगा। श्राप देख चुके हैं कि मनोविक्लेषण के इलाज का कार्य इस संक्षिप्त सूत्र में श्रा जाता है—अचेतन की प्रत्येक रोगजनक बात चेतन में स्थानान्तरित कर दी जाए। श्रव शायद श्रापको यह सुनकर श्राक्चर्य हो कि इसके स्थान पर एक श्रीर सूत्र रखा जा सकता है: रोगी की स्पृति के सब श्रवकाशों, श्रर्थात् खाली स्थानों, को भर दिया जाए। उसके एमनेशिया श्रर्थात स्मृति-व्यवधान दूर कर दिए जाएं। यह बात भी वही है जिसका मतलब यह है कि लक्षणों के परिवर्धन श्रीर स्मृति-व्यवधानों में मौजूद महत्वपूर्ण सम्बन्ध-सूत्र पहचाना जाए। यदि श्राप पहली रोगिणी के उदाहरण पर विचार करें तो श्रापको स्मृति-व्यवधान एमनेशिया के बारे में यह विचार उचित नहीं मालूम होगा। रोगी उस दृश्य को नहीं भूला है जिससे मनोग्रस्तता-कार्य पैदा हुग्रा। इसके

विपरीत, यह उसकी स्मृति में सजीव है, इसी तरह उसके लक्षण के निर्माण की कोई ग्रौर भी बात भूली हुई नहीं है। दूसरे उदाहरण में, जिसमें लड़की मनो-ग्रस्तता के काम-काज करती है, स्थिति बिलकुल ऐसी है; यद्यपि वह इतनी स्पष्ट नहीं है। वह भी अपने पहले के दिनों के व्यवहार को असल में भूली नहीं थी। यह तथ्य था कि उसने ग्रपने माता-पिता के सोने के कमरे ग्रीर ग्रपने सोने के कमरे के बीच का दरवाजा खुला रखने का ग्राग्रह किया था, ग्रीर कि उसने भ्रपनी माता को म्रपने माता-पिता के बिस्तर से हटा लिया था। उसे यह बात बिलकुल स्पष्ट रूप से ज्ञात थी, यद्यपि उसे इसमें संकोच ग्रौर ग्रनिच्छा अनुभव होती थी। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यद्यपि पहली रोगिणी ने अपना मनोग्रस्तता-कार्य असंख्य बार किया था, पर उसे सुहागरात के बाद वाले दृश्य से इसकी समानता का घ्यान एकबारगी नहीं स्राया, स्रौर जब उससे स्रपने मनोग्रस्तता-कार्य का मूल खोजने के लिए सीधे तौर से कहा गया, तब भी उसे यह बात ध्यान नहीं म्राई। यही बात उस लड़की के बारे में भी है, जिसके सामने न केवल अपना निश्चित काम बल्कि उसे पैदा करनेवाली स्थिति भी हर सायंकाल उसी रूप में स्राती थी। दोनों में से किसी भी उदाहरण में स्मृति-व्यवधान या एमनेशिया वस्तुत: नहीं था, पर वह सम्बन्ध-सूत्र टूट गया था जो जैसे का तैसा रहना चाहिए था, ग्रीर जिसे उन बातों का स्मरण कराना चाहिए था। मनोग्रस्तता-रोग के लिए स्मृति का इस तरह गड-बड़ हो जाना काफ़ी है। हिस्टीरिया में यह दूसरी तरह का होता है। हिस्टीरिया रोग में प्रायः बहुत बड़े पैमाने पर स्मृति-व्यवधान होते हैं। साधारणतया हिस्टी-रिया के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण करने पर पिछले संस्कारों की एक पूरी की पूरी शृंखला मिलती है, जिसके बारे में उनके लौट ग्राने पर यह कहा जा सकता है कि वह प्रब तक बिलकूल भूली हुई थी। यह शृंखला एक ग्रीर तो बचपन के बिलकूल ग्रारम्भिक दिनों तक पहुंचती है, ग्रीर इसीलिए हिस्टीरिक एमनेशिया, ग्रर्थात् हिस्टीरिया का स्मृति-व्यवधान उस बाल्यकालीन स्मृति-व्यवधान का सीधा विस्तार दिखाई देता है, जो हमारे मानसिक जीवन के शुरू के संस्कारों को हम सबसे छिपाए रखते हैं। दूसरी स्रोर हमें यह देखकर स्राश्चर्य होता है कि रोगी को बहुत हाल के अनुभव भी भूल जाते हैं, श्रौर विशेष रूप से वे उत्तेजक कारण, जिन्होंने रोग को जन्म दिया या उसे बढ़ाया था, स्मृति-व्यवधान से पूरी तरह विलुप्त न होने पर भी कम से कम ग्रंशतः तो लुप्त हो ही जाते हैं। हाल की स्मृति के ऐसे किसी भी पूर्ण चित्र में से महत्वपूर्ण बातें सदा लुप्त हो जाती हैं, या उनके स्थान पर जाली बातें श्रा जाती हैं। बार-बार प्रायः सदा यह हुश्रा कि विश्लेषण पूरा होने से कुछ ही पहले हाल के अनुभवों की वे स्मृतियां ऊपर आ जाती हैं, जो सारे समय भीतर रुकी रही थीं, श्रौर जिन्होंने सिलसिले में बहुत-से ध्यान खींचने वाले व्यवधान यानी खाली स्थान छोड रखे थे।

स्मृतियों को फिर से याद कर सकने के सामर्थ्य में जो ये विक्षेप या गड़बडियां हो जाती हैं; वे, जैसा कि मैंने बताया है, हिस्टीरिया की विशेषताएं हैं, जिसमें यह भी होता है कि वे अवस्थाएं लक्षण (हिस्टीरिया के दौरों) के रूप में आती हैं, जिनकी स्मृति का कुछ भी ग्रंश उनके बाद बचे रहना जरूरी नहीं। क्योंकि मनो-ग्रस्तता रोग में इससे भिन्न स्थिति है, इसलिए ग्राप यह ग्रनुमान कर सकते हैं कि ये स्मृति-व्यवधान या एमनेशिया हिस्टीरिया वाले परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक स्वरूप के ग्रंश हैं, सामान्य स्नायु-रोग के व्यापक चिह्न नहीं। इस ग्रंतर का महत्व निम्नलिखित बात पर विचार करने से बहुत कम रह जाएगा । दो चीज़ें मिलकर किसी लक्षण का अर्थ होती हैं : इसका 'कहां से' और 'कियर' या 'क्यों'; अर्थात ये संस्कार और अनुभव जिनसे यह पैदा हुआ, और वह प्रयोजन या उद्देश्य जो इससे पूरा होता है। किसी लक्षण के 'कहां से' को बाहर से प्राप्त संस्कारों में खंडित किया जा सकता है जो किसी समय अवश्य चेतन अर्थात् ज्ञात थे, और जो उसके बाद भूल जाने के कारण अचेतन हो सकते हैं। पर लक्षण का 'क्यों', अर्थात् इसकी प्रवृत्ति सदा एक ग्रंतर्मानसिक । प्रक्रम है, जिसका शुरू में चेतन होना भी संभव है, ग्रौर यह भी संभव है कि वह कभी चेतन न रहा हो ग्रौर शुरू से ग्रचेतन में रहा हो। इसलिए यह बात बहुत महत्व की नहीं है कि स्मृति-व्यवधान या एमने-शिया ने 'कहां से' पर, ग्रर्थात् उन संस्कारों पर जिनके सहारे वह लक्षण जीवित है, ग्रपना ग्रसर डाला है—-जैसा कि हिस्टीरिया में होता है; **'किघर'** ग्रर्थात लक्षण की प्रवृत्ति ही, जो शुरू से अचेतन चली आने वाली हो सकती है, लक्षण को भ्रचेतन के श्राश्रित रखती है; श्रौर यह, हिस्टीरिया की तरह मनोग्रस्तता-रोग में भी, लक्षण को अचेतन पर निर्भर रखती है।

इस प्रकार मानसिक जीवन में मौजूद ग्रचेतन पर बल देकर हमने मनुष्य जाति की सारी दुर्भावना को मनोविश्लेषण के विरोध में खड़ा कर लिया है। इस पर ग्राश्चर्य मत कीजिए, ग्रौर यह भी मत समिक्कए कि यह विरोध ग्रचेतन की धारणा बनाने में स्पष्टतः होने वाली किठनाई से संबंधित है, या इसका समर्थन करने वाली गवाही की ग्रापेक्षिक दुर्गमता से संबंधित है। मैं समक्कता हूं कि इसकी जड़ कुछ गहरी है। मनुष्य जाति को विज्ञान के हाथों ग्रपने निष्कपट ग्रात्मप्रेम पर दो ग्रत्याचार बहुत समय से सहने पड़े हैं। पहला वह था, जब विज्ञान ने यह पता लगाया कि हमारी पृथ्वी विश्व का केन्द्र नहीं है, बिल्क कल्पनातीत रूप में बड़े विश्व-चक्र में एक छोटा बिन्दुमात्र है। यह बात हमारे मनों में कोपरिनकस के नाम के साथ जुड़ी हुई है, यद्यपि ग्रलेक्जेंड्रियन सिद्धांतों में भी बहुत कुछ ऐसी बात थी। दूसरी बात तब हुई जब जैविकीय गवेषणा ने मनुष्य की यह विशेषता छीन

<sup>?.</sup> Endopsychic.

ली कि उसका निर्माण किसी विशेष तरह से हुआ था, और उसे पशु-जगत् से उत्पन्न बता दिया, जिसका मतलब यह था कि उसमें ऐसी पशु-प्रकृति मौजूद है जिसे उन्मूलित नहीं किया जा सकता। यह मूल्यान्तरण, ग्रर्थात् मूल्यों का परिवर्तन हमारे ही जमाने में चार्ल्स डारविन, वालैस श्रीर उनके पूर्ववितयों की प्रेरणा पर हुम्रा, ग्रौर इसका उनके समकालीन लोगों ने बड़ा प्रवल विरोध किया । पर ग्रव, मनुष्य की बड्प्पन की लालसा को, ग्राजकल की मनोवैज्ञानिक गवेषणा से तीसरा सबसे प्रबल ग्राघात सहना पड़ रहा है--यह मनोवैज्ञानिक गवेषणा हममें से प्रत्येक के 'ग्रहम्' के सामने यह सिद्ध करने का यत्न कर रहा है कि तुम श्रपने स्वयं के भी स्वामी नहीं हो, बल्कि तुम्हें, जो कुछ तुम्हारे अपने मन में अचेतन रूप से चल रहा है, उसके बारे में भी बहुत ही कम जानकारी से सन्तुष्ट रहना होगा । मनुष्य जाति को यह कहने का काम कि वह अपने अंदर की ओर देखे, सबसे पहले और या एकमात्र मनोविश्लेषकों ने ही नहीं किया है । पर प्रतीत होता है कि इसका पुरे ग्राग्रह के साथ समर्थन करना ग्रौर प्रत्येक व्यक्ति से नजदीकी संबंध रखने वाली श्रानुभविक <sup>१</sup> गवाही से इसका समर्थन करना, हमारे ही जिम्मे पड़ा है। हमारे विज्ञान के विरुद्ध सर्वत्र हो रहे विद्रोह का, वाद-विवाद में विद्वज्जनोचित शिष्टाचार के पूर्ण तिरस्कार का, ग्रौर निष्पक्ष तर्क की सब ग्रपेक्षाग्रों से मुक्त विरोध का यही मूल कारण है; श्रौर इसके श्रतिरिक्त, एक श्रौर तरीके से भी हमें द्निया को शांति भंग करनी पड़ी है, जैसा कि स्राप स्रागे चलकर देखेंगे।

<sup>?.</sup> Empirical.

## प्रतिरोध और दुमन\*

ग्रब हमें स्नाय-रोगों को समभने की दिशा में बढने के लिए ग्रीर तथ्यों की म्रावश्यकता है। हमारे पास ही दो प्रेक्षण मौजूद हैं। दोनों बड़े घ्यान देने योग्य हैं ग्रौर शरू में बड़े ग्रारचर्यजनक थे। ग्राप हमारे पिछले साल किए गए कार्य से उन दोनों के लिए निःसन्देह तैयार हो चुके हैं।

पहला : जब हम किसी रोगी के लक्षणों का इलाज करने का कार्य अपने ऊपर लेते हैं, तब वह इलाज के सारे समय हमारा जोरदार ग्रौर लगातार विरोध करता है। यह ऐसी ग्रताधारण बात है कि हम इसमें ग्रापका बहुत विश्वास होने की श्राशा नहीं करते। सबसे श्रच्छी बात यह है कि रोगी के रिश्तेदारों से इसके बारे में कुछ न कहा जाए, क्योंकि वे सदा यह समऋते हैं कि हमने इलाज को लम्बा खींचने के लिए या इलाज के व्यर्थ हो जाने पर यह बहाना तैयार कर रखा है। रोगी में भी इस प्रतिरोध के सब प्रकट रूप दिखाई देते हैं, यद्यपि वह इन्हें इस रूप में नहीं पहचानता, ग्रौर हम उसे यह तथ्य ग्रनुभव करा दें, तब समिक्किए कि एक बहुत बड़ी बाधा पार कर ली। यह सोचना कि रोगी, जिसके लक्षण उसे भ्रौर उसके रिश्तेदारों को इतना कष्ट दे रहे हैं, श्रौर जो उनसे छूटने के लिए समय, धन श्रौर परिश्रम का इतना त्याग श्रौर श्रात्मविजय करने को तैयार है, वह श्रपने रोग को दूर करने के लिए प्रस्तुत सहायता का प्रतिरोध करे--यह बात कितनी ग्रस-म्भाव्य लगती है, पर तो भी यह सच है, श्रौर यदि इस श्रसम्भाव्यता के श्राधार पर हमारी निन्दा की जाए तो हम यही जवाब दे सकते हैं कि यह कोई ग्रनोखी या बेमिसाल बात नहीं है, क्योंिक भयंकर दांत-दर्द से पीड़ित जो ग्रादमी दांत-डाक्टर के पास जाता है, वह भी डाक्टर के जम्बूर निकालने पर उसकी पकडकर रोकने की कोशिश करता है।

रोगियों में दिखाई देनेवाला यह प्रतिरोध बड़े विविध रूपों वाला और ग्रत्य-

<sup>\*</sup> Resistance and Repression.

धिक सूक्ष्म होता है; प्रायः इसे पहचानना कठिन होता है, ग्रौर इसके नाना रूप बहुत जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। विश्लेषक को लगातार सन्देहशील श्रौर इसके विरुद्ध सावधान रहने की ग्रावश्यकता है । मनोविश्लेषण द्वारा चिकित्सा में हम उस विधि का प्रयोग करते हैं जिसे ग्राप स्वप्न-निर्वचन के सिलसिले में देख चुके हैं : हम रोगी से कहते हैं कि वह शान्तिपूर्वक ग्रात्मप्रेक्षण करे, ''कूछ भी सोचने की कोशिश न करे" श्रीर इसके बाद उसे श्रन्दर से जिस बात का ज्ञान हो, उस सबकी-भावनात्रों, विचारों ग्रौर स्मृतियों को--उसी क्रम से वताता जाए जिस क्रम से वे उसके मन में पैदा होती हैं। हम उसे साफ चेतावनी दे देते हैं कि वह किसी ऐसे कारण से प्रभावित न हो जो उसे उन मनोविम्बों (साहचर्यों) में से किसीको छांटने या छोड़ने को प्रेरित करें, चाहे वे बहुत 'बुरे लगने वाले', या 'न कहने योग्य', या बहुत 'महत्वहीन' या 'ग्रप्रासंगिक' या 'ग्रर्थहीन' ही हों। हम उसके मन में यह बात बैठाते हैं कि उसे सिर्फ वह बात पकड़नी है जो उसके मन में चेतन रूप से ऊपरी तल पर है. श्रीर जो कुछ उसे प्राप्त हो, उसपर होने वाली सब तरह की ग्रापत्तियों को छोड़ देना है, चाहे वे किसी भी रूप में हों। ग्रौर हम उससे कह देते हैं कि उसके इलाज की सफलता, ग्रौर सबसे बढ़कर, इसमें लगने वाला समय, इस बात पर निर्भर होगा कि वह कहां तक इस आधारभूत शास्त्रीय नियम पर सचाई से कायम रह सकता है। स्वप्त-निर्वचन की विधि से हमें पता चला था कि ठीक उन्हीं साहचर्यों में अचेतन का ज्ञान कराने वाली सामग्री होती है जिनके विरुद्ध असंख्य संदेह श्रीर श्रापत्तियां पैदा होती हैं।

यह शास्त्रीय नियम लागू करने के परिणामस्वरूप पहली बात यह होती है, िक सबसे पहले इसीका प्रतिरोध किया जाता है; रोगी प्रत्येक संयत उपाय द्वारा इससे बचने की कोशिय करता है। पहले वह कहता है िक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं स्राता; िफर वह कहता है िक मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें स्राती हैं िक में उनमें से किसीको पकड़ नहीं सकता। िफर हम नाराजी स्रौर स्राश्चर्य से देखते हैं िक वह स्रपनी ग्रालोचनास्रों स्रौर ग्राक्षेपों में से कभी किसीके स्रौर कभी किसीके वश में हो जाता है। यह बात उसकी बातचीत में स्राने वाली लम्बी चुिपयों से दिखाई देती है। ग्रन्त में वह मान लेता है िक वास्तव में मैं कुछ नहीं कह सकता, मुभे शर्म ग्राती है, ग्रौर वह ग्रपने वायदे को तोड़कर इस भावना के वश में हो जाता है; ग्रथवा उसने कोई बात सोची है जो स्वयं उसपर लागू नहीं होती, बल्कि किसी ग्रौर पर लागू होती है, ग्रौर इसलिए वह उस नियम का ग्रपवाद है; ग्रथवा, जो कुछ मैंने ग्रभी सोचा है, वह बिलकुल महत्वहीन, मूर्खतापूर्ण ग्रौर बेहूदा है, ग्रौर ग्रापका यह ग्राशय कभी नहीं हो सकता कि में ऐसे विचारों पर ध्यान दूं। इस तरह ग्रनेक रूपों में यह बात चलती है जिसपर यही उत्तर दिया जाता है कि प्रत्येक बात बताने का ग्रर्थ वास्तव में प्रत्येक बात बताना ही है।

ऐसा कोई रोगी नहीं मिलता जो अपने विचारों के कुछ ग्रंश पर रोक लगाने की कोशिश न करता हो, ताकि वे विश्लेषण की पहुंच से सुरक्षित रहें। एक रोगी ने, जो सामान्यतया विशेष रूप से बुद्धिमान था, एक बहुत घनिष्ठ प्रेम-सम्बन्ध इस तरह कई सप्ताह मुभने छिपाए रखा। जब उससे कहा गया कि तुमने उस पवित्र नियम को तोड़ा है, तब उसने सफाई में यह दलील पेश की कि मैं इस किस्से को ग्रपना निजी स्रौर गोपनीय मामला समभता था । स्वभावतः विश्लेषण का इलाज इस तरह की गोपनीयता का ग्रधिकार नहीं मान सकता । इस तरह तो कोई ग्रादमी यह भी कह सकता है कि वियेना जैसे शहर के कुछ हिस्सों को अपवाद माना जाए. ग्रौर बाजार में या सेंट स्टीफन के चर्च के चौराहे पर कोई गिरफ्यारी न की जाए. ग्रौर फिर किसी फरार ग्रादमी को पकड़ने की कोशिश की जाए। निश्चित ही है कि वह उन सुरक्षित स्थानों के ग्रलावा ग्रौर कहीं नहीं जाएगा। एक बार मैंने एक त्रादमी को इस तरह की एक बात का ग्रपवाद करने की ग्रनुमति देने का निश्चय किया, क्योंकि मेरी बहुत कुछ सफलता इस बात पर निर्भर थी कि वह ग्रपना कार्य का सामर्थ्य फिर प्राप्त कर ले श्रीर सरकारी कर्मचारी के नाते वह इस शपथ से बंधा हम्रा था कि कुछ बातें मैं किसी ग्रन्य व्यक्ति को नहीं बताऊंगा । यह सच है कि वह परिणाम से संतुष्ट था पर मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने ऐसी ग्रवस्थाग्रों में फिर कभी विश्लेषण न करने का फ़ैसला कर लिया।

मनोग्रस्तता के रोगी इस बात में बड़े निपुण होते ह कि वे अपनी अति सत्य-निष्ठा और सन्देह को इस शास्त्रीय नियम पर लगाकर इसे प्राय: बेकार कर देते हैं। चिन्ता-हिस्टीरिया के रोगी कभी-कभी सिर्फ वे साहचर्य पैदा करते हैं जो श्रभीष्ट साहचर्यों से बहुत दूर होते हैं, श्रीर विश्लेषण योग्य कोई चीज नहीं प्रस्तुत करते, ग्रीर इस तरह इस नियम को बेकार करने में सफल हो जाते हैं। पर मेरा म्राशय म्रापको इलाज की शास्त्रीय या टेक्निकल कठिनाइयों का परिचय देना नहीं। इतना ही जानना काफी है कि संकल्प ग्रौर ग्रध्यवसाय द्वारा हम रोगियों से इस विधि के नियम का कुछ पालन कराने में सफल हो जाते हैं, ग्रौर तब प्रतिरोध बिलकुल दूसरा रास्ता अपना लेता है। यह बौद्धिक विरोध के रूप में ग्राता है, दलीलों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करता है, स्रौर उन सब कठिनाइयों स्रौर ग्रसम्भाव्यतात्रों को ग्रपने प्रयोग में लाता है, जो प्रकृत, पर विषय से ग्रनभिज्ञ, व्यक्ति के तर्क को विश्लेषण के सिद्धान्तों में दिखलाई देती हैं। तब हमें उस रोगी के मुंह से वह सब ग्रालोचना ग्रौर ग्राक्षेप सुनने पड़ते हैं जो वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाएं सम्मिलित स्वर में हमारे चारों ग्रोर दहाड़ती रहती हैं । बाहरी ग्रालोचक हमारे ऊपर जो कुछ कहते हैं उसमें कोई नई बात नहीं । ग्रसल में वह बात का बतंगड़ है। फिर भी, रोगीं से दलील की जा सकती है। वह यह देखकर बड़ा खुश होता है कि हम उसे समभाएं, पढ़ाएं, हराएं ग्रौर उपयोगी साहित्य बताएं, ताकि वह

ग्रौर ग्रधिक सीख सके । वह इस शर्त पर मनोविश्लेषण का समर्थक होने के लिए पूरी तरह तैयार है कि विश्लेषण व्यक्तिगत रूप में उसे बख्श दे। पर ज्ञान की इस ग्रभिलाषा में हमें प्रतिरोध स्पष्ट दीखता है । यह प्रस्तुत विषय से हटना है, ग्रौर हम इसे नहीं चलने देते । मनोग्रस्तता-रोग में प्रतिरोध एक विशेष चाल चलता है, जिसके लिए हम बिलकुल तैयार होते हैं । यह विश्लेषण को बिना बाधा के इसके रास्ते पर चलने देता है, यहां तक कि केस की समस्याओं पर श्रधिकाधिक प्रकाश पड़ता जाता है, पर ग्रन्त में हमें यह ग्राश्चर्य होने लगता है कि इन स्पष्टीकरणों का कोई कियात्मक परिणाम क्यों नहीं होता, ग्रौर लक्षणों में उनके ग्रन्रूप सुधार क्यों नहीं होते । तब हमें पता चलता है कि प्रतिरोध मनोग्नस्तता-रोग की एक विशे-षता, ग्रर्थात् सन्देह पर ग्राकर टिक गया है, ग्रौर इस किले से हमें सफलतापूर्वक दूर रख रहा है। रोगी ग्रपने मन में कुछ इस तरह की बात कह रहा है: "यह सब बात बड़ी सुन्दर ग्रौर मनोरंजक है । मैं इसे जारी रखना चाहता हूं । मुफ्ते निश्चय है कि यदि यह सच हो तो इससे मुभे बड़ा लाभ होगा, पर मुभे इसमें जरा भी विश्वास नहीं है, ग्रौर जब तक मुभ्ते इसपर विश्वास नहीं, तब तक इसका मेरे रोग पर कोई ग्रसर नहीं होगा।" इस तरह बहुत समय तक सिलसिला चलता रहता है, श्रीर प्रन्त में हम इस मनोभाव पर ही पहुंच जाते हैं, श्रौर फिर निर्णायक संघर्ष शुरू होता है।

बौद्धिक प्रतिरोध ही सबसे किन नहीं होते। इनको सदा हटाया जा सकता है, पर रोगी जानता है कि खास विश्लेषण की सीमाग्नों में प्रतिरोध किस तरह कायम किए जाएं, श्रौर इनको पराजित करना इस विधि के सबसे किन कार्यों में से हैं। ग्रपने पिछले जीवन की कुछ भावनाश्रों ग्रौर मन की श्रवस्थाश्रों को याद करने के बजाय वह उन्हें पुन: पैदा कर लेता है, ग्रौर उनमें से कुछ में, चिकित्सक श्रौर इलाज का मुकाबला करता हुग्ना 'स्थानान्तरण' नामक उपाय द्वारा पुन: रम जाता है या जीने लगता है। यदि रोगी पुरुष है तो वह यह सामग्री प्राय: ग्रपने पिता के साथ ग्रपने सम्बन्ध से लेता है, जिसके स्थान पर ग्रब उसने डाक्टर को रख लिया है; ग्रौर ऐसा करते हुए वह व्यक्तिगत ग्रात्मिर्भरता ग्रौर निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त करने के संवर्षों में से ग्रपनी उस ग्राकांक्षा में से, जिसका पहला लक्ष्य पिता के समान बनना, या उससे बढ़ जाना था, या ग्रपने जीवन में दूसरी बार कृतज्ञता का भार ग्रपने ऊपर लेने की ग्रपनी ग्रविच में से प्रतिरोध खड़े कर लेता है। कभी-कभी ऐसा समय ग्राता है, जिसमें यह महसूस होता है कि रोगी की विश्लेषण को गलत सिद्ध करने की, उसकी ग्रसमी ग्रसमर्थता सिद्ध करने की, उसपर विजय प्राप्त करने की, इच्छा ने उसकी ग्रपने रोग का ग्रन्त करने की उचिततर इच्छा को पूरी तरह

<sup>?.</sup> Transference.

निकाल भगाया है। स्त्रियों में यह प्रतिभा होती है कि वे विश्लेषक पर किए गए एक कोमल, कामुकता से ग्रंकित, स्थानान्तरण द्वारा प्रतिरोध कायम रख सकती हैं। जब यह ग्राकर्षण एक विशेष तीव्रतापर पहुंच जाता है, तब इलाज की ग्रसली परिस्थित में सारी दिलचस्पी उड़ जाती है, ग्रौर साथ ही इलाज ग्रारम्भ करने के समय की गई सब प्रतिज्ञाएं भी उड़ जाती हैं। चाहे कितनी भी नर्भी से ग्राप उस भाव को तिरस्कृत करें, पर उसके परिणामस्वरूप पैदा होनेवाली ग्रनिवार्य ईर्ष्या ग्रौर वैमनस्य से चिकित्सक के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध को अवश्य हानि पहुंचेगी, ग्रौर इस तरह विश्लेषण में प्रयुक्त एक ग्रत्यन्त शिक्तशाली प्रेरक बल प्रभावहीन हो जाएगा।

इस तरह के प्रतिरोधों की संकीर्ण भाव से निन्दा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनमें रोगी के पिछले जीवन की इतनी सारी सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण सामग्री होती है ग्रौर वे इतने निश्चायक तरीके से उसे वापस ले ग्राते हैं कि यदि उन्हें ठीक-ठीक उपयोग में लाने के लिए कौशलपूर्ण विधि का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वे विश्लेषण के लिए बहुत ग्रधिक सहायक सिद्ध होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सामग्री पहले सदा प्रतिरोध का कार्य करती है, श्रौर ऐसे रूप में सामने स्राती है जो इलाज का विरोधी होता है। यह कहा जा सकता है कि वे चरित्र के गुण हैं, ग्रहंकार की व्यक्तिगत ग्रभिव्यक्तियां या रुख हैं जो प्रस्तुत परिवर्तनों का विरोध करने के लिए इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तब यह पता चलता है कि स्तायु-रोग की दशाओं के प्रसंग में, और इसकी आवश्यकताओं के विरोध में प्रतिकिया के रूप में ये चरित्र-गुण कैसे परिवर्धित हुए हैं, ग्रौर इस चरित्र में वे विशेषताएं दिखाई देती हैं जो ग्रन्यथा न दिखाई देतीं, या कम से कम इतने स्पष्ट रूप से न दिखाई देतीं अर्थात् जिन्हें हम गुप्त कह सकते हैं। आपको यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हम इन प्रतिरोधों को ऐसा अकल्पित खतरा मानते हैं, जो हमारे विश्लेषण के प्रभाव को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। नहीं, हम जानते हैं कि ये प्रतिरोध अवश्य प्रकट होंगे, बल्कि हम तब असन्तोष अनुभव करते हैं जब उन्हें काफी सुनिध्चित रूप से उब्बुद्ध न कर सकें, और रोगी को उनका इस रूप में ज्ञान न करा सकें। सच तो यह है कि हम ग्रन्त में यह समभे हैं कि इन प्रतिरोधों को दूर करना विश्लषण का ग्रावश्यक कार्य है, ग्रौर इसे करने पर ही यह निश्चित होता है कि हमने रोगी के लिए कुछ सफलता प्राप्त की है ।

इसके अलावा, आपको यह भी घ्यान रखना चाहिए कि रोगी इलाज के दिनों में पैदा होनेवाली सब ग्राकस्मिक घटनाश्चों का प्रयोग इलाज में बाधा डालने में करता है। अपने मिलने-जुलने वालों के क्षेत्र में, जिसे भी वह प्रामाणिक मान सकता है, उसकी ही विरुद्ध राय को,किसी भी ब्राकस्मिक शारीरिक रोग को, या स्नायु-रोग को उलभाने वाली किसी भी बीमारी को, वह इलाज में बाधा डालने में प्रयुक्त करता है। सच तो यह है कि वह अपनी दशा में होने वाले प्रत्येक सुधार को भी अपने प्रयत्न शिथिल करने के लिए एक प्रेरक कारण में परिवर्तित कर लेता है। इसी तरह ग्रापको उन प्रतिरोधों के रूपों ग्रौर तरीकों की एक तस्वीर, चाहे वह अधुरी ही हो, प्राप्त हो गई, जो प्रत्येक विश्लेषण के बीच में आते हैं, और जिन्हें दूर करना पड़ता है। मैंने इस प्रश्न पर इतने विस्तार से रोशनी इसलिए डाली है क्योंकि मैं स्रभी स्रापको यह बतलाने वाला हूं कि स्नायु-रोगों के बारे में हमारी गतिकीय स्रवधारणा हमारे उन प्रतिरोधों के स्रनुभव पर ही स्राधारित है, जो स्नाय-रोगी ग्रपने लक्षणों के इलाज के विरोध में पेश करते हैं। ब्रायर ग्रौर मैं, दोनों, पहले सम्मोहन, ग्रर्थात् हिप्नोटिक, विधि से मानसिक चिकित्सा का कार्य करते थे। ब्रायर के पहले रोगी का इलाज सम्मोहनीय श्रादेशवश्यता । श्रर्थात् सम्मोहनावस्था में दिए जानेवाले ग्रादेश की ग्रधीनता की ग्रवस्था में ही किया गया था। पहले मैंने उसका म्रनुकरण किया । मै मानता हूं कि उस समय मेरा कार्य बहुत म्रासानी से म्रीर मजे से ग्रागे बढ़ता था, ग्रौर उसमें समय भी कम लगता था। पर उसके परिणाम मन-माने ग्रौर ग्रस्यायी होते थे। इसलिए मैंने ग्रन्त में सम्मोहन छोड़ दिया ग्रौर तब मैंने समभा कि इन मनोविकारों की गतिकी को तबतक नहीं समभा जा सकता जब तक सम्मोहन का प्रयोग होगा। इस अवस्था में प्रतिरोधों का अस्तित्व ही डाक्टर की नज्र से छिपा रहता है। सम्मोहन प्रतिरोधों को पीछे धकेल देता है भौर विश्लेषण कार्य के लिए कुछ क्षेत्र मुक्त कर देता है, पर इस क्षेत्र की सीमाभ्रों पर उन प्रतिरोधों को रोक देता है, इसलिए वे अजेय रहते हैं। इसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा मनोग्रस्तता-रोगी के संदेह का। इसलिए यह कहना उचित होगा कि सच्चा मनोविश्लेषण तभी ग्रारम्भ हुग्रा, जब सम्मोहन का सहारा छोड़ दिया गया।

यदि इन प्रतिरोधों को कायम करने का इतना अधिक महत्व है, तो जब हम यह मानते हों कि सतर्कता और संदेह मौजूद हैं, तब निश्चित ही इन्हें पूरी तरह अपना प्रभाव दिखाने का मौका देना समभदारी की बात होगी। शायद स्नायु-रोग के ऐसे उदाहरण मिल जाएं जिनमें साहचर्य असल में दूसरे कारणों से विफल होते हैं; शायद हमारे सिद्धान्तों के विरोध में पेश की गई दलीलें अधिक गम्भीरता से सुनने योग्य हों; और हमारा रोगी के बौद्धिक आक्षेपों को प्रतिरोध कहकर इतनी आसानी से उड़ा देना गलत हो। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले में हमारा निर्णय जल्दबाजी में किया हुआ नहीं है। हमें इन आलोचक रोगियों को प्रतिरोध के ऊपरी तल पर आने से पहले भी, और इसके दूर हो जाने पर भी, देखने का मौका मिला है। इलाज के समय प्रतिरोध की तीव्रता लगातार बदलती रहती

<sup>?.</sup> Hypnotic suggestibility.

है। जब नया विषय शुरू होता है, तब यह सदा बढ़ती है। इसपर विचार होने के दिनों में यह ग्रधिकतम हो जाती है, ग्रौर इस विषय पर विचार खतम हो जाने पर यह भी खतम हो जाती है। यदि कोई टेक्निकल ग्लती न कर दी गई हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई रोगी जितना ग्रधिक से ग्रधिक प्रतिरोध कर सकता है, वह सारा एक ही बार सामने ग्रा जाए। इस प्रकार, हम सुनिश्चित रूप से यह जान सकते हैं कि वही ग्रादमी विश्लेषण काल में बार-बार श्रपने श्रालोचनात्मक श्राक्षेप उठाएगा, श्रौर फिर उन्हें छोड़ देगा। जब कभी हम कोई ऐसी श्रचेतन सामग्री, जो उसके लिए खास तौर से कष्टदायक है, उसकी चेतना में लाने वाले होते हैं, तब वह बहुत कड़ा ग्रालोचक हो जाता है; चाहे वह पहले बहुत कुछ समभ भौर स्वीकार कर चुका हो । तो भी वह सारी जानकारी ग्रव लुप्त हो गई मालूम होती है। हर सूरत में विरोध करने की धारणा से प्रेरित होकर वह ऐसा व्यव-हार कर सकता है मानो उसमें मानसिक विकलता हो, जो 'भाव-मूढ़ता'<sup>9</sup> का एक रूप है। यदि उसे इस नए प्रतिरोध को दूर करने में सफलतापूर्वक मदद दी जा सके तो उसे अपनी अंतर्द् िट ग्रौर समभ फिर प्राप्त हो जाती है। उसका ग्रालो-चना का गुण स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहा है, ग्रौर इसलिए इसका वैसा मान नहीं किया जा सकता जैता इसके स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर किया जाता। यह उसकी मनोविकारीय स्रभिवृत्तियों रे के लिए सेवक मात्र है, स्रौर इसका संचालन उसके प्रतिरोध से होता है । जब उसे कोई चीज़ नापसंद होती है, तब वह बड़ी निपुणता से उसके विरोध में दलीलें दे सकता है, पर जब कोई चीज उसके मन के ग्रनुकूल होती है तब वह बिलकुल ग्रंथिवश्वासी हो सकता है। हम सब शायद बहुत कुछ ऐसे ही हैं। जिस व्यक्ति का विश्लेषण हो रहा है, उसमें बुद्धि की भाव-जीवन पर यह निर्भरता बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि विश्लेषण में वह बड़े सख्त दबाव में होता है।

इस तथ्य का, कि रोगी ग्रपने लक्षण से छुटकारा पाने ग्रौर ग्रपने मानसिक प्रक्रम के फिर सामान्य रूप से कार्य करने लगने के विरुद्ध इतना जोरदार संघर्ष करता है, क्या कारण बताया जा सकता है ?हम कहते हैं कि हमें यहां शक्तिशाली बलों के ग्रवशेष कार्य करते दिखाई देते हैं जो ग्रवस्था में कोई भी परिवर्तन करने का विरोध करते हैं। वे ग्रवश्य वही बल हैं जिन्होंने शुरू में वह ग्रवस्था पैदा की थी। लक्षणों के निर्माण में कुछ प्रक्रम ग्रवश्य रहा होगा, जिसकी, उन्हें दूर करने के ग्रपने ग्रनुभव से, हम पुनः रचना कर सकते हैं, जैसा कि ब्रायर के प्रेक्षणों से हम पहले से जानते हैं। किसी लक्षण के ग्रस्तित्व से यह नतीजा निकलता है कि कोई मानसिक प्रक्रम प्रकृत रीति से पूरा नहीं किया जा सका जिससे कि यह चेतन हो

<sup>₹.</sup> Emotional stupidity. ₹. Affective attitudes.

सकता । लक्षण उसका स्थानापन्न है जो पूरा नहीं हो सका । ग्रब हम जानते हैं कि जिन बलों के कियाशील होने का हमें संदेह है, वे कहां हो सकते हैं । प्रस्तुत मानसिक प्रक्रम को चेतना में घुसने से रोकने के लिए प्रबल प्रयास किया गया होगा, ग्रौर परिणामतः यह अचेतन रहा है । अचेतन रहने के कारण इसमें लक्षण रचने की शक्ति है । वही प्रबल प्रयास विश्लेषण द्वारा इलाज के समय फिर कियाशील हो रहा है जो अचेतन को चेतन में लाने की कोशिश कर रहा है । इसे हम प्रतिरोधों के रूप में देखते हैं । प्रतिरोधों से प्रदिशत होने वाले रोगजनक प्रक्रम को हम दसन कहते हैं।

स्रव दमन के इस प्रक्रम की स्रपनी धारणा को स्रधिक यथार्थ बनाना स्रावश्यक है। यह लक्षणों के परिवर्धन की स्रावश्यक स्रारम्भिक शर्त है। पर इसके स्रलावा कुछ स्रोर भी है—एक ऐसी चीज है जिसके मुकाबले की दूसरी चीज नहीं। नमूने के लिए, एक स्रावेग, स्रथात् स्रपने को किया में परिवर्तित करने के लिए यत्नशील मानसिक प्रक्रम को लीजिए: हम जानते हैं कि यह 'प्रत्याख्यान' या 'तिरस्कण' द्वारा स्रस्वीकृत किया जा सकता है। तब इसके पास प्रस्तुत ऊर्जा वापस लौटा ली जाती है। यह शक्तिहीन हो जाता है, पर स्मृति के रूप में बना रह सकता है। इस प्रश्न पर फैसला करने का सारा प्रक्रम 'सह्मृति के रूप में बना रह सकता है। इस स्रावेग दमन के स्रथीन होता है, तब स्थिति बहुत भिन्न होती है: तब इसकी ऊर्जा कायम रहती है श्रीर इसकी कोई स्मृति पीछे नहीं रहती। दमन का प्रक्रम स्रहम् के संज्ञान बिना ही पूरा हो जाता है, इसलिए इस तुलना से हम दमन के स्वरूप के कुछ स्रधिक निकट नहीं पहुंचते।

में आपके सामने वे सैंद्धान्तिक अवधारण ही पेश करूंगा जो दमन शब्द का अधिक सुनिहिचत अर्थ स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसके लिए, पहले यह आवश्यक है कि हम 'अचेतन' शब्द के शुद्ध वर्णनात्मक अर्थ से आगे चलकर इसके व्यवस्थित या वैज्ञानिक अर्थ पर पहुंचें, अर्थात् हम किसी मानसिक प्रक्रम की चेतनता या अचेतनता को इसका एक गुण मात्र समकें, और आवश्यक नहीं कि यह उसका एकमात्र गुण हो। मान लें, कि इस तरह का एक प्रक्रम अचेतन रहा है, तो इसका चेतना से बाहर रह जाना इस बात का चिह्नमात्र हो सकता है कि इसकी क्या गित हुई और आवश्यक नहीं कि यह इसकी गित या भाग्य ही हो। इस भाग्य की अधिक ठोस धारणा बनाने के लिए, मान लें कि प्रत्येक मानसिक प्रक्रम—इसमें एक अपवाद है जिसकी चर्चा में बाद में करूंगा—पहले एक अचेतन अवस्था या कला में रहता है, और इसमें से सिर्फ परिविधित होकर चेतन कला में आ जाता

Repudiation. ₹. Condemnation. ₹. Cognizance.
 Phase.

है—बहुत कुछ वैसे ही जैसे फोटो पहले नेगेटिव है श्रौर फिर पोजिटिव प्रिंट के द्वारा चित्र बन जाता है। पर हर नेगेटिव का पोजिटिव नहीं बनाया जाता, श्रौर इसी तरह यह श्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक श्रचेतन मानसिक प्रक्रम चेतन बने। इसे इस तरह ठीक ढंग से कहा जा सकता है: प्रत्येक प्रक्रम पहले श्रचेतन मानसिक संस्थिति में रहता है। इस संस्थान से यह कुछ श्रवस्थाशों में श्रागे बढ़कर चेतन संस्थान में श्रा जाता है।

इन संस्थानों का सबसे स्थूल ग्रवधारण ही हमें सबसे ग्रधिक सुविधाजनक लगेगा ग्रौर वह ग्रवकाशीय भग्रवधारण है। इसलिए ग्रचेतन संस्थान की तलना एक बड़े पूर्वकक्ष<sup>२</sup> ग्रर्थात् बड़े कमरे में पहुंचाने वाले छोटे कमरे से की जा सकती है, जिसमें ग्रनेक प्रकार के मानसिक उत्तेजन, मनुष्यों की तरह, एक दूसरे के ऊपर भरे पड़े हैं। इससे लगा हुम्रा एक दूसरा छोटा कमरा एक तरह का स्वागत-कक्ष है जिसमें चेतना का निवास है, पर इन दोनों के बीच की देहली पर एक पहरेदार का काम करने वाला व्यक्ति खड़ा हैजो इन विविध मानसिक उत्तेजनों की परीक्षा करता है, उन्हें सेन्सर करता है, ग्रर्थात् उनमें काट-छांट करता है ग्रीर जब वह उन्हें नापसन्द करता है तब उन्हें स्वागत-कक्ष में जाने से रोक देता है। ग्राप तुरन्त समभ जाएंगे कि यदि पहरेदार किसी एक आवेग को देहली पर लौटा देता है, ग्रथवा इसके एक बार स्वागत-कक्ष में घुस जाने के बाद इसे बाहर निकालता है, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। यह तो उसकी जागरूकता की मात्रा और पहचानने की तत्परता का ही प्रश्न है। ग्रब इस रूपक के द्वारा हम ग्रपनी शब्दावली ग्रौर बढा सकते हैं। अचेतन या पूर्वकक्ष में मौजूद उत्तेजन चेतना को दिखाई नहीं देते क्योंकि वह दूसरे कमरे में है। इस प्रकार, शुरू में वे ग्रचेतन रहते हैं। जब वे जोर लगाकर देहली में पहुंच गए हैं और चौकीदार द्वारा वापस लौटा दिए गए हैं, तब वे 'चेतन होने में असमर्थ' हैं; तब हम उन्हें दिमत कहते हैं, पर जो उत्तेजन देहली के पार जाने दिए जाते हैं, उनका भी चेतन हो जाना ग्रावश्यक नहीं। वे तभी चेतन हो सकते हैं, यदि वे चेतना की दृष्टि ग्राकिषत कर सकें। इसलिए इस दूसरे कक्ष को **पूर्वचेतन**<sup>3</sup> संस्थान कहना उपयुक्त होगा । इस प्रकार चेतन होने के प्रक्रम का अपना शुद्ध वर्णनात्मक अर्थ बना रहता है। जब किसी आवेग को दिमत आवेग कहते हैं, तब इसका ग्रर्थ यह होता है कि वह ग्रचेतन संस्थान में से निकलने में ग्रसमर्थ है क्योंकि चौकीदार उसे पूर्वचेतन में प्रवेश नहीं करने देता। चौकीदार वही है जिसे हम दमन को शिथिल करने का, विश्लेषण द्वारा, यत्न करते हुए प्रति-रोध के रूप में जान चुके हैं।

मैं ग्रच्छी तरह जानता हूं कि ग्राप यह कहेंगे कि ये ग्रवधारण जितने स्थूल

<sup>§.</sup> Spatial. ₹. Ante-room. ₹. Preconscious.

हैं, उतने ही किल्पत हैं, श्रौर वैज्ञानिक प्रतिपादन में इन्हें बिलकुल स्थान नहीं दिया जा सकता। मैं जानता हूं कि वे स्थूल हैं। इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूं कि वे ग़लत हैं, श्रौर यिद मैं ग़लती नहीं करता तो हमारे पास उनसे श्रच्छे स्थानापन्न भी तैयार हैं। मैं नहीं जानता कि तब ग्राप उन्हें इतना किल्पत समभते रहेंगे या नहीं। इस समय तो वे बात समभने में बड़े सहायक हैं, जैसे विद्युत् की धारा में तैरते हुए ऐम्पीयर के 'बितनू', श्रर्थात् बहुत छोटे-छोटे मनुष्य; श्रौर जहां तक उनसे बात समभने में मदद मिलती है, वहां तक वे तिरस्कारयोग्य नहीं। फिर भी मैं श्रापको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थूल परिकित्पाएं—दो कमरे, दोनों के बीच की देहली पर चौकीदार, श्रौर दूसरे कमरे के श्रन्त में दर्शक के रूप में चेतना—वास्तिवक यथार्थता को बहुत दूर तक निर्दिष्ट करते हैं। मैं समभता हूं कि श्राप यह भी स्वीकार करेंगे कि हमारे रखे हुए नाम श्रचेतन, पूर्वश्रचेतन श्रौर चेतन दूसरे नामों की श्रपेक्षा, जो सुभाए गए हैं या प्रयोग में श्रा गए हैं, उदाहरण के लिए, श्रवचेतन (सबकान्शस), श्रन्तचेंतन (इन्टरकान्शस), सहचेतन (को-कान्शस) श्रादि श्रिषक तर्कसंगत हैं।

यदि श्राप इसे स्वीकार करते हैं तो फिर ग्रापका यह कहना मेरे लिए बहुत ग्रिधिक महत्वपूर्ण होगा कि मानसिक उपकरण की जैसी रचना मैंने स्नायविक लक्षण की व्याख्या के लिए मानी है, वह सर्वत्र लागू होनी चाहिए, ग्रौर उसे सामान्य कार्यव्यापार पर भी प्रकाश डालना चाहिए। ग्रापका यह कहना बेशक बिलकुल सही है। हम इस समय इस निष्कर्ष पर ग्रिधिक विचार नहीं कर सकते, पर यदि हमें रोग की दशाशों के ग्रध्ययन से सामान्य मानसिक कार्य-व्यापार के, जो ग्रबतक एक रहस्य रहा है, भीतर की भांकी मिलने की सम्भावना दिखाई देती हो तो लक्षण-परिवर्धन के मनोविज्ञान में हमारी दिलचस्पी निश्चित ही बहुत ग्रिधिक बढ़ जाएगी।

इसके अलावा, क्या आप यह नहीं समफते कि इन दोनों संस्थानों की इन अवधारणाओं का और इनके तथा चेतना के आपसी सम्बन्ध का आधार क्या है?— अचेतन और पूर्व चेतन के बीच में मौजूद चौकीदार वह संसरिशप के अलावा और कुछ नहीं है जिसे हमने प्रत्यक्ष स्वप्न के रूप को प्रभावित करते देखा था। दिन के अनुभवों का अवशेष ही, जिसे हमने स्वप्न को उद्दीपित करने वाला उद्दीपन बताया था, वह पूर्वचेतन सामग्री है जो रात में सोते समय अचेतन और दिमत इच्छाओं तथा उत्तेजनों से प्रभावित हुई है; और वे इस प्रकार उनके साहचर्य से उनकी ऊर्जा के द्वारा गुप्त स्वप्न का निर्माण कर सके हैं। अचेतन संस्थान के आधिपत्य ने इस सामग्री का—संघनन और विस्थापन द्वारा—इस तरह से विश-दित या प्रभावित किया है जैसे प्रकृत मानसिक जीवन, अर्थात् पूर्वचेतन संस्थान, में नहीं हुआ करता, या बहुत ही कम होता है। उनके कार्य-व्यापार की रीति का

यह अन्तर ही हमें उन दोनों संस्थानों का भेद बताता है। चेतना से सम्बन्ध, जो पूर्वचेतन का स्थायी रूप है, यह संकेत करता है कि कोई दिया हुआ प्रक्रम दोनों संस्थानों में से किसका है। स्वप्न देखना रोगात्मक घटना नहीं है। प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को सोते हुए स्वप्न आ सकता है। मानसिक उपकरण की रचना से, जिसमें स्वप्नों और स्नायविक लक्षणों, इन दोनों का स्पष्टीकरण होता है, संबद्ध प्रत्येक अनुमान प्रकृत मानसिक जीवन पर भी अवश्य लागू होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

फिलहाल दमन के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं। इसके अलावा, यह एक आवश्यक पूर्वावस्थामात्र है, लक्षण-निर्माण की पूर्वावस्था या पूर्व आवश्यकता मात्र है। हम जानते हैं कि लक्षण किसी और प्रक्रम का, जो दमन द्वारा रोक दिया गया है, स्थानापन्न है; पर दमन को मान लेने के बाद भी हमें इस स्थानापन्न-निर्माण को पूरी तरह समभने के लिए काफ़ी आगे बढ़ना होगा। स्वयं दमन-समस्या के भी कुछ और पहलू हैं, जिनसे कुछ प्रश्न पैदा होते हैं, जिनका उत्तर देना अवश्यक है: किस तरह के मानसिक उत्तेजनों का दमन होता है, कौन-से बल दमनकारी हैं और उनके प्रेरक या प्रवर्तक कारण क्या हैं? अब तक हमें इस प्रश्न से सम्बधित जानकारी सिर्फ एक बात पर प्राप्त हुई। प्रतिरोध की समस्या पर विचार करते हुए हमने यह देखा था कि इसके पीछे कार्य करने वाले बल पह-चानयोग्य या गुप्त अहम् से या चरित्र-गुणों से पैदा होते ह। इसलिए इन्हीं बलों ने दमन किया है, कम से कम उसमें कुछ हिस्सा लिया है। इस समय हम इससे अधिक कुछ नहीं जानते।

मैंने आपको जिस दूसरे प्रेक्षण के लिए तैयार किया था, वह ग्रव हमारा सहा-यक होगा। विश्लेषण के द्वारा हम सदा स्नायविक लक्षण के पीछे मौजूद प्रयोजन का पता लगा सकते हैं, पर यह ग्रापके लिए कोई नई बात नहीं है। इसकी ग्रोर स्नायु-रोग में दो उदाहरणों में में पहले ही संकेत कर चुका हूं। पर उन दो उदाहरणों से क्या सूचित होता है? इस बात को दिखाने वाले सैकड़ों उदाहरण होने चाहिएं। पर मैं ग्रापकी यह मांग नहीं मान सकता, इसलिए ग्रापको व्यक्तिगत ग्रनुभव या विश्वास का ही सहारा लेना होगा, ग्रौर इस मामले में ग्रापका विश्वास सब मनो-विश्लेषकों की सर्वसम्मत गवाही पर भरोसा कर सकता है।

श्रापको याद होगा कि जिन दो उदाहरणों के लक्षण पर हमने विस्तार से विचार किया था,उनसे रोगी के यौन जीवन के सबसे भीतरी रहस्यों का पता चला था। इसके श्रलावा, पहले उदाहरण में प्रस्तुत लक्षण का प्रयोजन या प्रवृत्ति विशेष रूप से स्पष्ट थी। शायद दूसरे उदाहरण में यह कुछ सीमा तक एक दूसरी बात से ढकी हुई थी जिसका जिक्र बाद में किया जाएगा। श्रव इन दो उदाहरणों में जो बात प्रकट हुई है, वही विश्लेषण के लिए प्रस्तुत हर उदाहरण में प्रकट होती है। हर बार

विश्लेषण से हम रोगी के यौन अनुभवों और अभिलाषाओं पर पहुंचते हैं, और हर बार इस बात की पुष्टि होती है कि लक्षण से वहीं प्रयोजन सिद्ध होता था। यह प्रयोजन यौन इच्छाओं की परितृष्टि प्रकट हुआ—ये लक्षण रोगी के लिए यौन परितृष्टि का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे यथार्थ रूप में प्राप्त न होने वाली सन्तृष्टि के स्थानापन्न हैं।

हमारे पहले रोगी के मनोग्रस्तता-कार्य पर विचार कीजिए। इस स्त्री को ग्रपने ग्रत्यन्त प्रिय पित के बिना रहना पड़ता है। पित की त्रृटियों ग्रौर किमयों के कारण वह उसके जीवन में हिस्सेदार नहीं बन सकती। उसे उसके प्रति निष्ठा-वान् रहना पड़ता है। वह उसके स्थान में ग्रौर किसीको नहीं ला सकती। उसका मनोग्रस्तता-लक्षण उसे वह चीज देता है जिसकी उसे इतनी ग्रिमलाषा है; वह उसके पित को ऊंचा उठाता है, उसकी किमयों का, ग्रौर सबसे बढ़कर, उसकी नपुंसकता का निषेध ग्रौर शोधन करता है। यह लक्षण मूलतः एक इच्छा-पूर्ति है ग्रौर इस दृष्टि से बिलकुल स्वप्न की तरह है। इसके ग्रलावा, यह कामुक इच्छा-पूर्ति है, जो कि हर स्वप्न नहीं होता। दूसरी रोगिणी के उदाहरण में ग्राप देख सकते हैं कि उसके काम-काज का ध्येय माता-पिता के मैथुन को रोकना या उनकी दूसरी संतान पैदा होने में रकावट डालना है। सम्भवतः ग्रापने यह भी समभ लिया है कि यह लक्षण उसे उसकी माता के स्थान में रखना चाहता है। इसलिए यह भी यौन-संतुष्टि की रकावटों का निवारण ग्रौर रोगिणी की ग्रपनी यौन इच्छाग्रों की पूर्ति है। इसके उदाहरण में बताई गई उनभनों के बारे में ग्रागे कहूंगा।

मैं यह नहीं चाहता कि इन कथनों के सब जगह लागू हो सकने के बारे में बाद में कुछ शतें या मर्यादाएं लगाऊं, और इसलिए आपसे यह बात समे लेने के लिए कहता हूं कि दमन, लक्षण-निमाणें और लक्षण-निर्वचन के बारे में मैंने अभी जो कुछ कहा है, वह स्नायु-रोग के तीन प्ररूपों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है, और फिल-हाल वह इन तीन प्ररूपों पर ही लागू हो सकता है, अर्थात विन्ता-हिस्टीरिया, कन्वर्शन-हिस्टीरिया, और मनोप्रस्तता-रोग। ये तीन विकार ही, जिन्हें मिलाकर हम स्थानान्तरण स्नायु-रोग के समूह में रखा करते हैं, मनोविश्लेषण चिकित्सा के लिए खुला हुआ क्षेत्र हैं। अन्य स्नायु-रोगों का मनोविश्लेषण की दृष्टि से इतनी बारीकी से अध्ययन नहीं हुआ। इस उपेक्षा का कारण निःसन्देह यह रहा है कि उनमें से एक समूह पर चिकित्सा का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनोविश्लेषण अभी बहुत नया विज्ञान है, और इसके अध्ययन के लिए बहुत समय और परिश्रम की आवश्यकता है, और कुछ समय पहले इस तरह चिकित्सा करने वाला सिर्फ एक आदमी था। पर सब दिशाओं में हो रहे प्रयत्न से

<sup>?.</sup> Transference neuroses.

स्रव हम उन स्रस्वस्थ अवस्थाओं को समफने के प्रधिक निकट पहुंचते जा रहे हैं जो स्थानान्तरण स्नायु-रोग नहीं हैं। मुफे आशा है कि मैं अब भी आपको यह बता सकूंगा कि इस नई सामग्री से अपना ताल-मेल बैठाने के लिए हमारी परिकल्पनाओं और निष्कर्षों को किस तरह प्रभावित होना पड़ा, और यह दिखला सकूंगा कि इन विस्तृत स्थ्ययनों से कोई परस्पर विरोध सामने नहीं आया, बल्कि हमारे ज्ञान का बहुत स्रच्छा एकीकरण ही हुआ। तो, जो कुछ कहा गया है, वह सिर्फ तीन स्थानान्तरण स्नायु-रोगों पर लागू होता है, और अब मैं एक और जानकारी दूंगा जो लक्षणों की सार्थकता पर और रोशनी डालती है। यह रोग जिन स्थितियों में पैदा हुआ, उनकी तुलनात्मक परीक्षा करके निम्नलिखित परिणाम निकलता है, जिसे इस सूत्र के रूप में रखा जा सकता है, सर्थात् ये व्यक्ति उस प्रवंचन (विफलता या कुंठा )से रोगी हुए जो उन्हें उस समय सहनी थी जब यथार्थ या वास्त-विकता ने उन्हें अपनी यौन इच्छाओं की परितृष्टि से रोका। आप समफ रहे होंगे कि ये दोनों निष्कर्ष कितनी सुन्दरता से एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अब लक्षणों की व्याख्या हम इस तरह करते हैं कि वे जीवन में, स्रतृष्त इच्छाओं की स्थानापन्न परितृष्टियां हैं।

इस कथन पर निःस्संदेह सब तरह की ग्रापत्तियां उठाई जा सकती हैं कि स्नायविक लक्षण यौन परितुष्टियों के स्थानापन्न हैं। उनमें से दो की मैं यहां चर्चा करूंगा। यदि ग्राप में से किसीने बहुत-से स्नायु-रोगियों का विश्लेषण किया है तो वह शायद सिर हिलाकर यह कहेगा: "कुछ उदाहरणों में यह बात बिलकुल लागू नहीं होती। उनमें तो यह प्रतीत होता है कि लक्षणों का प्रयोजन बिलकुल उलटा, श्रर्थात् यौन परितृष्टि से दूर रहने या उसे खत्म करने का होता है।" मैं श्रापके निर्वचन पर त्रापत्ति नहीं करता। मनोविश्लेषण में स्थितियां हमारी कल्पना की अपेक्षा बहुत अधिक उलभी हुई होती हैं; यदि वे सरल रूप में होतीं तो शायद मनो-विश्लेषण को उन्हें पुनः सामने लाने की ग्रावश्यकता ही न होती । हमारी दूसरी रोगिणी के काम-काज की कुछ बातें ऐसी ही साधुता की ग्रौर यौन संतुष्टि की विरोधी दिखाई देती हैं; उदाहरण के लिए, रात के समय दृढ़ी करण या खड़ा होने को रोकने के जाद्ई प्रयोजन के लिए उसका घड़ियों को हटा देना, या गमलों ग्रौर गुलदस्तों को गिरने से रोकने की कोशिश करना, जिसका ग्रर्थ है ग्रपने कौमार्य या ग्रक्षत-योनित्व की रक्षा करना। उसके बिस्तर पर लेटने पर किए जाने वाले कृत्यों में, ग्रौर जिन केसों का मैंने विश्लेषण किया है, उनमें यह निषेधात्मक रूप काफी ग्रधिक प्रमुख था। सारा काम-काज भी यौन स्मृतियों और प्रलोभन से अपनी रक्षा करने वाले नियमों के रूप में होता था। पर मनोविश्लेषण से बहुत पहले यह पता लग

<sup>?.</sup> Privation. ?. Frustration.

चुका है कि विपरीत बातें परस्पर विरोधी नहीं होतीं। हम इस बात को स्रौर बढ़ा-कर यह कह सकते हैं कि लक्षण का प्रयोजन यौन सन्तुष्टि ग्रौर इससे बचना होता है, हिस्टीरिया में कुल मिलाकर, इच्छा-पूर्ति का ग्रस्तिमूलक या पहला रूप प्रधान होता है, श्रौर मनोग्नस्तता-रोग में नास्तिवाला त्यागी रूप प्रधान होता है। ये लक्षण यौन परितुष्टि, ग्रौर उसके विरोध, इन दोनों का प्रयोजन बहुत ग्रच्छी तरह पूरा कर सकते हैं; क्योंकि उनके तंत्र के एक अवयव में, जिसका उल्लेख करने का अभी हमें मौका नहीं मिला है, इस दो-पहलूपन या अवत्व का सबसे अधिक उपयुक्त श्राधार होता है। श्रसल में वे, जैसा कि हम श्रागे देखेंगे, दो एक दूसरे पर किया कर रही विरोधी प्रकृतियों के मध्यमार्ग या समभौते का परिणाम होते हैं; वे उसे भी निरूपित करते हैं जिसका दमन किया गया है, श्रौर उसे भी निरूपित करते हैं जिसने दमन किया है स्रौर उन्हें पैदा करने में सहयोग दिया है। लक्षण में इन दो कारकों में से किसी एक का निरूपण प्रधान रूप में हो सकता है, पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि उनमें से एक सर्वथा नदारद हो। हिस्टीरिया में एक लक्षण में इन दो प्रवृत्तियों का प्रायः सहयोग हो जाता है। मनोग्रस्तता-रोग में दोनों भाग प्रायः म्रलग-म्रलग रहते हैं। तब लक्षण दोहरा होता है, म्रीर उसमें दो क्रमिक कियाएं होती हैं जो एक दूसरे को उदासीन या रद्द करती हैं।

एक दूसरी कठिनाई को हल करना इतना आसान नहीं होगा। जब आप लक्षण-निर्वचनों की एक पूरी श्रेणी पर विचार करते हैं,तब सम्भवतः ग्रापकी पहली राय यह होगी कि यौन स्थानापन्न परितुष्टि के म्रवधारण को म्रधिक से म्रधिक विस्तृत करने पर ही वे लक्षण उसके अन्तर्गत आ सकते हैं। आप यह भी अवश्य कहेंगे कि इन लक्षणों से परितुष्टि के बारे में कोई यथार्थ बात सामने नहीं म्राती, कि प्रायः वे किसी संवेदन को पुनरुज्जीवित करने या किसी यौन ग्रन्थि से पैदा होनेवाली कल्पना-सुष्टि का निर्माण करने तक ही सीमित रहते हैं। इसके ग्रलावा, ग्राप यह भी कहेंगे कि प्राय: यौन परितृष्टि का दृश्य रूप शैशवकालीन ग्रौर ग्रनुचित रूप जैसा होता है। शायद वह हस्तमैथुन-कार्य से मिलता-जुलता होता है, या उन गन्दी म्रादतों की याद दिलानेवाला होता है जो बचपन में बहुत पहले निषिद्ध की गई थीं, स्रौर छोड़ दी गई थीं; स्रौर फिर ग्राप इस बात पर स्राश्चर्य करेंगे कि कोई व्यक्ति उन बातों को भी यौन परितुष्टियों में गिनता है जिन्हें कूर या भयंकर क्षुधाम्रों की तिप्त ही कहा जा सकता है, या जिन्हें अस्वाभाविक या अप्राकृत कहा जा सकता है। सच बात यह है कि इन पीछेवाली बातों पर हम तब तक एक मत नहीं हो सकते, जब तक हमने मनुष्य की यौन प्रवृत्ति पर पूरा विचार न कर लिया हो ग्रौर यह तय न कर लिया हो कि किस प्रवृत्ति को यौन प्रवृत्ति कहना उचित है।

## मनुष्य का यौंन जीवन

ग्रापके मन में निश्चित रूप से यही बात ग्राती होगी कि 'यौन' (या कामा-त्मक) शब्द के ग्रर्थ पर कोई सन्देह नहीं हो सकता । नि:सन्देह, इसका सबसे पहला अर्थ है 'अनुचित', अर्थात् जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए । मुफ्ते एक प्रसिद्ध मनिश्चिकित्सक के कुछ छात्रों के विषय में एक कहानी सुनाई गई है : इन छात्रों ने एक बार स्रपने गुरु को यह निश्चय कराने की कोशिश की कि हिस्टीरिया रोगी के लक्षण बहुत बार यौन बातों को निरूपित करते हैं । इस उद्देश्य से वे उसे हिस्टी-रिया वाली एक स्त्री के पलंग के पास ले गए जिसके दौरे प्रसव के असंदिग्ध स्रनु-करण थे । पर वह बोला ''लेकिन प्रसव में यौन कहीं नहीं है।'' निश्चय जानिए कि प्रसव सदा अनुचित नहीं होता।

मैं समफ रहा हूं कि स्राप ऐसे गम्भीर मामलों पर मेरे मना करने को स्रच्छा नहीं समभते। पर यह सिर्फ़ मजाक नहीं है। गम्भीरता से सोचने पर हम देखते हैं कि यह बताना स्रासान नहीं कि यौन शब्द के स्रन्तर्गत क्या-क्या बातें स्राती हैं। शायद इसकी यही परिभाषा ठीक हो सकती है कि दोनों लिङ्कों के अन्तर या भेद से सम्बन्धित प्रत्येक बात यौन बात है । पर ग्राप यह कहेंगे कि यह बहुत व्यापक, श्रनिश्चित परिभाषा हुई । यदि ग्राप मैथुन या सम्भोग-कार्य को केन्द्रबिन्दु सान लें तो शायद स्राप यौन का अर्थ यह करेंगे कि प्रत्येक वह बात जो विपरीत लिङ्ग वाले के शरीर (ग्रौर विशेष रूप से मैथुन के ग्रंगों) से सुखदायक परिपुष्टि प्राप्त करने से सम्बन्ध रखती है; बहुत संकुचित ग्रर्थ में, वह प्रत्येक बात यौन बात है, जिसका लक्ष्य जननेन्द्रियों का मिलन ग्रौर मैथुन कार्य की परिपूर्ति है। पर यह परि-भाषा करते हुए ग्रापने यौन तथा ग्रनुचित को करीब-करीब एक ही मान लिया है, श्रौर इस श्रवस्था में प्रसव का यौन प्रवृत्ति (काम) से सचमुच कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। फिर यदि श्राप प्रजनन के कार्य को यौनवृत्ति का सारतत्व मानते हैं तो हस्तमैथुन या चुम्बन जैसी बहुत सारी बातें, जिनका उद्देश्य प्रजनन नहीं होता, पर फिर भी निस्पन्देह यौन प्रवृत्तियां हैं, इससे बाहर रह जाएंगी। पर हम पहले

देख चुके हैं कि परिभाषा करने की कोशिश से सदा किठनाइयां पैदा होती हैं। इस-लिए इस मामले में हमें कोई ग्रच्छी परिभाषा करने की कोशिश छोड़ ही देनी चाहिए। हम यह मान सकते हैं कि 'यौन' (या कामात्मक) ग्रवधारणा बनते हुए कोई ऐसी बात हुई है जिसके परिणामस्वरूप, एच. सिलबरर के शब्दों में, 'व्याप्ति दोष' हो गया है। सच बात तो यह है कि यौन का ग्रर्थ हम ग्रच्छी तरह जानते हैं।

जनसाधारण की दृष्टि से, जो सामान्य जीवन में सब व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए काफी है, यौन वह चीज़ है जिसमें लिङ्ग-भेद, ग्रानन्दजनक उत्तेजना ग्रौर परितृष्टि, प्रजनन-कार्य, अनुचित की धारणा और छिपाने की आवश्यकता सम्बन्धी सब बातें इकट्ठी त्रा जाती हैं, पर विज्ञान के लिए ग्रब इतना ही काफ़ी नहीं है। कारण कि परिश्रम से की गई गवेषणात्रों से (जो ग्रात्मत्याग से पोषित ग्रात्म-संयम की भावना से ही हो सकती हैं) यह प्रकट हुन्ना है कि मनुष्य जाति में ऐसे वर्ग भी हैं जिनका यौन जीवन प्रचलित यौन जीवन से बहुत ग्रधिक भिन्न है। इन 'विकृतों' भे के एक समूह ने, मानो अपने जीवन-क्रम में से लिगों के भेद को निकाल वाहर कर दिया है। इन लोगों में भ्रपने समान लिंग के व्यक्ति से ही यौन इच्छा पैदा हो सकती है। उनके लिए दूसरे लिंग का (विशेष रूप से दूसरे लिंग वाले की जननेन्द्रिय का) जरा भी यौन ग्राकर्षण नहीं है, ग्रौर कुछ पराकाष्ठा वाले उदा-हरणों में वह उनकी घृणा की वस्तु हो सकती है। इस प्रकार, उन्होंने प्रजनन के प्रकम को बिलकुल छोड़ दिया है। ये व्यक्ति समकामी या समलिंग कामी कहलाते हैं । प्रायः, (पर सदा नहीं) वे ऐसे नर-नारी होते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से स्रौर श्राचार की दृष्टि से मानसिक वृद्धि श्रीर परिवर्धन के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, ग्रौर उनमें एक यही ग्रजीब विशेषता होती है । ग्रपने वैज्ञानिक प्रवक्ताग्रों के जरिये वे यह दावा करते हैं कि हम मानव जाति की एक विशेष किस्म 'तीसरा लिंग' है जिसे शेष दो लिंगों के बराबर ही ग्रधिकार हैं। शायद हम ग्रागे इन दोनों की समीक्षा करें। वे निःसन्देह मनुष्य जाति का 'श्रेष्ठ ग्रंश' नहीं है, जैसा कि वे खुशी से मानते हैं। उनमें भी कम से कम उतने ही घटिया और बेकार लोग हैं जितने दूसरे प्रकार की यौन प्रवृत्ति वालों में।

ये विक्रत लोग अपनी अभिलाषाओं के आलम्बनों से प्रायः वही लक्ष्य पूरे करना चाहते हैं जो प्रकृत लोग अपनी अभिलाषाओं के आलम्बनों से करते हैं। पर इनके पीछे अप्रकृत प्ररूपों की एक लम्बी श्रेणी है जिनमें काम-चेष्टाएं ऐसी वस्तुओं से अधिकाधिक दूर होती जाती हैं जो किसी बुद्धियुक्त प्राणी को आकर्षक प्रतीत होती हैं। उनकी विविधता और विचित्रता की दृष्टि से इन प्ररूपों की तुलना उन विकट जीवों से की जा सकती है जिन्हें पी॰ ब्रायडगाल ने सेंट एन्थनी के प्रलोभन

Perverts. ₹. Homosexual or Inverts.

को निरूपित करने के लिए चित्रित किया है, या उन बुड्ढे देवताओं और उपासकों के लम्बे जलुस से की जा सकती है जो गस्ताव प्लाबेयर ने अपने धार्मिक प्रायश्चित्त करने वाले पात्र के सामने से गुजरता दिखाया है । इनकी तुलना ग्रौर किसी चीज से नहीं की जा सकती। इस ग्रव्यवस्थित जमघट को कुछ समभना है, तो इसका वर्गीकरण स्रावश्यक है । हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं : पहले वे जिनमें **काम का ग्रालम्बन** बदल गया है, जैसा कि समकामियों में हुग्रा, ग्रौर दूसरे वे जिनमें सबसे मस्य बात यह हुई है कि काम का उहु इय बदल गया है। पहले समृह में वे लोग म्राते हैं जिन्होंने जननेन्द्रियों के परस्पर मिलन को छोड़ दिया है, स्रौर जिन्होंने काम-क्रिया के एक साथी में जननेन्द्रियों के स्थान पर कोई ग्रौर ग्रंग या शरीर का भाग (योनि के स्थान पर मुख या गुदा) को रख लिया है, स्रीर इसमें होने वाली शारीरिक कठिनाइयों ग्रौर विरक्ति के निवारण को भुला दिया है । इनके बाद, वे लोग हैं जिन्होंने जननेन्द्रियों को भ्रालम्बन तो बनाया हुमा है, पर उनके मैथन सम्बन्धी कार्य के कारण नहीं, बल्कि उन दूसरे कार्यों के कारण जिनमें वे शरीर की द्ष्टि से, या उनकी संसक्तता, ग्रर्थात् सबसे ग्रधिक पास होने, के कारण शामिल . होती हैं । इन लोगों को देखने से यह पता चलता है कि मल-विसर्जन, ग्रर्थात् टट्टी-पेशाब के कार्य जिन्हें बच्चे के पालन-पोषण के समय गन्दा या ग्रशिष्ट मान लिया जाता है, सम्पूर्ण यौन दिलचस्पी म्राकिषत करने में समर्थ बने रहते हैं। कुछ म्रौर लोग ऐसे हैं जिन्होंने जननेन्द्रियों को ग्रपना ग्रालम्बन बनाना पूरी तरह छोड़ दिया है, श्रौर इसके बदले शरीर के किसी दूसरे भाग को श्रपनी इच्छा का ग्रालम्बन बना लिया है, जैसे स्त्री की छाती, पैर या बालों की लट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शरीर का हिस्सा भी निरर्थक है, ग्रौर कोई कपड़े का टुकड़ाया जूताया ग्रन्दर पहनने का कपड़ा उनकी सब इच्छाग्रों की परितुष्टि कर देता है। ये लोग जड़ा-सक्त कहलाते हैं। ग्रागे चलकर वे लोग ग्राते हैं, जो सारे ग्रालम्बन की कामना करते हैं; पर इन लोगों की कामना बड़े ग्रसाधारण या ग्रजीब रूप ग्रहण कर लेती है, यहां तक कि वे इसे चेष्टाहीन लाश के रूप में ही हासिल करना चाहते हैं, ग्रौर . श्रपनी ग्रपराधी मनोग्रस्तियों से प्रेरित होकर इससे एकात्मता कायम करना, ग्रौर इस तरह इसका भोग करना चाहते हैं, पर इन भयंकर बातों का इतना ही वर्णन काफी है।

दूसरे समूह में सबसे मुख्य वे विकृत लोग हैं जिनकी यौन इच्छाग्रों का उद्देश्य वह कार्य करना होता है जो सामान्यतः सिर्फ ग्रारम्भिक या तैयारी का कार्य है। ये वे लोग हैं जिन्हें दूसरे व्यक्ति के बहुत गोपनीय कार्यों को या ग्रंगों को देखने ग्रौर छूने या ताकते रहने से परितुष्टि मिलती है; या वे लोग हैं जो ग्रपने शरीरों के

<sup>?.</sup> Fetichists.

उन भागों को, जिन्हें ढके रखना चाहिए, इस बुंधली ग्राशा में उघाड़ते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही कार्य करेगा, ग्रौर उन्हें ग्रानिन्दित करेगा। इसके बाद वे ग्रजीब पीड़ करोष (सैडिस्ट) ग्रर्थात् पीड़ा पहुंचाकर परितुष्टि हासिल करने वाले लोग ग्राते हैं, जिनकी सारी ग्रनुराग-भावना का एक ही उद्देश्य होता है, कि ग्रपने ग्रालम्बन को पीड़ा ग्रौर कष्ट पहुंचाया जाए। यह भावना हलके रूप में दूसरे को ग्रपनानित करने की प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है, ग्रौर उग्र रूप में सरूत शारीरिक चोट पहुंचाने का रूप ग्रहण करती है। इसके बाद पीड़िततोष (मैसोकिस्ट) लोग ग्राते हैं—ये मानो पीड़कतोषों के पूरक हैं—जिनकी एकमात्र यह लालसा रहती है कि ग्रपने प्रेम को ग्रालम्बन के हाथों वास्तिवक रूप में या प्रतीक रूप में ग्रपमान ग्रौर पीड़ा सहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनमें इस तरह की कई ग्रप्रकृत विशेषताएं मिली-जुली होती हैं। ग्रन्त में हम देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक समूह को ग्रागे फिर ग्रौर उपसमूहों में बांटा जा सकता है: वे लोग जो ग्रपनी यौन सन्तुष्ट यथार्थ रूप में करना चाहते हैं, ग्रौर वे लोग जो ग्रपने मनों में कल्पना करके ही सन्तुष्ट हो जाते हैं—उन्हें यथार्थ ग्रालम्बन की ग्रावश्यकता नहीं होती बिल्क वे इसके स्थान पर किल्पत ग्रालम्बन बना लेते हैं।

इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि पागलपन के ये ग्रसाधारण ग्रौर भयंकर व्यवहार सच मुच इन लोगों के काम-व्यापार होते हैं। न केवल वे स्वयं इन्हें ऐसा मानते हैं क्योंकि वे ग्रालम्बन के स्थानापन्न रूप को स्वीकार करते हैं, बिल्क हमें भी यह मानना पड़ता है कि उनका उनके जीवन में वही कार्य होता है जो हमारे जीवनों में प्रकृत यौन सन्तुष्टि का। उसमें वे उतने ही ग्रौर प्रायः उससे भी ग्रधिक त्याग करते हैं। यह स्थूलरूप में भी ग्रौर सूक्ष्म रूप में भी पता लगाया जा सकता है कि ये ग्रप्रकृतताएं कहां ग्राकर प्रकृत में विलीन हो जाती हैं, ग्रौर कहां वे उससे ग्रलग होती हैं। यह बात भी ग्रापके घ्यान में ग्रवश्य ग्राएगी कि किसी यौन व्यापार से ग्रनिवार्यतः सम्बद्ध ग्रनौचित्य का गुण भी इसके रूपों में मौजूद है। उनमें से ग्रधिकतर में यह इतने तीव्र रूप में है कि कलंक बन जाता है।

तो, यौन सन्तुष्टि के इन व्यापक रूपों के बारे में हमारा क्या छल होना चाहिए? इनपर गुस्सा करने से ग्रौर व्यक्तिगत विरिक्त प्रकट करने से, तथा यह बताने से कि ये कामनाएं हममें नहीं हैं, स्पष्टतः हमारी गाड़ी बहुत दूर नहीं जा सकती। विचारणीय प्रश्न यह नहीं है। ग्राखिरकार घटनाग्रों के ग्रन्य क्षेत्रों की तरह यह भी एक घटना-क्षेत्र है। यह बहाना बनाकर कि ऐसा बहुत कम होता है, इनसे मुंह मोड़ने ग्रौर भागने की कोशिश का ग्रासानी से जवाब दिया जा सकता है। इसके विपरीत, ये घटनाएं काफी ग्रधिक लोगों में ग्रौर काफी व्यापक क्षेत्र में

<sup>?.</sup> Sadists. ?. Masochists.

देखी जाती हैं। पर यदि स्राक्षेप किया जाए कि इसके कारण मनुष्य जाति के यौन जीवन के बारे में हमें अपने विचार संशोधित करने की आवश्यकता नहीं, क्यों कि ये सब बातें नैसिंग के यौन वृत्ति के विपथन और पथ अष्ट रूप है तो इसका गंभीर उत्तर देना आवश्यक होगा। यदि काम-वृत्ति के इन अस्वस्थ रूपों को हम नहीं समभते और यौन जीवन की प्रकृत वृत्तियों से उसका सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते तो हम प्रकृत और यौन प्रवृत्ति को भी नहीं समभ सकते। संक्षेप में, हमारा यह सुनिश्चित कर्तव्य है कि ऊपर विणत सब काम-वृत्तियों के होने का सैद्धांतिक रूप से सन्तोषजनक कारण प्रस्तुत करें, और तथाकथित प्रकृति यौन वृत्ति से उनका संबंध स्पष्ट करें।

इस कार्य में हमें एक दृष्टिकोण से और दो नए प्रेक्षणों से मदद मिल सकती है। उस दृष्टिकोण के लिए हम इवान ब्लाख के ग्राभारी हैं; उसके ग्रनुसार यह विचार गुलत है कि सब काम-विकृतियां 'पतन के चिह्न' हैं; क्योंकि यह साक्ष्य मिलता है कि मैथुन के लक्ष्य से विपथन (या मार्ग-भ्रष्टता), मैथुन के ग्रालम्बन से ऐसा ग्रनियमित सम्बन्ध, ग्रादिकाल से, हमें ज्ञात प्रत्येक युग में, ग्राधिक से ग्राधिक ग्रादिम जाति से लेकर ग्राधिक से ग्राधिक सम्य जाति तक में दिखाई देते रहे हैं; ग्रौर कभी-कभी इनको सहन भी किया जाने लगा और इनका व्यापक प्रचलन रहा। उपर्युक्त दो प्रेक्षण स्नायु-रोगियों की मनोविश्लेषण द्वारा की गई जांच में प्राप्त हुए हैं। उनसे काम-विकृतियों के सम्बन्ध में निःसंदेह हमारी धारणा को एक निश्चित रूप मिलेगा।

हम कह चुके हैं कि स्नायिवक लक्षण यौन-सन्तुष्टियों के स्थानापन्न हैं, ग्रौर मैं पहले संकेत कर चुका हूं कि इस कथन को लक्षणों के विश्लेषण से प्रमाणित करने में बहुत सारी किठनाइयां ग्राएंगी। ग्रसल में यह बात ठीक इस रूप में तभी सही है, जब तथाकथित 'विकृत' यौन ग्रावश्यकताग्रों को यौन सन्तुष्टियों के ग्रंतर्गत माना जाए, क्योंकि इस ग्राधार पर लक्षणों का निर्वचन हमारे सामने इतनी बार ग्राता है कि ग्राश्चर्य होता है। समकामियों का यह दावा कि वे मनुष्य जाति का एक श्रेष्ठ ग्रंश हैं, उस समय बिलकुल मिथ्या सिद्ध हो जाता है, जब हम यह देखते हैं कि एक-एक स्नायु-रोगी में समकामी प्रवृत्तियों का ग्रस्तित्व दिखाई देता है ग्रौर उसके ग्रधिकतर लक्षण इस गुद्ध समकामिता या (प्रतीपता) को ही सूचित करते हैं। जो लोग खुले ग्राम ग्रपने ग्रापको समकामी बताते हैं वे सिर्फ वही लोग हैं जिनमें समकामिता सचेत ग्रौर व्यक्त होती है। इनकी संख्या उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिनमें गुप्त होती है। सच तो यह है कि ग्रपने ही लिंग बाला ग्रालम्बन ग्रपनाने को प्रेम करने के सामर्थ्य की शाखा का नियमित

<sup>?.</sup> Inversion.

प्ररूप मानना पड़ता है, श्रौर नित्य ऐसी नई जानकारी मिल रही है जिसके कारण इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानना पड़ता है। इससे व्यक्त समकामिता तथा प्रकृत रख के फर्क निश्चित रूप से मिट नहीं जाते। उनका ग्रपना व्यावहारिक महत्व है तो बना रहता है, पर सिद्धांत की दृष्टि से उनका मूल्य बहुत ही कम रह जाता है। ग्रसल में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक मानसिक विकार 'पैरानोइग्रा' जिसे ग्रब स्थानान्तरण स्नायु-रोगों में नहीं समभा जाता, सदा अनुचित रूप से प्रबल समकामी प्रवृत्तियों को दवाने की कोशिश से ही पैदा होता है। शायद ग्रापको याद होगा कि हमारी एक रोगिणी ग्रपने मनोग्रस्तता-कार्य में एक पुरुष का, ग्रर्थात् ग्रपने पित का, जिसे उसने छोड़ दिया था, ग्रिमनय करती थी; ऐसे लक्षण जिनमें पुरुष का रूप धारण किया जाता है, स्नायविक स्त्रियों में ग्राम तौर से होते हैं। यदि इसे वास्तव में समकामिता से उत्पन्न न माना जाए तो निश्चित रूप से इसका उसके उद्गमों से नज़दीकी सम्बन्ध है।

जैसा कि सम्भवतः ग्राप जानते हैं, हिस्टीरिया का स्नायु-रोग शरीर के सब संस्थानों (रक्त-संचार, श्वास-संस्थान ग्रादि) में ग्रपने लक्षण पैदा कर सकता है, श्रौर इस प्रकार सब कार्यों में गड़बड़ी कर सकता है। विश्लेषण से प्रकट होता है कि विकृत बताए गए वे सब आवेग, जिनका उद्देश्य जननेन्द्रिय के स्थान पर किसी श्रीर ग्रंग को लाना होता है, इन लक्षणों में श्रिभव्यक्त होते हैं। इस प्रकार, ये श्रंग जननेंद्रियों के स्थानापन्न के रूप में कार्य करते हैं। हिस्टीरिया के लक्षणों के श्रव्ययन से ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शारीरिक श्रंगों के जो श्रपने कार्य हैं, उनके ग्रलावा उनका यौन या **कामजनक** ग्रर्थ भी है; ग्रौर यदि उनसे कामजनक प्रयोग बहुत ग्रधिक किया जाएगा तो उनके ग्रसली कार्य में बाधा पड़ेगी। इस प्रकार हमें यौन वृत्ति से जिन श्रंगों का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता, उनमें हिस्टीरिया के लक्षणों के रूप में जो असंख्य संवेदन और स्नायुदीपन होते हैं, उनका ग्रर्थ ग्रसल में यह है कि ग्रन्य ग्रंग जननेंद्रियों का कार्य छीनकर विकृत यौन इच्छाग्रों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार हमें यह भी पता चल जाता है कि खासकर पोषण ग्रौर विसर्जन के ग्रंग यौन उत्तेजना देने में कितना ग्रधिक कार्य कर सकते हैं। ग्रसल में यह वही चीज है जो काम-विकृतियों में व्यक्त होती है; फर्क इतना ही है कि काम-विकृतियों में यह ग्रसंदिग्ध रूप से ग्रीर बिना कठिनाई के पहचानी जा सकती है, जब कि हिस्टीरिया में हमें लक्षण का निर्वचन करना पड़ता है, ग्रौर तब हम वह विकृत काम-श्रावेग व्यक्ति की चेतना में नहीं वताते, बल्कि उसके व्यक्तित्व के ग्रचेतन भाग में बताते हैं।

मनोग्रस्तता-रोग के विशिष्ट लक्षण के बहुत-से प्ररूपों में से ग्रधिक महत्वपूर्ण

<sup>?.</sup> Erotogenic.

प्ररूप वे हैं जो विकृत उद्देश्यवाली यौन प्रवृत्तियों के एक समूह, अर्थात् पीड़कतोष समूह, की अनुचित शक्ति के कारण पैदा होते हैं। मनोग्रस्तता-रोग की संरचना के अनुसार ही ये लक्षण मुख्यतः इन इच्छाओं से बचाव का काम करते हैं, अथवा वे सन्तुष्टि और अस्वीकृति के बीच मौजूद ढंढ को प्रकट करते हैं। पर सन्तुष्टि भी चुप नहीं बैठी रहती। यह जानती है कि रोगी के व्यवहार में चक्करदार रास्ता पकड़कर और विशेष रूप से अपने को स्वयं यंत्रणा देकर कैसे अपने को ग्राग बढ़ाया जाए। इस स्नायु-रोग के और रूप बहुत अधिक 'चिता' और सोचते रहना है; इनसे उन कार्यों का, जो प्रकृत रूप में यौन सन्तुष्टि की तैयारी के कार्य हैं, अतिरंजित कामुकीकरण प्रकट होता है: जैसे देखने की, छूते की, और अन्दर की बात जानने की इच्छा। इसी कारण इस रोग में स्पर्श के भय और मनोग्रस्तीय 'धोने' का इतना अधिक महत्व हो जाता है। मनोग्रस्तता-क्रियाओं का बहुत बड़ा भाग हस्तमैथन की प्रच्छन रूप में पुनरावृत्ति और रूप-भेद होता है और यह स्वीकार किया जाता है कि यौन कल्पनाओं की जो विविध उड़ानें हैं, उन सबमें एक यही कार्य एक समान मौजूद रहता है।

काम-विकृति ग्रौर स्नायु-रोग का सम्बन्ध ग्रधिक विस्तार से दिखाना कुछ भी कठिन नहीं है, पर मैं समफता हूं कि मैंने अपने प्रयोजनों के लिए काफी कह दिया है । पर लक्ष गों के निर्वचन में विकृत काम-प्रवृत्तियों के बारे में इतनी जानकारी हो जाने के बाद हमें मनुष्य जाति में उसकी बारंबारता और तीव्रता को बहुत अधिक महत्व देने से बचना चाहिए। ग्रापने सुना है कि प्रकृत यौन सन्तुष्टि की कुंठा से स्तायु-रोग पैदा हो सकता है । वास्तविक जीवन में इस कुंठा के कारण श्रावदयकता यौन उत्तेजन के अप्रकृत रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाती है। बाद में आप समभ सकेंगे कि यह कैसे होता है; कम से कम श्राप इतना तो समफ ही जाएंगे कि इस तरह के एक साथ अवरोध से विकृत ग्रावेगों का बल बढ़ जाएगा ग्रीर ग्रब वे तव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे जबकि वास्तविक रूप में प्रकृत यौन-सन्त् ब्टि में कोई रुकावट न होती । प्रसंगत:, ऐसी ही बात व्यक्त काम-विकृतियों में भी दिखाई देगी । बहुत-से उदाहरणों में वे नैसर्गिक काम-वृत्ति की प्रकृत संत्िष्ट में ग्रनचित रूप से बड़ी कठिनाइयों के कारण पैदा या सिकय होती हैं, ग्रीर ये कठिनाइयां ग्रस्थायी दशाग्रों या स्थायी संस्थाग्रों से पैदा होती हैं। दूसरे उदाहरणों में विकृत प्रवृत्तियां निश्चित रूप से ऐसी ग्रवस्थाग्रों से बिलकुल स्वतन्त्र होती हैं। ऐसा लगता है मानो वे सम्बन्धित व्यक्ति के लिए स्वाभाविक यौन जीवन हैं।

शायद श्राप थोड़ी देर के लिए यह समभ रहे होंगे कि इन सब बातों से प्रकृत श्रीर विकृत यौन वृत्ति के सम्बन्ध स्पष्ट होने के बजाय श्रीर श्रस्पष्ट होने लगते हैं;

<sup>?.</sup> Sexualization.

पर यह बात मन में रखिए। यदि यह बात सही है कि यौन सन्तृष्टि के मार्ग की वास्तविक बाधाएं या इसके विषय में कृण्ठा उन लोगों में विकृत प्रवित्तयों को ऊपर के तल पर ले ग्राती है जिनमें ग्रन्यथा ऐसी कोई प्रवृत्ति न दिखाई देती, तो हमें यह निष्कर्ष मानना ही होगा कि इन लोगों में कोई ऐसी चीज है जो उन काम-विकृतियों को अपनाने को तयार हैं, या आप कहना चाहें तो ये प्रवृत्तियां उनमें गुप्त रूप में अवश्य मौजूद हैं। इस प्रकार मैंने जिन दो नए प्रेक्षणों की बात कही थी, उनमें से दूसरे पर हम ग्रा जाते हैं। मनोविश्लेषण की जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि बच्चों के यौन जीवन की पड़ताल करना ग्रावश्यक है, क्योंकि लक्षणों के विषय में जो संस्मरण ग्रीर साहचर्य सामने ग्राते हैं, वे सदा शैशव के श्रारम्भिक वर्षों पर लौटा ले जाते हैं। जो बात हमने इस तरह खोजी थी, उसके एक-एक अंश की पुष्टि बालकों के प्रत्यक्ष प्रेक्षण से हो चुकी है। इस प्रकार यह पता चला है कि सब विकृत यौन प्रवृत्तियों का मूल बचपन में मिलता है। बालकों में वे सब विकृत प्रवृत्तियां ग्रहण करने का भुकाव होता है ग्रौर वे ग्रपनी ग्रपरि-पक्वता के अनुसार अलग-अलग मात्रा में उन सबके वशीभूत होते हैं, और उन्हें श्रपनाते हैं। संक्षेप में, विकृत यौन प्रवृत्ति शैशवीय यौन प्रवृत्ति ही है जो श्रब ग्रधिक बड़े रूप में और ग्रपने घटक-ग्रवयवों में खण्डित होती है।

ग्रब ग्राप काम-विकृतियों को बिलकुल दूसरे ही ढंग से देखेंगे ग्रौर मनुष्य जाति के जीवन से उनके सम्बन्ध की उपेक्षा नहीं करेंगे। पर इन ग्राश्चर्यकारक श्रौर ग्रजीब बातों के ज्ञान से श्रापमें कितनी परेशानी के भाव पैदा होंगे ! शुरू में निद्चित रूप से ग्राप प्रत्येक बात का निषेध करना चाहेंगे। इस तथ्य का कि बालकों में यौन जीवन कही जा सकने योग्य कोई चीज होती है, हमारे प्रेक्षणों की यथार्थता का ग्रौर बालकों के व्यवहार में उस चीज़ के साथ, जो बाद के वर्षों में विकृति कहलाती है, कोई सम्बन्ध देखने के हमारेदावे के ग्रौचित्य का ग्राप विरोध करेंगे। सबसे पहले तो मैं ग्रापके विरोध के प्रेरक कारण ग्रापके सामने रखूंगा, ग्रौर इसके बाद ग्रपने प्रेक्षणों का सारांश पेश करूंगा। यह कहना या समक्तना कि बालकों का कोई यौन जीवन नहीं होता, ग्रर्थात् उनमें यौन उत्तेजना, एक तरह की यौन ग्रावश्यकताएं ग्रौर सन्तुष्टि नहीं होती ग्रौर उनमें ये बातें बारह ग्रौर चौदह वर्ष की आयु के बीच एकाएक आ जाती हैं, और दृष्टियों के अलावा जैविकीय दृष्टि से भी वैसा ही ग्रसम्भाव्य, बल्कि बेहूदा होगा, जैसे यह कल्पना करना कि वे बिना जननेन्द्रियों के पैदा होते हैं ग्रौर तरुणावस्था में उनमें जननेन्द्रियां फूटने लगती हैं। उनमें इस समय ग्रसल में जो चीज पैदा होती है वह है प्रजनन सम्बन्धी कार्य, जो उस समय शरीर भ्रौर मन में मौजूद सामग्री का श्रपने प्रयोजनों के लिए उप-योग कर लेता है। स्राप यौन प्रवृत्ति स्रौर प्रजनन को एक दूसरे से मिला रहे हैं ग्रौर इस तरह ग्राप यौन प्रवृत्ति, काम-विकृतियों ग्रौर स्नायु-रोगों को समभने का रास्ता स्वयं बन्द कर रहे हैं। इसके अलावा, इस भूल में एक अर्थ भी है। कहने में ग्रजीब मालूम होता है, पर इसका मूल कारण यह है कि ग्राप सब कभी बालक रहे हैं, ग्रौर वालकपन में ग्राप शिक्षा के प्रभाव में रहे हैं। क्योंकि शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य यह भी है कि वह नैसर्गिक यौन प्रवित्त को, जब वह प्रजनन सम्बन्धी कार्य के रूप में विकसित हो जाती है तब, संयत करे, सीमित करे, ग्रौर व्यक्ति के नियंत्रण में रखे (व्यक्ति का नियंत्रण ग्रौर समाज की श्रावश्यकता एक ही बात है)। इसलिए समाज ग्रपने हित को देखते हुए बालक के पूर्ण परिवर्धन को तबतक के लिए टाल देता है, जबतक कि वह बौद्धिक परिपक्वता की एक निश्चित स्थिति पर न पहुंच जाए, क्योंकि नैसर्गिक यौन प्रवृत्ति के पूर्ण रूप में किपाशील हो जाने पर शिक्षणीयता ग्रर्थात् शिक्षा-प्राप्ति की योग्यता प्राय: खत्म हो जाती है। यदि ऐसा न किया जाए तो निसर्ग-वृत्ति सब रुकायटों को छौर परिश्रम से खड़े किए गए सभ्यता के ढांचे को तोड़-फोड़कर फेंक देगी। इसे संयत करने का काम स्राप्तान भी नहीं है। इस दिशा में सफलता त्रायः बहुत कम होती है, पर कभी-कभी बहुत ग्रधिक भी होती है । मूलतः समाज का प्रेरक भाव ग्राधिक है क्योंकि इसके पास <mark>इतने</mark> साधन नहीं हैं कि यह ग्रपने सदस्यों के बिना परिश्रम किए उनके जीवन का भरण-पोषण कर सके, इसलिए उसे यह यत्न करना पड़ता है कि इन सदस्यों की संख्या ग्रधिक न बढ़ सके ग्रौर उनकी शक्ति यौन व्यापारों से हटकर ग्रपने कार्य पर लगी रहे—इसलिए जीवन-धारण के लिए होने वाला नित्य ग्रौर ग्रादिकाल से चला ग्राता हुग्रा संघर्ष ग्राज तक चल रहा है।

यनुभव से शिक्ष कों को यह पता चला होगा कि यगली पीढ़ी की यौन इच्छा को ढालने का कार्य तभी सफल हो सकता है जब तूफान फटने तक प्रतीक्षा करने के बजाय शुरू में ही उसपर ग्रसर डाला जाए ग्रौर तहणावस्था से पहले ही वालकों के यौन जीवन में दखल दिया जाए। इसलिए वालक के प्रायः सब ग्रैश्वीय यौन ब्यापारों पर रोक लगा दी जाती है, या उन्हें ग्रहिकर बना दिया जाता है। ग्रादर्श यह रहा है कि बालक के जीवन को निष्काम या कामहीन बना दिया जाए ग्रौर धीरे-धीरे इसका यह नतीजा हुग्रा है कि हम इसे वास्तव में निष्काम मानने लगे हैं ग्रौर विज्ञान भी इसे ऐसा ही बताता है। इसलिए प्रतिष्ठित विश्वासों ग्रौर लक्ष्यों से कोई विरोध न होने देने के लिए बालकों के यौन व्यापार से ग्रांख मींच ली जाती है—ग्रौर यह कोई छोटी सफलता नहीं है—ग्रौर उधर विज्ञान इसकी दूसरे ढंग से व्याख्श करके सन्तुष्ट हो जाता है। छोटे बालक को शुद्ध ग्रौर निर्दोष माना जाता है। जो इससे भिन्न बात कहे उसको मनुष्य जाति की कोमलतम ग्रौर पवित्रतम भावनाग्रों पर ग्रविश्वास करने वाला कहा जाता है।

सिर्फ बालक इस रूढ़ प्रथा में कोई हिस्सा नहीं लेते। वे बड़ी चतुराई से भ्रपनी पशु-प्रकृति पर जमे रहते हैं भ्रौर स्राग्रहपूर्वक यह प्रदिशत करते हैं कि 'शुद्धता' उन्हें ग्रभी सीखनी है। कैसी विचित्र बात है कि जो लोग बालकों में काम-प्रवृत्ति होने का नियंध करते हैं, वे ही इसको रोकने के लिए होने वाले शिक्षणात्मक उपायों को शिक्षण करने का सबसे ग्रधिक विरोध करते हैं। बच्चों में कोई भी 'दूषित प्रवृत्ति', जिसके होने का वे नियंध करते हैं, दीखने पर वे ही उसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करते हैं। इसके ग्रलावा, सिद्धान्त-विचार की दृष्टि से यह बात बड़े महत्व की है कि जीवन का जो समय निष्काम बालकपन सम्बन्धी संस्कार का सबसे प्रबल खण्डन करता है, ग्रर्थात् पांच या छः वर्ष की न्नायु तक का समय, वह वही समय है जो ग्रधिकतर लोगों में विस्मृति के पर्दे में छिपा रहता है। यह विस्मृति विश्लेषण द्वारा पूरी तरह हटाई जा सकती है, पर विश्लेषण से पहले भी उसके ग्रन्दर प्रवेश होता था, ग्रीर बालकपन के कुछ स्वप्न कायम रहते थे।

ग्रव मैं ग्रापको बालक के वे यौन व्यापार बताऊंगा जो सबसे ग्रधिक स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। यह अधिक अच्छा होगा कि मैं पहले आपको लिबिडो या राग या काम-क्षुधा का परिचय दे दूं। लिबिडो या राग बिलकुल **क्षुधा** की तरह है। यह वह बल है जिसके द्वारा नैसिंगक यौन वृत्ति वैसे ही अपनी अभिवास्ति करती है जैसे पोषण की निसर्ग-वृत्ति भूख के द्वारा अपनी ग्रिभव्यक्ति करती है। यौन उत्तेजन स्रौर सन्तुष्टि स्रादि स्रन्य शब्दों की कोई परिभाषा देने की स्राव-इयकता नहीं । निर्वचन को शिशु के यौन व्यापारों के विषय में बहुत कुछ करने योग्य काम मिलता है, जैसा कि श्राप श्रासानी से समक्त जाएंगे, श्रीर निःसंदेह ग्रापको ग्राक्षेप करने के लिए भी कारण दिखाई देगा । यह निर्वचन किसी लक्षण से पीछे की ग्रोर चलते हुए मनोविश्लेषणात्मक जांच के ग्राधार पर बना हुग्रा है । शिशु के प्रथम यौन उत्तेजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण दूसरे कार्यों के सिलसिले में प्रकट होते हैं। इसकी मुख्य दिलचस्पी, जैसा कि ग्राप जानते हैं, पोषण प्राप्त करने से सम्बन्ध रखती है। जब वह बिलकुल सन्तुष्ट होकर छाती पर पड़ा सोता है, तब उसके चेहरे पर पूर्ण परितृप्ति होती है, जो बाद के जीवन में शुकक्षरण के श्रनुभव के वाद फिर दिखाई देगी। यह बात निष्कर्ष निकालने के लिए काफी नहीं है, पर हम देखते हैं कि शिशु पोषण पाने के लिए स्रावश्यक किया वास्तव में पोषण न पाते हुए भी करता रहना चाहता है। इसलिए इसका कारण भूख नहीं है। हम इस किया को 'सुख के लिए चूसना कहते हैं' (रबड़ का निप्पल चूसते रहना बच्चों को ग्रच्छा मालूम होता है); ग्रीर जब शिशु ऐसा करता है तब फिर वह वही म्रानन्दपूर्ण परितृष्ति प्रकट करता हुम्रा सो जाता है—इस तरह हम देखते हैं कि चूसने की किया अपने आप में सन्तुष्टि देने के लिए काफी है। धीरे-धीरे उसे ऐसी ग्रादत पड़ जाती है कि वह इस तरह निष्पल चूसे बिना नहीं सोता । बुडापेस्ट

<sup>?.</sup> Sexual orgasm.

के निवासी ग्रौर बच्चों का इलाज करने वाले वयोवृद्ध डाक्टर लिन्डनर ने सबसे पहले इस प्रतिक्रिया को यौन प्रकृति का बताया था। बच्चों की देखमाल करने वाली नमें तथा ग्रौर लोग इस चूसने के बारे में यही विचार रखते मालूम होते हैं। उन्हें इसमें सन्देह नहीं कि इसका एकमात्र प्रयोजन इससे प्राप्त होने वाला सुख ही है। वे इसे बच्चों की 'शैतानी' समभते हैं, ग्रौर यदि बच्चा इसे खुद नहीं छोड़ देता तो वे उसकी यह ग्रादत छुड़ाने के लिए सख्त उपाय बरतते हैं, ग्रौर इस तरह हमें पता चला कि शिशु सुख-प्राप्ति से भिन्न कोई उद्देश्य न होते हुए कुछ कियाएं करता है। हम मानते हैं कि सबसे पहले यह सुख पोषण-ग्रहण के समय प्राप्त होता है, पर शिशु पोषण से ग्रलग भी इसका सुख-भोग करना जल्दी ही सीख जाता है। इससे प्राप्त परितुष्टि सिर्फ मुख ग्रौर होठों के क्षेत्र से सम्बन्धित होती है। इसलिए इन क्षेत्रों को हम कामजनक क्षेत्र कहते हैं, ग्रौर इस चूसने से उत्पन्न सुख को ग्रौन-सुख बताते हैं पर इस शब्द के प्रयोग के ग्रौचित्य के बारे में ग्रभी हमें विचार करना है।

यदि बालक अपने मन की बात कह सकता तो वह अवश्य यह मानता कि माता की छाती चूसने का कार्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसका यह कहना गलत नहीं होता, क्योंकि इस कार्य से जीवन की दो सबसे बड़ी आवश्यकता श्रों की एक साथ पूर्ति हो जाती है । फिर, मनोविश्लेषण से पता चलता है, ग्रौर उससे म्राश्चर्य भी होता है कि इस कार्य का कितना स्रधिक मानसिक महत्व सारे जीवन में बना रहता है । पोषण के लिए स्तन चूसने से ही सारे यौन जीवन का परिवर्धन होता है। यह बाद में मिलने वाली प्रत्येक यौन सन्तुष्टि का ग्रलभ्य मूर्त रूप है ग्रौर ग्रावश्यकता के समय कल्पना प्रायः इसी पर लौटकर पहुंचती है । चूसने की इच्छा में माता की छाती के लिए इच्छा भी शामिल है, श्रौर इसलिए माता की छाती यौन इच्छा का पहला भ्रालम्बन है; जो म्रालम्बन बाद में बनते हैं, उनके निर्धारण में इस प्रथम श्रालम्बन का कितना महत्व होता है, यह रूपान्तरण ग्रौर स्थाना-पन्तता द्वारा मानसिक जीवन के बहुत दूरवर्ती क्षेत्रों पर कितना प्रभाव डालता है, इसकी पूरी-पूरी धारणा श्रापको कराने में मैं श्रसमर्थ हूं;पर सबसे पहले जब बालक सुख के लिए चूसता है, तब इस ग्रालम्बन को छोड़कर इसके स्थान पर वह श्रपने शरीर के एक हिस्से का प्रयोग करता है। यह अपने अंगूठे या अपनी जीभ को चूसता है। इस प्रकार यह सुख-प्राप्ति के प्रयोजन के लिए ग्रपने ग्रापको बाहरी दुनिया की सहमति से स्वतंत्र कर लेता है, ग्रौर उत्तेजन के क्षेत्र में शरीर के एक दूसरे हिस्से को लाकर, ग्रौर इस तरह उसका विस्तार करके ग्रपने सुख तीव्र कर लेता है। सब कामजनक क्षेत्र बराबर सुख नहीं दे सकते, इसलिए जब शिशु, जैसा कि लिन्डनर ने कहा है, अपने शरीर को टटोलता हुआ अपनी जननेन्द्रियों से विशेष रूप से उत्तेजन योग्य क्षेत्र का पता लगा लेता है, और इस तरह सुखार्थ चूसने से

स्वयंरित का रास्ता ढूंड़ लेता है, तब यह एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है।

सुखार्थ चुसने के स्वरूप के बारे में इस विचार ने बौशवीय यौन प्रवृत्ति की दो निश्चायक विशेषतास्रों की स्रोर हमारा घ्यान खींचा है । ये प्रबल शारीरिक स्राव-इयकताओं की संत्रिष्ट के सिलसिले में सामने आती है और आत्मकामितः ° व्यव-हार करती हैं, अर्थात् ये अपने शरीर में ही अपने आलम्बन खोजती हैं और प्राप्त करती हैं। जो बात पोषण-प्रहण करने के बारे में बहत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वहीं कुछ दूर तक मल-त्याग के प्रक्रम में भी होती है। हम इस निष्कर्ष पर पहं-चते हैं कि शिशुओं को पेशाब श्रौर स्रांतों का मल निकालने में सुख अनुभव होता है ग्रौर वे बहुत शीघ्र इन कियाग्रों को इस तरह करने की कोशिश करते हैं जिससे इन कामजनक क्षेत्रों में इन कियाग्रों के साथ होने वाले फिल्लियों के उत्तेजन से उन्हें यथासम्भव ग्रधिक से ग्रधिक परितुष्टि मिल सके। जैसा कि लो एन्ड्रियास ने बताया है, किसी अन्तः प्रेरणा से प्रेरित होकर बाहरी दूनिया सबसे पहले इस जगह रुकावट के रूप में सामने स्नाती है। वह बालक की सुख की इच्छा का विरोध करने वाले बल के रूप में उसके सामने ग्राती है--यहीं उसे बाद के जीवन में ग्रनु-भव होने वाले बाहरी ग्रौर भीतरी द्वंद्वों का पहला संकेत मिलता है। जब वह स्वयं चाहे तब मल-त्याग न करे, बल्कि दूसरे लोगों द्वारा नियत समय पर ही मल-त्याग करे। उसे सुख के इन स्रोतों को छोड़ने की प्रेरणा देने के लिए उससे कहा जाता है कि इन कार्यों से सम्बन्धित हर बात 'बुरी' या 'ग्रनुचित' है ग्रौर उसे छिपाना चाहिए । इस प्रकार, उसे पहली बार दूसरों की दृष्टि में ग्रपना मान पाने के लिए ग्रपना सुख छोड़ने को कहा जाता है । मल-त्याग के प्रति उसका श्रपना रुख <mark>शुरू</mark> में बड़ा भिन्न होता है। ग्रपने खुद के मल से उसमें कोई घृणा पैदा नहीं होती। वह उसे अपने शरीर के हिस्से की तरह मानता है, श्रौर छोड़ना नहीं चाहता। वह उसका उपयोग अपने प्रिय लोगों को अपने चिह्न की सबसे पहली 'मेंट' देने में करता है। शिक्षा के द्वारा इन प्रवृत्तियों से हटा दिए जाने पर भी वह स्रपनी 'भेंटों' स्रौर स्रपने **'**घन' को उतना ही महत्व देता रहता है । पेशाब करने की स्रपनी सफ-लता उसे विशेष ग्रभिमान की बात मालूम होती है।

मैं जानता हूं कि कुछ समय से श्राप मुभे रोकने के लिए यह कहने को उतावले हो रहे हैं: "ये बेहूदी बातें बन्द करो! श्रांतों की गित से बच्चे भी सुखदायक यौन तृष्ति करते हैं! मल भी कीमती वस्तु है श्रौर गुदा एक तरह की जननेन्द्रिय है! हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, पर हम यह समक्ष गए हैं कि बालकों के डाक्टरों श्रौर शिक्षा-शास्त्रियों ने मनोविश्लेषण श्रौर इसके निष्कर्षों को क्यों इस तरह बलपूर्वक श्रस्वीकार किया है।" जरा भी नहीं। श्राप इस समय यह बात

<sup>?.</sup> Auto-erotically.

भूल गए हैं कि मैं ग्रापको शैशवीय यौन जीवन के वास्तविक तथ्यों ग्रीर यौन विक्वतियों के वास्तविक तथ्यों के बीच सम्बन्ध दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्राप यह क्यों भूल जाते हैं कि बहुत-से समकामी श्रौर विषमकामी वयस्कों में ग्दा सचम्च उसी प्रयोग में त्राती है, जिसमें मैथुन के समय योनि-मार्ग काम त्राता है ? श्रौर ऐसे बहुत-से लोग हैं जो ग्रांतों से मल-त्याग के समय ग्रनुभव होनेवाले सुखदायी सम्वेदनों को सारे जीवन कायम रखते हैं श्रीर उन्हें काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। जब बालक कुछ बड़े हो जाएंगे और इन बातों के बारे में बोल सकेंगे तब ग्रापको उनसे ही यह पता चल जाएगा कि मल-त्याग के काम में उनकी कितनी दिलचस्पी है ग्रौर दूसरों को यह कार्य करते हुए देखकर उन्हें कितना सुख मिलता है। यदि श्रापने उन्हें पहले बाकायदा डरा दिया है तो वे बहुत श्रच्छी तरह समभ जाएंगे कि उन्हें इन बातों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अन्य जिन बातों पर म्राप विश्वास नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं म्रापका ध्यान विश्लेषण में प्रकट हुए साक्ष्य तथा बालकों के प्रत्यक्ष प्रेक्षण की ओर खींचना चाहता हूं ग्रीर ग्रापसे कहता हूं कि इन सब बातों को न देखने या किसी भिन्न रूप में देखने में बुद्धि पर बलात्कार करना ही होगा, और मुभे आपके इस विचार से भी कुछ अहिच नहीं है कि बालकों के यौन व्यापारों और यौन विकृतियों का सम्बन्ध विशेष रूप से प्रभा-वोत्पादक है। यह तो क्रम-विधान की बात है कि उनमें यह सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि बालक में जरा भी गौन जीवन होता है तो वह विकृत प्रकार का ही होना चाहिए क्योंकि थोड़े-से अस्यष्ट संकेतों के अलावा उसमें उन सब बातों का श्रभाव होता है जो यौन प्रवृत्ति को प्रजनन कार्य में बदल देती हैं। इसके श्रलावा, सब काम-विकृतियों की यह एक सामान्य विशेषता है कि उनमें उद्देश्य प्रजनन नहीं रहता। ग्रसल में, इसी कसौटी से हम यह फैसला करते हैं कि कोई यौन व्यापार विकृत है, अर्थात् यदि यह अपने प्रजनन के उद्देश्य को छोड़कर चलता है ग्रीर स्वतन्त्र रूप से परितृष्टि प्राप्त करना चाहता है तो यह विकृत है । इसलिए श्राप समभ जाएंगे कि यौन जीवन के परिवर्धन में खाई श्रौर मोड़ विन्दू उस स्थान पर हैं, जहां यह प्रजनन के प्रयोजनों के अधीन होता है। इस परिवर्तन से पहले होने वाली प्रत्येक चेष्टा को, जो इसके अनुरूप नहीं चलती, और सिर्फ़ परितुष्टि-प्राप्ति का साधन बनती है, 'काम-विकृति' के ग्रसम्मानित नाम से पुकारा जाता है, श्रीर इस रूप में उसको नफरत की निगाह से देखा जाता है।

तो, शैशवीय यौन प्रवृत्ति का संक्षिप्त वर्णन स्रागे बढ़ाया जाए। जो बात मैंने स्रापसे दो शारीरिक संस्थानों के बारे में कही है, उसके बारे में स्रन्य संस्थानों की उसी तरह सूक्ष्म परीक्षा करके बात को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों के यौन

<sup>?.</sup> Heterosexual.

जीवन में सिर्फ उन घटक-निसर्ग-वृत्तियों की एक श्रृंखला के सिर्फ वे व्यापार होते हैं जो एक दूसरे से स्वतन्त्र रहते हुए कुछ उसके अपने शरीर में और कुछ पहले ही से किसी बाहरी श्रालम्बन में परितुष्टि पाना चाहते हैं। इन शारीरिक संस्थानों के श्रंगों में शीघ्र ही पहला स्थान जननेन्द्रिय संस्थान का हो जाता है; ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें किसी अन्य जननेन्द्रिय या श्रालम्बन की मदद के बिना, अपनी ही जननेन्द्रिय में सुखदायक परितुष्टि, शैशव के दूध चूसने के समय की श्रादतन स्वयं रित से शुक्र होकर तरुणावस्था में होनेवाली श्रावश्यकता से उत्पन्न स्वयं रित तक, बिना व्यवधान के जारी रहती है श्रीर उसके बाद भी श्रानिश्चत काल तक कायम रहती है। प्रसंगत: स्वयं रित का विषय इतने से खत्म नहीं हो गया। इसमें श्रानेक दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है।

इस चर्चा को मैं बहुत नहीं बढ़ाना चाहता, पर फिर भी, बच्चों में जो यौन कुतूहल होता है, उसकी कुछ बात अवश्य कहना चाहता हूं। बाल्य यौन वृत्ति की यह इतनी बड़ी विशेषता है ग्रौर स्नायु-रोग के लक्षण-निर्माण के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता । शैशवीय यौन कुतूहल बहुत छोटी उम्र में, कभी-कभी तीसरे वर्ष से भी पहले, शुरू हो जाता है। यह लिंगों के भेद से सम्बन्ध नहीं रखता। बालकों के लिए इसका कोई ग्रर्थ नहीं है, क्योंकि वे, कम से कम लड़के तो, दोनों लिंगों में वही पुरुष-जननेन्द्रिय समऋते हैं। यदि फिर कोई लड़का अपनी छोटी बहन या साथ खेलने वाली लड़की की योनि देख ले तो वह तरन्त अपनी इन्द्रियों के साक्ष्य का निषेध करना चाहता है, क्योंकि वह यह धारणा . नहीं बना सकता कि कोई उसकी तरह का मनुष्य प्राणी उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण से रहित भी हो सकता है। बाद में इससे जो शक्यताएं या किए जा सकने वाले कार्य उसके सामने आते हैं, उन्हें देखकर वह भयभीत हो जाता है। उसे अपने इस छोटे-से म्रंग पर बहुत घ्यान देते देखकर पहले जो धमिकयां दी गई थीं, उनका प्रभाव उसे अब अनुभव होने लगता है। उसपर बाधियाकरण ग्रन्थि का आधिपत्य हो जाता है, जो उसके स्वस्थ रहने पर उसके चरित्र-निर्माण में,रोगी होने पर उसके स्नायु-रोग के निर्माण में श्रौर यदि उसका मनोविश्लेषण द्वारा इलाज किया जाता है तो उसके प्रतिरोधों के निर्माण में इतना महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम जानते हैं कि छोटी लडिकयां बड़े दिष्टगोचर शिश्न के ग्रभाव से श्रपने में भारी कमी श्रनुभव करती हैं, ग्रौर लड़कों में इसके होने पर ईर्ष्या रखती हैं, इसी मूल से प्रथमतः पुरुष होने . की इच्छा पैदा होती है, जो किसी स्त्रियोचित परिवर्धन के साथ ठीक समंजन न होने के कारण बाद में स्नायु-रोग में फिर ग्रा जाती है। इसके ग्रलावा, लड़की की भगनासा बालकपन में हर प्रकार से शिश्न के तुल्य होती है । यह विशेष उत्तेज-

१. Component-instincts. २. Genitalia.

नीयता का क्षेत्र है, जिससे ग्रात्मकामीय सन्तुष्टि प्राप्त होती है। नारीत्व में संक-मण होने के समय बहुत कुछ परिणाम इस बात पर निर्भर है कि यह संवेदिता, बहुत पहले ग्रौर पूरी तरह, भगनासा से हटाकर योनि-मुख पर पहुंचा दी गई या नहीं। जो नारियां यौन दृष्टि से संवेदनशून्य कहलाती हैं, उनमें भगनासा दृढ़ता से इस संवेदिता या संवेदनशीलता को कायम रखती है।

बालकों की यौन दिलचस्पी प्रथमतः जन्म की समस्या के प्रति होती है--थेबन स्फिक्स के पीछे भी यही समस्या है। यह कृत्हल अधिकतर दूसरे बालक के आने के ग्रहंकारमूलक भय से पैदा होता है। बालकों को इसका जो यह प्रचलित उत्तर दे दिया जाता है कि चिड़िया बच्चे दे जाती है, उसपर छोटे बालक भी, जितना हम समभते हैं, उससे बहुत ग्रधिक ग्रविश्वास करते हैं। बड़े ग्रादिमयों द्वारा ठगे-जाने ग्रौर फूठ द्वारा बहुलाए जाने की भावना से उनमें ग्रलग रहने ग्रौर स्वतंत्र होने का भाव पैदा होता है।पर बालक ग्राप इस समस्या को हल नहीं कर सकता। उसकी ग्रपरिवर्धित यौन रचना समभने की क्षमता की निश्चित सीमाएं बना देती है । पहले वह यह कल्पना करता है कि भोजन के साथ कोई विशेष वस्तू मिलाकर बालक बनाए जाते हैं। वह यह भी नहीं जानता कि बच्चे सिर्फ स्त्रियों के हो सकते हैं। बाद में उसे इसका पता चलता है और वह भोजन से बच्चे बनाए जाने का विचार छोड़ देता है, यद्यपि परियों की कहानियों में यह कायम रहता है। कुछ समय बाद वह जल्दी ही यह देख लेता है कि वच्चे बनाने में पिता का ग्रवश्य कुछ कार्य है, पर वह नहीं जान पाता कि यह कार्य क्या है । यदि वह अचानक मैथुन-कार्य देख ले तो वह यह समभता है कि यह स्त्री को दबाने का यत्न है, जैसे कुश्ती में होता है--सम्भोग का पीड़कतोष वाला ग्रवधारण; पर शुरू में वह इस कार्य का सम्बन्ध बच्चों के सर्जन से नहीं जोड़ता, यदि वह माता के बिस्तर या पेटीकोट पर खून का निशान देख लेता है तो वह इसे पिता द्वारा पहुंचाई गई चोट का प्रमाण समभता है। कुछ ग्रौर बड़ा होने पर वह सम्भवतः यह ग्रनुमान करता है कि पुरुष के लिंग का बच्चे पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पर शरीर के इस ग्रंग का पेशाब करने के ग्रलावा ग्रौर कोई कार्य वह नहीं समक्त सकता।

सभी बच्चे शुरू से यह विश्वास करते हैं कि बच्चे का जन्म ग्रांत में से होता है, ग्रर्थात् शिशु मल की तरह पैदा होता है। यह विचार तभी छूटता है, जब गुदा के क्षेत्र से उसकी सारी दिलचस्पी हटा दी गई हो, ग्रीर इसके बाद वह यह कल्पना करने लगता है कि नाभि का छिद्र या दोनों स्तनों के बीच के क्षेत्र से बच्चे का

१. स्फिक्स ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक दानव है, वह यात्रियों से पहे-लियां पूछता था और जो उन्हें हल नहीं कर पाते थे, उनका गला घोट देताथा।

जन्म होता है। कुछ-कुछ ऐसे तरीके से कुत् हली बालक यौन वृत्ति सम्बन्धी तथ्यों की कुछ जानकारी हासिल करता है बशर्ते कि वह ग्रज्ञान के कारण ग़लत रास्ते पर न चला जाए। वह तथ्यों को नजरन्दाज करता रहता है, ग्रौर ग्रन्त में उसे प्रायः तरुणावस्था से पहले के दिनों में उनका ग्रधूरा ग्रौर भद्दा वृत्तान्त पता चलता है जिससे उसमें प्रायः उपघातज प्रभाव पैदा होता है।

ग्रव, सम्भवतः ग्रापने सुना होगा कि 'यौन' या 'काम सम्बन्धी' शब्द के ग्रर्थ का मनोविश्लेषण ने ग्रकारण फैलाव कर डाला है, जिससे स्नायु-रोगों के यौन उद्गम ग्रौर लक्षणों के यौन ग्रर्थ के बारे में इसकी मान्यताएं खड़ी हो सकें। ग्रब ग्राप स्वयं यह फैसला कर सकते हैं कि यह फैलाव उचित है या नहीं। हमने 'यौनवृत्ति' या 'कामुकता' के ग्रवध।रण का ग्रर्थ विस्तृत कर दिया है, पर इतना ही विस्तृत किया है कि इससे विकृत व्यक्तियों ग्रौर बालकों के यौन जीवन को इसके ग्रन्तंगत लाया जा सके, ग्रर्थात् हमने इसे इसके ग्रर्थ का सही दायरा फिर प्राप्त करा दिया। मनोविश्लेषण के बाहर जिस चीज को यौन वृत्ति या कामुकता कहा जाता है, वह सिर्फ उस सीमित यौन जीवन पर लागू होती है जो प्रजनन कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, ग्रौर प्रकृत कहलाता है।

## लिबिडो या राग का परिवर्धन ग्रीर यीन संगठन

मुफ्ते ऐसा लगता है कि यौन वृत्ति के हमारे अवधारण के लिए काम-विकृतियों का कितना महत्व है। इन बात का मैं श्रापको पूरा निश्चय नहीं करा सकता, इस-लिए जहांतक मुभसे हो सकेगा, वहां तक मैं इस विषय पर प्रस्तुत किए हए अपने पहले के कथन को फिर से पेश करूंगा ग्रौर उसमें सुधार करूंगा।

श्राप यह न समिभए कि सिर्फ काम-विकृतियों के कारण ही हमें यौन वृत्तिया कामुकता के अर्थ में परिवर्तन करना पड़ा, जिसका इतना प्रबल विरोध हुआ है। शशवीय यौन प्रवृत्ति के ग्रध्ययन से इसके विषय में ग्रौर भी ग्रधिक बातें पता चली हैं, भ्रौर इन दोनों का मतैक्य निर्णायक था। परन्तु बचपन के बाद के वर्षों में शैशवीय कामुकता के व्यक्त रूप चाहे जितने श्रसंदिग्ध रूप में दिखाई दे, पर श्रारम्भिक वर्षों में वे निश्चित ही इतने अस्यष्ट और हलके होते हैं, कि उन्हें निश्चित नाम देना कठिन है। जो लोग विकास की श्रोर श्रीर विक्लेषण द्वारा प्रकाश में लाए गए सम्बन्ध-सूत्रों की स्रोर ध्यान नहीं देना चाहते, वे उन व्यक्त रूपों के यौन स्वरूप पर ग्रापत्ति उठाएंगे, श्रौर फिर उनमें कोई दूसरा स्वष्ट रूप से श्रलग न किया गया गुण बताएंगे। ग्रापको यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रवतक हमारे पास किसी घटना के यौन स्वरूप के लिए कोई व्यापक रूप से स्त्रीकृत कसौटी नहीं है--ग्रबतक हम प्रजनन कार्य से सम्बन्ध को ही इसकी कसौटी मानते रहे हैं, ग्राँर इसे हमने ग्रव्याप्ति दोष से दूषित बताकर, ग्रर्थात् बहुत संकुचित कहकर, ग्रस्वीकार कर दिया है। जैविकीय कसौटियां, जैसे डब्ल्यू० फ्लायस द्वारा सुफाई गई तेईस ग्रौर म्रद्राइस दिनों की भ्रावर्तताएं <sup>१</sup> बहुत म्रधिक विवादास्पद हैं। यौन प्रक्रमों के लिए हम जिन विशिष्ट रासायनिक विशेषताओं की धारणा शायद बना सकें, वे अभी खोजी नहीं जा सकी हैं। दूसरी ग्रोर वयस्कों की काम-विकृतियां काफी सुनिश्चित ग्रौर ग्रसंदिग्ध होती हैं, जैसा कि उनके व्यापक रूप के स्वीकृत वर्णनों से ध्वनित

<sup>?.</sup> Periodicities.

ही कोई ऐसी काम-विकृति हो जो प्रकृत व्यक्ति के यौन जीवन में न मिलती हो। सबसे पहले चुम्बन को ही विकृत यौन कार्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो कामजनक मुख-क्षेत्रों का मिलन होता है, दो जन-नेन्द्रियों का नहीं, पर इसे कोई विकृत नहीं कहता । इसके विपरीत, नाटक में इसे दिखाया जा सकता है क्यों कि इसे मैथुन-कार्य का एक परिष्कृत संकेत माना जाता है। फिर भी चुम्बन ऐसी चीज है जो ग्रासानी से पूर्ण काम-विकृति बन सकता है, अर्थात् तब जब यह इतनी तीव्रता में होता है कि सुखोत्त-जना ग्रीर शुकक्षरण इसके साथ ही हो जाते हैं, जो कि कोई ग्रसामान्य बात नहीं हैं। फिर, ग्राप देखेंगे कि एक व्यक्ति में ग्रालम्बन को ताकना ग्रौर उसे हाथ से स्वर्श करना यौन सुख के लिए अनिवार्य होता है; जबिक दूसरा, यौन उत्तेजन की पराकाष्ठा स्राने पर काटता है या चिऊंटी भरता है; किसी तीसरे प्रेमी में स्राल-म्बन के शरीर का जननेन्द्रिय क्षेत्र के ग्रलावा कोई ग्रौर क्षेत्र ग्रधिकतम उत्तेजना पैदा करता है; भीर इस तरह इनके ग्रनन्त भेद हो सकते हैं। इस तरह की किसी एक विलक्षणता वाले लोगों को प्रकृतों की श्रेणी में से निकलना ग्रौर विकृतों में शामिल करना बिलकुल बेतुका है। इसके विपरीत, यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि काम-विकृति का ग्रावश्यक तत्व यौन उद्देश्य से ग्रागे बढ़ जाना, जन-नेन्द्रियों के स्थान पर ग्रौर ग्रंगों को ले ग्राना, ग्रौर ग्रालम्बन में भिन्नताएं हो जाना नहीं हैं, बल्कि सिर्फ यह है कि व्यक्ति इन विषथनों या मार्ग-भ्रष्टतास्रों पर कितनी श्रनन्यता<sup>4</sup> से कायम रहता है, श्रीर इस तरह प्रजनन का प्रक्रम कहाने वाले मैथुर-कार्य को सर्वथा दूर कर देता है। जहां विकृत काम-चेष्टाएं प्रकृत मैथुन कार्य की पूर्ति को तीव्र करने, या वहां तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, वहां वे वास्तव में विकृत नहीं हैं। जिस तरह के तथ्य ग्रभी बताए गए ह, उनसे स्वभावतः प्रकृत भौर विकृत यौन प्रवृत्ति के वीच की खाई बहुत भ्रधिक पटने लगती है। इससे सीधा यह अनुमान निकलता है कि प्रकृत यौन प्रवृत्ति किसी अपने से पहले मौजूद प्रवृत्ति में से पैदा हुई है, ग्रौर इसके लिए इस वस्तु के कुछ ग्रंशों को बेकार समभ-कर छोड़ दिया गया, ग्रीर कुछ ग्रीर ग्रंश इसमें जोड़ दिए गए, जिससे इन्हें एक नए उद्देश्य, ग्रथीत् प्रजनन के उद्देश्य का साधन बनाया जा सके।

इस प्रकार विकृतियों के बारे में हमें जो दृष्टिकोण प्राप्त हुया है, उसका उप-योग करके स्रब हम शैंशवीय यौन प्रवृत्ति की समस्या पर स्रिष्ठिक स्पष्ट पृष्ठभूमि में स्रिष्ठिक गहरा विचार कर सकते हैं। पर इससे पहले मैं इन दोनों के एक महत्व-पूर्ण अन्तर की स्रोर स्रापका घ्यान खींचना चाहता हूं। साधारणतया विकृत यौन प्रवृत्ति बहुत स्रिष्ठिक सघन होती है; इसका सारा व्यापार एक—सौर स्रिष्ठिकतर सिर्फ एक—उद्देश्य की स्रोर होता है; कोई एक ही घटक-स्रावेग सर्वोपरि होता

<sup>?.</sup> Exclusiveness.

है—यह या तो वही होता है जो दिखाई दे रहा है, या इसने दूसरों को ग्रपने ही प्रयोजनों में लगा लिया है। इस दृष्टि से विकृत ग्रीर प्रकृत यौन प्रवृत्ति के बीच इसके सिवाय ग्रीर कोई ग्रन्तर नहीं कि प्रधान घटक-ग्रावेग ग्रीर इसलिए यौन-उद्देश्य भिन्न हैं। वे दोनों ही एक सुसंगठित कूर शासन हैं; फ़र्क यही है कि इनमें से एक में शासक वंश ने सारी सत्ता हिथया ली है, ग्रीर दूसरे में दूसरे ने। इसके विपरीत, शैशवीय यौन प्रवृत्ति में इस सघनता ग्रीर संगठन का मुख्यत: ग्रभाव होता है। इसके घटक-ग्रावेग भी उतने ही प्रवल होते हैं। उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से ग्रपने ही सुख के लिए प्रयत्न करता है। (बालकपन में) इस सघनता का ग्रभाव ग्रीर (वयस्कता में) इसका ग्रस्तित्व, ये दोनों बातें इस तथ्य के साथ विलकुल मेल खाती हैं कि प्रकृत ग्रीर विकृत दोनों यौन प्रवृत्तियां एक ही स्रोत, ग्रर्थात् शैशवीय यौन प्रवृत्ति से पैदा होती हैं। सच तो यह है कि काम-विकृति के ऐसे उदाहरण भी हैं जो शैशवीय यौन प्रवृत्ति से इस दृष्टि से ग्रीर भी मेल खाते हैं कि बहुत-सी घटक-निसर्ग-वृत्तियां ग्रीर उनके उद्देश्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए, उनमें परिविधत हो जाते हैं या स्थायी बन जाते हैं। इन उदाहरणों को यौन जीवन की विकृति के बजाय शैशवीयता कि कहना ग्रधिक सही है।

इतना जानने के बाद ग्रब हमें एक सुभाव पर विचार करना चाहिए, जो हमारे सामने स्रवश्य पेश किया जाएगा । कहा जाएगा : ''बालकपन की उन स्रनिश्चित ग्रभिव्यक्तियों को, जिनमें से बाद के यौन जीवन का परिवर्धन हुम्रा भ्रौर जिसे म्राप स्वयं ग्रनिश्चित मानते हैं, पहले से यौन प्रवृत्ति का प्रकटन बताने के लिए ग्रापने क्यों कमर कस ली है ? ग्राप उनका कार्यिकी की दृष्टि से वर्णन करके, ग्रौर सिर्फ़ इतना कहकर ही क्यों सन्तुष्ट नहीं हो जाते कि खाली चूसने और मल रोकने जैसे व्यापार छोटे बच्चों में पहले ही देखें जा सकते हैं, जिससे प्रकट होता है कि वे अपने अंगों से मुख प्राप्त करते हैं ? इस तरह ग्रापको शिशुग्रों में भी यौन जीवन का ग्रस्तित्व नहीं मानना पड़ेगा जो हमारी भावनाग्रों के लिए इतना ग्रहचिकर है।" इसका मैं यही उत्तर दे सकता हूं कि मुभ्ने शरीर के स्रंगों से उत्पन्न सुख के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मैं यह जानता हूं कि मैथुन या लैंगिक ऐक्य का सर्वोपिर सुख भी एक शारीरिक सुख ही है, जो जननेन्द्रिय की चेष्टा से पैदा होता है। पर क्या ग्राप मुभे बता सकते हैं कि यह शारीरिक सुख, जो शुरू में निष्काम होता है, कब यौन रूप प्राप्त करता है ? --परिवर्धन की ग्रांतिम कलाग्रों में तो इसका यौन रूप ग्रसंदिग्ध रूप से होता है। क्या हम इस 'ग्रंग-सुख' के बारे में यौन प्रवृत्ति की ग्रपेक्षा श्रधिक जानते हैं ? श्राप कहेंगे कि इसमें यौन रूप तब श्रा जाता है जब जननेन्द्रियां ग्रपना कार्य करने लगती हैं; यौन प्रवृत्ति या कामुकता का ग्रर्थ सिर्फ 'जननेन्द्रिय

<sup>?.</sup> Infantilism.

होता है। वे निश्चित ही यौन स्वरूप वाली हैं, चाहे आप उन्हें पतन के चिह्न किहिए या कुछ और; पर इतना हौसला अभी किसीने नहीं दिखाया कि उन्हें यौन-जीवन की घटनाओं में रखने के बजाय किसी और वर्ग में रख दें। सिर्फ उन्हें देखते हुए भी हमारा यह मानना उचित है कि यौन प्रवृत्ति अथवा कामुकता और प्रजनन कार्य एक बात नहीं हैं, क्योंकि वे सबकी सब काम-प्रवृत्तियां प्रजनन के उद्देश्य को अस्वीकार करती हैं।

यहां एक मजेदार-सी समानान्तर बात दिखाई देती है। श्रधिकतर लोग 'मानसिक' का ग्रर्थ 'चेतन' समफते हैं, पर हमें 'मानसिक' शब्द के प्रयोग का क्षेत्र बढ़ाना पड़ा, जिससे मन का वह भाग भी इसके अन्तर्गत श्रा जाए जो चेतन नहीं है। ठीक इसी प्रकार अधिकतर लोग 'यौन' या 'कामुक' को ग्रौर 'प्रजनन सम्बन्धी', अथवा संक्षेप में कहना चाहें तो 'जननेन्द्रिय सम्बन्धी' को एक ही बताते हैं, जबिक हमें उन बातों को भी 'यौन' या 'कामुक' मानना पड़ता है जो 'जननेंद्रिय सम्बन्धी' नहीं हैं, श्रौर जिनका प्रजनन से कोई सम्बन्ध नहीं है। सिर्फ ऊपरी-सादृश्य है, पर इसका गहरा श्रर्थ भी श्रवश्य है।

पर यदि काम-विकृतियों का ग्रस्तित्व इस प्रश्न पर इतनी प्रबल दलील है, तो इसने बहुत पहले ही इस प्रश्न का समाधान क्यों नहीं कर दिया? में सचमुच इसका उत्तर देने में ग्रसमर्थ हूं। मुफ्रे ऐसा लगता है कि यौन विकृतियों पर बहुत सख्त पाबन्दी रही, जो इस सिद्धान्त में भी घुस गई, श्रौर इस विषय में वैज्ञानिक विवेक में भी वाधा डालती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी यह बात नहीं भुला सकता था कि वे न केवल घृणा योग्य हैं बिल्क कोई राक्षसी ग्रौर भयानक चीज़ हैं मानो उनसे प्रलोभनकारी प्रभाव पड़ता था, मानो हृदय के ग्रन्तस्तल में काम-विकृति का सुख लेने वालों से गूढ़ ईष्यों मौजूद थी जिसे दबाना पड़ता था। वास्तव में काम-विकृत लोग बेचारे मुसीबत के मारे ही होते हैं जिन्हें इतनी किठनाई से प्राप्त की हुई सन्तुष्टियों की बड़ी कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है।

विकृत काम-व्यापार के ग्रालम्बनों या उनके उद्देश्यों में विलकुल ग्रस्वाभाविक लगने वाली बातें होने पर भी वे इस कारण ग्रसंदिग्ध रूप से यौन या कामुक व्या-पार ह कि विकृत सन्तुष्टि में भी कार्य का ग्रन्त प्रायः पूर्ण सुखोत्तेजना ग्रौर शुक-क्षरण के रूप में होता है। यह सम्बन्धित व्यक्तियों में वयस्कता-प्राप्ति पर ही होता है। बच्चों में सुखोत्तेजना ग्रौर शुकक्षरण उस तरह सम्भव नहीं है। उनके स्था-नापन्त के रूप में उनसे मिलती-जुलती चीजें होती हैं, पर उन्हें भी निश्चित रूप से यौन नहीं माना जाता।

काम-विकृतियों का पूरा स्वरूप चित्रित करने के लिए मुक्ते स्रभी कुछ स्रौर भी कहना होगा। उन्हें घृणित समक्ता जाता है, स्रौर वे प्रकृत यौन व्यापार से बहुत भिन्न भी हो सकती हैं, पर मामूली प्रेक्षण से पता चल जाएगा कि शायद

से सम्बद्ध है । श्राप विकृतियों की रुकावट को भी यह कहकर पार कर जाएंगे कि उनमें से श्रधिकतर में जननेन्द्रियों का सुखोत्तेजन होता है, यद्यपि वह जननेन्द्रियों के ऐक्य के ऋलावा दूसरे उपायों से पैदा किया जाता है। यदि ऋाप यौन प्रवृत्ति की ग्रावश्यक विशेषताग्रों में से प्रजनन से इसके सम्बन्ध को निकाल दें, क्योंकि विक्र-तियों के होने के कारण यह विचार सत्य नहीं सिद्ध होता, ग्रीर इसके बदले जनने-न्द्रियों की चेष्टा पर ग्रधिक बल दें तो सचसुच ग्राप बहुत ग्रधिक ग्रच्छी स्थिति में होंगे। पर तब हममें बहुत अधिक मतभेद नहीं रहेगा। मामला सिर्फ़ यह रह जाएगा कि-जननेन्द्रिय बनाम दूसरे ग्रंग। ग्रब ग्रापके पास ग्रधिक मात्रा में मिलने वाले ऐसे साक्ष्य का क्या उत्तर है कि परितुष्टि के प्रयोजन के लिए जननेन्द्रियों के स्थान पर, जैसा कि सामान्य चुम्बन में होता है या म्रावारा जीवन के विकृत कर्मों या हिस्टीरिया के लक्षणों में होता है, अन्य ग्रंग ग्रा जाते हैं। इस स्नाय-रोग में प्रायः ऐसा होता है कि उद्दीपन घटनाएं, संवेदन, स्नायु-उद्दीपन श्रीर खड़ा होने या दृढीकरण के प्रक्रम भी, जो श्रसल में जननेन्द्रिय से सम्वन्ध रखते हैं, ग्रपना स्थान छोड़कर शरीर के दूसरे दूर के क्षेत्रों पर पहुंच जाते हैं (उदाहरण के लिए उनका नीचे से ऊपर सिर ग्रौर चेहरे पर विस्थापन हो जाता है)। इस प्रकार ग्राप देखेंगे कि जिन बातों को ग्राप यौन प्रवृत्ति की ग्रावश्यक विशेषताएं बताते हैं उनमें से कूछ भी नहीं बचा ग्रीर शापको मेरा ग्रनुसरण करके 'यौन' या 'कामुक' के ग्रन्तर्गत बिल-कूल बचपन के उन व्यापारों को भी रखना होगा जिनका उद्देश्य 'ग्रंग-सूख' होता है।

श्रव मैं अपने दृष्टिकोण की समर्थक दो श्रीर बातें पेश करूंगा। जैसा कि श्राप जानते हैं, हम बिलकुल बचपन की उन संदिग्ध श्रीर श्रनिर्देश्य चेष्टाश्रों को, जो सुख के लिए की जाती हैं, यौन या कामुक कहते हैं; क्योंकि लक्षणों का विश्लेषण करते हुए हम ऐसी सामग्री से उन तक पहुंचते हैं जिसके यौन होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि इतनी ही बात से उनका भी यौन हो जाना ग्रावश्यक नहीं, पर एक वैसा ही उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि दो द्विवीज पत्री पादपों —सेव श्रीर मटर—को उनके बीज से परिवर्धन देखने का कोई तरीका नहीं है, पर इन दोनों में ही पूर्ण परिवर्धित पादप से पीछे की श्रोर चलते हुए दो बीज पत्रों वाले प्रथम नवोद्भिज तक इसका परिवर्धन देखा जा सकता है। इन दोनों बीज पत्रों में कोई फर्क नहीं है। दोनों पादपों में वे एक-से लगते हैं। क्या इससे मैं यह निष्कर्ष निकाल लूं कि वे वास्तव में एक-से हैं श्रीर सेव के पेड़ श्रीर मटर के पौदे में जो भेद दिखाई देते हैं, वे पादप के बाद के परिवर्धन में पैदा होते हैं; श्रथवा, क्या जैविकीय दृष्टि से यह मानना श्रधिक ठीक नहीं है कि यह श्रन्तर नवोद्भिजों

<sup>?.</sup> Innervation. ?. Dicotyledonous plants.?. Seedling.V. Development.

में पहले ही मौजूद है यद्यपि मैं उसे बीज-पत्रों में नहीं देख सकता ? यही बात हम तब करते हैं जब शिशु की सुखकर चेष्टाओं को यौन बताते हैं। प्रत्येक ग्रंग-सुख को यौन या कामुक कहा जा सकता है या नहीं, ग्रंथवा यौन सुख के ग्रंतावा कोई ग्रौर भी ऐसा सुख है या नहीं, जो इस नाम से न पुकारा जा सकता हो ?—इस प्रश्न का विवेचन में यहां नहीं कर सकता। ग्रंग-सुख ग्रौर इसके लिए ग्रावश्यक दशाशों के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं ग्रौर मुक्ते जरा भी ग्राश्चर्य नहीं है कि विश्लेषण के पीछे की ग्रोर चलने के कारण मैं ग्रन्त में ऐसे कारकों पर पहुंचता हूं जिनका इस समय सुनिश्चित वर्गीकरण सम्भव नहीं।

एक बात और । ग्रब तक ग्रापको ग्रपनी इस स्थापना के लिए कि बच्चे यौन दृष्टि से शुद्ध होते हैं, कोई खास चीज नहीं मिली, चाहे ग्राप मुभसे यह मनवा लें कि शिशु की चेष्टार्म्रों को यौन या कामुक न माना जाता तो भ्रच्छा रहता। कारण कि तीसरे वर्ष से तो बच्चे में यौन जीवन शुरू हो जाने के बारे में कोई संदेह ही नहीं है। इस समय जननेन्द्रियों में उत्तेजन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। शायद शिशु-हस्तमैथुन का ग्रर्थात जननेन्द्रियों से परितुष्टि पाने का एक संभवतः ग्रनि-वार्य समय है। श्रव यौन जीवन के मानसिक श्रौर सामाजिक पहलुयों की उपेक्षा नहीं की जा सकती : ग्रालम्बन का चुनाव, विशेष व्यक्तियों से ग्रनुराग, ग्रौर एक या दूसरे लिंग वाले में प्रीति तथा ईर्ष्या, मनोविश्लेषण के समय से पहले भी निष्पक्ष प्रेक्षकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए निश्चायक रूप से सिद्ध कर दी थीं। हर कोई प्रेक्षक, जो ग्रपनी ग्रांखों का प्रयोग करे, उनकी पुष्टि कर सकता है। ग्राप कहेंगे कि हमने अनुराग जल्दी पैदा हो जाने में कभी संदेह नहीं किया। हमने तो सिर्फ़ इस बात पर संदेह किया है कि यह अनुराग 'यौन' प्रकार का है। तीन श्रौर म्राठ वर्षों के बीच की म्रायु बाले बालक निश्चित रूप से म्रनुराग के यौन तत्व को छिपाना सीख जाते हैं; पर फिर भी, यदि ग्राप ध्यान से देखें तो ग्रापको इस ग्रनु-राग के 'ऐन्द्रिक' प्रकार का होने की काफी गवाही मिल जाएगी, श्रौर यदि तब भी कोई बात ग्रापके ध्यान में ग्राने से रह जाएगी तो उसकी पूर्ति विश्लेषण की जांच-पड़ताल से बहुत ग्रच्छी तरह हो जाएगी। जीवन के इस काल में यौन उद्देश्य उसी समय पैदा होने वाले यौन कुत्हल से, जिसका कुछ वर्णन मैंने किया है, बहुत नजदीकी सम्बन्ध रखते हैं। इनमें से कुछ उद्देश्यों का विकृत स्वरूप बालक के श्रत्रौढ़ शरीर का स्वाभाविक परिणाम है, जिसे श्रभी सम्भोग के उद्देश्य या लक्ष्य का पता नहीं चला है।

छठे या म्राठवें वर्ष से म्रागे यौन परिवर्धन में स्थिरता या ह्रास दिखाई देता है—बहुत ऊंचे सांस्कृतिक स्तर वाले बालकों में इसे **गुप्तता-काल** कहना उचित होगा, पर यह गुप्तता-काल नहीं भी म्रा सकता है, म्रौर यह भी म्रावश्यक नहीं कि सारे क्षेत्र में यौन चेष्टाम्रों ग्रौर यौन दिलचस्पियों में ब्याघात हो। तब गुप्तता-

काल से पहले होने वाले ग्रधिकतर मानसिक ग्रनुभव ग्रौर उत्तेजन शैशवीय स्मृति-व्यवधान या स्मृति-नाश से, जिसपर पहले विचार किया जा चुका है, पराजित हो जाते हैं; जो हमारे ग्रारम्भिक बचपन को हमसे छिपा लेता है, ग्रौर हमें इसके लिए अपरिचित बना देता है। प्रत्येक मनोविश्लेषण का कार्य है कि वह जीवन के इस भूले हुए काम को स्मृति में लाए। यह कल्पना बलात् होती है कि इस काल के यौन जीवन के ग्रारम्भिक ग्रंश ही इस भूलने के प्रेरक कारण होते हैं; ग्रथीत यह विस्मरण दमन का परिणाम होता है। तीसरे वर्ष से बालकों के यौन जीवन में वयस्कों के यौन जीवन से बहुत समानता दिखाई देती है। इसमें वयस्कों के यौन जीवन से, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, यह भिन्नता होती है कि इसमें जन-नेन्द्रियों की प्रधानता वाले स्थायी संगठन का स्रभाव होता है; विकृत प्रकार के ग्रनिवार्य रूप होते हैं और सारे ग्रावेग में तीव्रता की बहुत कमी होती है। पर यौन परिवर्धन की, या जिसे हम ग्रागे राग-परिवर्धन या लिबिडो-परिवर्धन कहेंगे, उसकी वे कलाएं, जो सिद्धान्ततः सबसे अधिक दिलचस्पी की हैं, इस काल से पहले होती हैं। यह परिवर्धन इतनी तेज गित से होता है कि शायद सिर्फ प्रत्यक्ष प्रक्षण से इसके जल्दी-जल्दी बदलते हुए रूपों का निर्धारण करने में कभी सफलता नहीं हो सकती । स्नायु-रोगों की मनोविश्लेषण द्वारा जांच से इतनी दूर पीछे तक जाना ग्रौर राग-परिवर्धन की ग्रौर भी पहले वाली कलाग्रों को खोजना सम्भव हुग्रा है । निश्चित ही ये कलाएं सैद्धान्तिक निर्मिति मात्र हैं, पर मनोविश्लेषण के अभ्यास से म्राप देखेंगे कि वे म्रावश्यक भौर मृत्यवान् निर्मितियां हैं। म्राप शीघ्र ही समभ जाएंगे कि यह कैसे होता है कि रोग की दशाओं में हम वे घटनाएं देख लेते हैं जिन्हें प्रकृत दशास्रों में निश्चित रूप से उपेक्षित कर देते हैं।

इस प्रकार श्रव हम यह बता सकते हैं कि जननेन्द्रिय क्षेत्र की प्रधानता से पहले बालक का यौन जीवन कौन-कौन-से रूप लेता है। इस प्रधानता की तैयारी शुरू के शैशव काल में, गुप्तता-काल से पहले, होती है, श्रौर तरुणावस्था में स्थायी रूप से संगठित हो जाती है। इस श्रारम्भिक काल में एक ढीला-ढाला संगठन होता है जिसे हम शाग् जननेन्द्रिय कहेंगे; क्योंकि इस काल में सबसे श्रधिक प्रमुख जननेन्द्रियों की घटक-निसर्ग-त्रृत्तियां नहीं होतीं, बल्कि पीड़कतोषीय श्रौर गुदीय निसर्ग-त्रृत्तियां होती हैं। श्रभी पुल्लिग श्रौर स्त्रीलिंग के भेद का कोई महत्व नहीं होता। इसके बजाय सिक्य श्रौर निष्क्रिय का विभेद होता है, जिसे यौन ध्रुवत्व का पूर्ण रूप कहा जा सकता है, जिसके साथ बाद में यह जुड़ भी जाता है। इस काल में हमें जननेन्द्रिय कला के दृष्टिकोण से देखने पर जो चीज पुल्लिग प्रतीत होती है, वह श्राधिपत्य के श्रावेग की श्रीभव्यक्ति सिद्ध होती है, जो श्रासानी से

<sup>?.</sup> Pre-genital. ?. Mastery.

करता में परिवर्तित हो जाती है। निष्किय उद्देश्य वाले श्रावेगों का सम्बन्ध गुदा के कामजनक क्षेत्र से होता है, जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दर्शनेच्छा ग्रौर कृत्हल के ग्रावेग बड़े प्रबल ग्रौर सिकय होते हैं। जननेन्द्रिय यौन जीवन में वास्तव में इतना ही हिस्सा लेती है कि वह पेशाब विसर्जित करती है। इस काल में घटक-निसर्ग-वृत्तियों को ग्रालम्बनों की कमी नहीं होती, पर ग्रावश्यक नहीं कि ये सब ग्रालम्बन एक ग्रालम्बन में शामिल हों। पीड़कतोषीय-गुदीय संगठन जन-नेन्द्रिय क्षेत्र की प्रधानता की कला से ठीक पहले वाली ग्रवस्था होती है। बारीकी से ग्रध्ययन करने पर पता चलता है कि इसका कितना ग्रंश बाद के ग्रन्तिम ढांचे में, जैसे का तैसा कायम रहता है और किन मार्गों से ये घटक-निसर्ग-वित्यां नए जननेन्द्रिय संगठन के हित-साधन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। राग-परिवर्धन की पीडकतोषीय-गदीय कला के पीछे हमें परिवर्धन की उससे भी ग्रादिम ग्रवस्था की भांकी मिलती है, जिसमें कामजनक मुखक्षेत्र का कार्य मुख्य होता है। ग्राप यह ग्रनमान कर सकते हैं कि (सिर्फ सुख के लिए) चूसने का यौन व्यापार इस ग्रवस्था से ही सम्बन्ध रखता है, श्रौर ग्राप उन प्राचीन मिस्रवासियों की समभ की प्रशंसा करेंगे जिन्होंने होरस देवता को भी मुख में उंगली डाले हुए चित्रित किया है। म्रब्राहम ने हाल में ही ग्रपना गवेषण कार्य प्रकाशित किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि परिवर्धन की इस ग्रादिम मुखीय ग्रर्थात् मुख सम्बन्धी कला के ग्रवशेष बाद के वर्षों के यौन जीवन में भी बचे रहते हैं।

में अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूं कि यौन संगठन के बारे में यह जानकारी स्रापको ज्ञानवर्धक के बजाय कष्टदायक लगी होगी। शायद मैं फिर बहुत विस्तार में चला गया, पर जरा धीरज रिखए। जो कुछ स्रभी बताया गया है, वह बाद में स्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा। इस समय स्राप यह बात ध्यान में रिखए कि यौन जीवन—जिसे हम राग-कार्य या लिबिडो-कार्य कहते हैं—स्रपने स्रन्तिम रूप में ही पहली बार नहीं पैदा होता, स्रौर न यह स्रपने सबसे पहले वाले रूपों के मार्गों पर फैल जाता है, बिल्क उत्तरोत्तर कलास्रों की एक श्रेणी में से गुज़रता है जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इसमें उसी तरह बहुत-से परिवर्तन होते हैं जैसे कीड़े (कैटरिपलर) से तितली बनने में। इस परिवर्धन का मोड़-बिन्दु है सब यौन घटक-निसर्ग-बृत्तियों का जननेन्द्रिय क्षेत्र की प्रधानता के स्रधीन हो जाना, ग्रौर इसके साथ-साथ, यौन प्रवृत्ति या कामुकता को प्रजनन कार्य के हित-साधन में नियुक्त कर लेना। कहा जा सकता है कि इससे पहले यौन-जीवन स्रसम या स्वच्छन्द होता है—स्रकेले घटक-स्रावेगों की स्वतंत्र चेष्टाएं स्रलग-स्रलग स्रंग-सुल (शरीर के किसी स्रंग से सुख) पाने का यत्न करती ह। इस

<sup>?.</sup> Libido function. ?. Disparate.

स्रराजकता को प्राण् जननेन्द्रिय 'संगठनों' की कोशिशों द्वारा सुधारा जाता है; इन संगठनों से पहले मुख्य कला पीड़ कतोषीय-गुदीय कला है और उससे पहले मुख वाली कला है जो शायद सबसे ग्रादिम है। इसके ग्रलावा, ग्रौर ग्रनेक प्रक्रम, जिनके बारे में ग्रभी विशेष जानकारी नहीं है, संगठन की एक ग्रवस्था से उससे ऊपर वाली ग्रगली ग्रवस्था में संक्रमण कराते हैं। राग या लिबिडो के परिवर्धन की इतनी सारी ग्रवस्था ग्रों की यह लम्बी यात्रा स्नायु-रोगों को समफने में किस तरह सहायक है, यह हम ग्रागे चलकर देखेंगे।

म्राज हम इस परिवर्धन के दूसरे पहलू, म्रर्थात् यौन घटक-म्रावेगों का म्राल-म्बन से सम्बन्ध, पर कुछ विचार करेंगे या यों कहिए कि हम इस परिवर्धन की सरसरी भांकी देखेंगे जिससे हम बाद में मिलने वाले इसके परिणाम पर अधिक श्रच्छी तरह विचार कर सकें। यौन निसर्ग-वृत्ति के कूछ घटक-स्रावेगों का जिलकूल शुरू से कोई म्रालम्बन होता है भौर वे इसे कसकर पकड़े रहते हैं : ये म्रावेग हैं म्राधिपत्य (पीड़कतोष), देखना (दर्शनेच्छा) ग्रौर कृतृहल । दूसरे म्रावेगों का, जो शरीर के खास कामजनक क्षेत्रों से ऋधिक साफ तौर से सम्बन्धित होते हैं शुरू में सिर्फ तबतक एक म्रालम्बन होता है जबतक वे म्र-यौन कार्यों पर निर्भर रहते हैं, श्रीर जब वे इनसे श्रलग हो जाते हैं तब वे उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार, यौन निसर्ग-वृत्ति के मुखीय घटक का पहला ग्रालम्बन माता का स्तन है, जो शिशु की पोषण की ज़रूरत पूरी करता है। 'चूतने के लिए चूतने' के कार्य में काम-घटक, जो पोषण के लिए चूसते हुए भी परितुष्ट होता था, स्वतंत्र हो जाता है; बाहरी व्यक्ति में रहने वाले ग्रालम्बन को छोड़ देता है, ग्रौर इसके स्थान पर शिशु के ग्रपने शरीर के एक हिस्से को ग्रपना ग्रालम्बन वना लेता है। मुखीय ग्रावेग आत्मकामुक बन जाता है, जैसे कि गुदीय ग्रीर दूसरे कामजनक ग्रावेग शुरू से होते हैं। ग्रागे के परिवर्धन को अधिक से अधिक संक्षेप में रखा जाए तो उसके दो लक्ष्य होते हैं: पहला, म्रात्मकामुकता को छोड़ना, शिशु के अपने शरीर में प्राप्त भ्रालम्बन को फिर त्याग कर बाहरी आलम्बन ग्रहण करना; और दूसरा, पृथक् आवेगों के बहुत-से ग्रालम्बनों को इकट्ठा मिला देना ग्रौर उनके स्थान पर सिर्फ एक ग्रालम्बन ग्रहण करना । स्वभावतः यह बात तभी हो सकती है यदि वह ग्रकेला ग्रालम्बन भी ग्रपने ग्राप में पूरा हो, ग्रौर उसका भी ग्राश्रय के शरीर की तरह शरीर हो; ऐसा करने के लिए यह भी ग्रावश्यक है कि ग्रात्मकामुक ग्रावेग-उत्तेजनों के कुछ हिस्से को बेकार मानकर छोड़ दिया जाए।

स्रालम्बन जिन प्रक्रमों से प्राप्त किया जाता है, वे कुछ उलभनदार हैं स्रौर उनका स्रभी तक स्रच्छा खुलासा नहीं हो सका। हमारे प्रयोजन के लिए इस बात पर बल दिया जा सकता है कि जब बचपन के वर्षों में, गुप्तताकाल से पहले, प्रक्रम एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है, तब स्रपनाया गया स्रालम्बन मुखीय सुख-यावेग के प्रथम ग्रालम्बन से, जिसे वाल क ने इससे निर्भरता का सम्बन्ध होने के कारण ग्रयनाया था, प्रायः ग्रभिन्न सिद्ध होता है; ग्रर्थात् यह माता होती है, यद्यपि माता का स्तन नहीं। माता को हम पहला प्रेम-ग्रालम्बन कहते हैं। 'प्रेम' हम तब कहते हैं जब यौन ग्रावेगों के मानसिक पहलू पर बल देते हैं, ग्रौर ग्रावेगों के ग्राधारमूत शारीरिक या 'ऐन्द्रिक' पहलू की ग्रावश्यकताग्रों को छोड़ देते हैं, या जरा देर के लिए भूल जाना चाहते हैं। जिस समय माता प्रेम-ग्रालम्बन वन जाती है, लगभग उसी समय बालक में दमन की मानसिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है ग्रौर उसके यौन उद्देश्यों के कुछ हिस्से का ज्ञान उससे छीन लिया जाता है। प्रेम ग्रालम्बन के लिए इस प्रकार माता को चुनने के साथ वे सब बातें जुड़ी हुई हैं जो ओडियस ग्रन्थि या मातृप्रणय-ग्रन्थि के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनका स्तायु-रोगों की मनोविश्लेषणीय व्याख्या में इतना ग्रधिक महत्व हो गया है ग्रौर शायद मनोविश्लेषण का विरोध पैदा करने में भी जिसका इतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

एक छोटी-सी घटना है जो इन युद्ध के दिनों में हुई थी। मनोविश्लेषण का एक कट्टर अनुयायी पोलैंड के मोर्चे पर डाक्टर के रूप में काम कर रहा था। उसके दूसरे सहयोगियों का यह देखकर उसकी स्रोर व्यान खिचा कि कई बार वह किसी-... किसी रोगी पर स्रप्रत्याशित प्रभाव डाल देता था । पूछने पर उसने माना कि मैं मनोविश्लेषण की विधियों का प्रयोग करता हूं और वह ग्रपने सहयोगियों को श्रपना ज्ञान देने को तैयार हो गया। इस प्रकार, उसके दल के चिकित्सक अधि-कारी, उसके सहयोगी ग्रौर ग्रफसर, हर सायंकाल मनोविश्लषण के रहस्यों को सम-भने के लिए इकट्ठे होने लगे। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, पर जब उसने अपने श्रोताओं को ओडिपस प्रनिथ का परिचय दिया, तब एक बड़ा अफसर खड़ा हो गया, ग्रौर उसने कहा कि 'मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ग्रौर बहादुर लोगों को, जो परिवारों के पिता हैं और अपने देश की खातिर लड़ रहे हैं, ऐसी बातों पर व्याख्यान देना नीच कार्य है,' ग्रौर उसने व्याख्यान जारी रहने पर रोक लगा दी। इस प्रकार उनका ग्रन्त हो गया, विश्लेषक को मोर्चे के दूसरे हिस्से पर भेज दिया गया। पर मेरी राय में, यदि जर्मन सेना की विजय विज्ञान की ऐसी दलबन्दी पर निर्भर है तो उसका भविष्य ग्रच्छा नहीं ग्रौर ऐसी किसी दलबन्दी से जर्मन विज्ञान समृद्ध नहीं होगा ।

ग्रब ग्राप यह जानने के लिए ग्रधीर होंगे कि इस भयानक ग्रोडिपस ग्रन्थि में क्या-क्या बात ग्राती है। राजा ग्रोडिपस की ग्रीक पुराणों में जो कथा ग्राती है, उससे ग्राप परिचित होंगे—ग्रोडिपस के विषय में यह भविष्यवाणी की गई थी कि

<sup>?.</sup> Oedipus complex.

वह अपने पिता को मारेगा और अपनी माता से विवाह करेगा। उसने इन भविष्य-वाणियों को भूठा सिद्ध करने की भरसक कोशिश की, ग्रौर जब उसे यह पता चला कि उसने अज्ञान में ये दोनों अपराध कर लिए हैं, तब दण्ड के रूप में उसने अपने ग्रापको ग्रन्था कर लिया । इसीलिए इसे ग्रोडिपस ग्रन्थि कहा जाता है । मैं सम-भता हं कि सोफोक्लीज ने इस कहानी से जो दुखान्त नाटक बनाया है, उसका गहरा प्रभाव ग्रापने स्वयं ग्रनुभव किया होगा । इस यूनानी कवि की रचना में मोडिपस के कार्य का, जो बहुत पहले किया जा चुका था, क्रमशः उद्घाटन किया गया है; ग्रौर पूछताछ के प्रसंग को बड़ी कुशलता से लम्बा करके, ग्रौर उसे लगा-तार नए साक्ष्य से पुष्ट करके धीरे-धीरे सामने रखा गया है; इस प्रकार, यह कुछ-कुछ मनोविइलेषण के तरीके जैसा है । संवाद में, भ्रम में पड़ी हुई माता-पत्नी जोकास्टा इस पूछताछ को जारी रखने का विरोध करती है। वह कहती है कि स्वप्नों में बहुत-से लोगों ने ग्रपनी माताग्रों से सम्भोग किया है, पर स्वप्नों का कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए स्वप्नों का बहुत महत्व है, विशेष रूप से प्रारूपिक स्वप्नों का, जो बहुत-से लोगों को ग्राते हैं। हमें कुछ भी सन्देह नहीं कि जोकास्टा जिस स्वप्न की बात कहती है, उसका पौराणिक ग्राख्यान की भयंकर कहानी से गहरा सम्बन्ध है।

यह ग्राश्चर्य की बात है कि सोफोक्लीज के दुखान्त नाटक से उसके श्रोताग्रों में रोषपूर्ण विरोध नहीं पैदा होता। उनमें यह प्रतिकिया पैदा होना अधिक उचित होता, जो कि उस मन्द बुद्धि सैनिक डाक्टर में पैदा हुई थी; क्योंकि मूलत: यह अनैतिक नाटक है। यह सामाजिक नियम के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी की दूर कर देता है, भ्रौर यह दिखलाता है कि दैवी बलों के विधान से यह अपराध होता है; श्रीर मनुष्य की नैतिक निसर्ग-वृत्ति, जो इस ग्रपराध से उसकी रक्षा करती, शक्ति-हीन हो जाती है। यह मानना ग्रासान है कि पौराणिक ग्राख्यान की कथा में भाग्य श्रौर देवताश्रों को दोष देने का श्राशय मौजूद रहा होगा; बृद्धिवादी यूरीपिडीज की रचना में, जो दैवी शक्तियों का विरोधी था, यह चीज सम्भवतः ऐसा दोषा-रोपण बन जाती, पर धर्मप्राण सोफोक्लीज के साथ ऐसे ग्राशय का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । उसकी धार्मिक भावना देवताओं की इच्छा के पालन को सबसे ऊंची नैतिकता बताती है; यहां तक कि जब वे अपराध का विधान करें, तब भी; और इस तरह वह इस दोष का भागी नहीं बनाया जा सकता। मैं यह नहीं समभता कि उस नाटक का यह संदेश भी उसकी एक भ्रच्छाई है, पर इससे उसके प्रभाव में कमी भी नहीं होती। इससे श्रोता उदासीन बना रहता है। वह इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि स्वयं पौराणिक कथा के गृढ़ अर्थ और वस्तु पर इस तरह प्रति-किया करता है, मानो स्रात्मविश्लेषण करके उसने स्रपने भीतर स्रोडिपस ग्रन्थि का पता लगा लिया है, और यह मान लिया है कि देवताओं की इच्छा और भविष्य- वाणी मेरे ही अचेतन का गरिमा से ढका हुआ रूप है; मानो उसे यह याद आगया है कि उसमें अपने पिता को खत्म कर देने और उसकी जगह अपनी माता से विवाह करने की इच्छा थी, और उसे इस विचार से घृणा करनी चाहिए। किव के शब्दों का उसे यह अर्थ प्रतीत होता है: "आप व्यर्थ ही अपने को दोषी होने से इन्कार करते हैं; आप व्यर्थ ही यह बताते हैं कि आपने इन बुराइयों से बचने की कितनी कोशिश की; इसिलए आप अपराधी हैं, क्योंकि आप उन्हें दूर नहीं कर सके, वे अब भी अचेतन रूप में आपके भीतर मौजूद हैं।" और इसमें मनोवैज्ञानिक सत्य है। यद्यपि मनुष्य ने अपनी दूषित इच्छाओं का दमन करके उन्हें अपने अचेतन में भेज दिया है और तब वह खुशी से अपने मन में कहता है कि अब मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं, तो भी उसे इस रूप में अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ती है कि उसके हृदय में एक ऐसी अपराध-भावना है जिसकी उसे कोई बुनियाद नहीं दिखाई देती।

इस बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि स्नायु-रोगियों को प्रायः तंग करने वाली अपराध-भावना के सबसे महत्वपूर्ण स्नोतों में से एक ग्रोडिपस ग्रन्थि है। इसके ग्रितिरिक्त एक ग्रौर बात है: मैंने १६१३ में टौटेम अंड टेंबू (Totem und Tabu) शीर्षक एक ग्रध्ययन प्रकाशित किया था, जिसमें धर्म ग्रौर नैतिकता के प्राचीन-तम रूपों का परिचय था। उसमें मैंने यह ग्राशंका प्रकट की थी कि शायद सारी मनुष्य जाति की ग्रपराध-भावना, जो सारे धर्म ग्रौर नैतिकता का मूल स्नोत है, इतिहास के ग्रारम्भ में ग्रोडिपस ग्रन्थि के द्वारा ही प्राप्त की गई होगी। मैं इस विषय में ग्रापको बहुत कुछ बताना चाहता हूं, पर ग्रच्छा यह होगा कि न बताऊं। इस विषय को एक बार शुरू करके छोड़ देना कठिन है, ग्रौर ग्रब हमें फिर व्यिष्टि मनोविज्ञान पर लौट ग्राना चाहिए।

तो गुप्तता-काल से पहले वाले आलम्बन-चुनाव के काल में बालकों के सीधे प्रेक्षण से श्रोडिपस प्रन्थि के बारे में हमें क्या पता चलता है? श्रासानी से दीख जाता है कि वह, जहां शिशु पुरुप श्रपनी सारी की सारी माता को श्रपने लिए ही चाहता है, श्रपने पिता को इसमें बाधक देखता है; जब पिता को उसका श्रालिंगन करते देखता है, तब बचैन हो जाता है श्रोर जब पिता बाहर चला जाता है या श्रनुपस्थित होता है, तब वह श्रपना सन्तोष जाहिर करता है। वह श्रपनी भावनाएं सीधे तौर से शब्दों में प्रायः प्रकट करता है, श्रपनी माता को वचन देता है कि मैं तेरे साथ विवाह करूंगा; श्रोडिपस के कृत्यों की तुलना में यह बात कुछ बड़ी नहीं प्रतीत होगी, पर तथ्य की दृष्टि से यह काफी है, दोनों का सार एक ही है। बहुत बार प्रेक्षण में यह देखकर पहेली-सी लगने लगती है कि इस काल में वही बालक किसी समय पिता के लिए बड़ा श्रनुराग प्रदिशत करेगा; पर भावना की ऐसी विषम, या ठीक-ठीक कहा जाए तो उभयक एक जगह कि मौजूद श्रर्थात् विपरीत भावनाश्रों

१. Ambivalent.

की श्रवस्थाएं, जो वयस्कों में संघर्ष पैदा कर देंगी, बालकों में बहत समय तक एक साथ आराम से रह सकती हैं, जैसे कि वे बाद में अचेतन में स्थायी रूप से इकड़ी रहती हैं। यह स्राक्षेप किया जा सकता है कि छोटे बच्चे का व्यवहार स्रहंकार से प्रेरित है, ग्रौर उसमें कामुकता-ग्रंथि का ग्रवधारण उचित नहीं। माता बालक की सब ग्रावश्यकतात्रों का ध्यान रखती है, ग्रीर परिणामतः बच्चे का हित इस बात में है कि वह और किसीकी ओर घ्यान न दे। यह भी बिलकुल सही है, पर शीघ्र ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी निर्भरता की स्थितियों की तरह इसमें भी ग्रहं कारमुलक हितों से सिर्फ वह ग्रवसर प्रस्तुत होता है, जिससे कामुकता-ग्रावेग लाभ उठाते हैं। जब छोटा बालक अपनी माता के बारे में बिलकूल खुले आम यौन कृत्हल प्रकट करता है, रात में उसके साथ सोना चाहता है, उसके कपडे बदलते समय उसी कमरे में रहने का श्राग्रह करता है, श्रीर उससे शारीरिक काम-चेष्टाश्रों की भी कोशिश करता है, जिन्हें माता प्राय: देखती है और हंसते हुए औरों को सुनाती है, तब उसके प्रति इस ग्रासिक्त का कामुकरूप ग्रसंदिग्धरूप से सिद्ध हो जाता है। इसके स्रतिरिक्त, यह नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह छोटी पुत्री की स्रावश्यक-ताएं पूरी करके भी माता यही परिणाम पैदा करती है, और प्रायः पिता लडके के लिए उतनी ही तकलीफ उठाने में माता के साथ उत्साह से होड़ करता है, पर उसकी नजरों में वही महत्व पाने में असफल रहता है, जो माता को प्राप्त है। संक्षेप में, लिंग-पसन्दगी वाली बात कितनी भी श्रालोचनाश्रों द्वारा वस्तुस्थिति में से हटाई नहीं जा सकती। लड़के की अहंकारमूलक दिलचस्पी की दृष्टि से,यह कोरी मुर्खता होगी कि वह अपनी सेवा सिर्फ़ एक व्यक्ति के बजाए दोनों व्यक्तियों से कराने को तैयार न हो।

जैसा कि द्याप देखते हैं, मैंने लड़के के ग्रपने पिता ग्रौर माता से सम्बन्ध का ही वर्णन किया है। ग्रावश्यक उलट-फेर के साथ ठीक यही बात छोटी लड़िक्यों में चलती है। पिता से प्रेमपूर्ण ग्रनुराग, ग्रनावश्यक माता को हटाने ग्रौर उसका स्थान ग्रहण करने की ग्रावश्यकता, तरुणावस्था में होने वाले हाव-भावों ग्रौर लीला का शुरू में ही प्रदर्शन—मे सब बातें मिलकर छोटी लड़की का विशेष रूप से मोहक चित्र बना देती हैं, ग्रौर हम इसकी गम्भीरता ग्रौर इस स्थिति से बाद में पैदा हो सकने वाले गम्भीर परिणामों को भूल जाते हैं। यह बात ग्रौर कह दी जाए कि बहुत बार बालक में ग्रोडिपस ग्रन्थि पैदा करने में स्वयं माता-पिता का ही सबसे निश्चायक प्रभाव पड़ता है। वे स्वयं, एक से ग्रधिक बालक होने पर, लिंग-ग्राकर्षण से प्रभावित होते हैं—पिता ग्रपनी छोटी लड़की के प्रति ग्रसंदिग्ध रूप में प्यार प्रदिशत करता है ग्रौर माता पुत्र के प्रति; पर इस बात से भी शैशवीय ग्रोडिपस ग्रंथि की स्वयंस्फूर्तता पर गम्भीर ग्राक्षेप नहीं ग्राता। जब ग्रौर बच्चे हो जाते हैं, तब श्रोडिपस ग्रंथि विस्तृत हो जाती है, ग्रौर वह परिवार-ग्रंथि बन

जाती है। ग्रहंकारम्लक दिलचस्पियों को लगने वाले ग्राघात से नया बल पाकर यह इन नए बच्चों के प्रति अरुचि की भावना और फिर उनसे छुटकारा पाने की नि:संकोच इच्छा पैदा करती है। ये घृणा की भावनाएं साधारणतया जनकीय ग्रंथि<sup>9</sup> से सम्बन्धित घृणा-भावनाओं की अपेक्षा अधिक खुले आम प्रकट की जाती हैं। यदि यह इच्छा पूरी हो जाए ग्रीर कुछ समय बाद परिवार में ग्रनचाही वृद्धि मृत्यु के कारण हट जाए, तो बाद के विश्लेषण से पता चलेगा कि बालक के लिए इस मृत्यु का भी कितना अर्थ था; यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि इसकी याद उसे बनी रहे । दूसरे शिशु के पैदा हो जाने के कारण पहले बालक को मजबूरन दूसरे स्थान पर हटना पड़ता है, श्रौर श्रब पहली बार वह माता से प्राय: पूरी तरह श्रलग हो जाता है। इसलिए इस तरह अपने अलग कर दिए जाने को माफ कर देना उसके लिए बड़ा कठिन है। उसमें वैसी ही भावनाएं पैदा हो जाती हैं जिन्हें वयस्कों में हम 'गहरी कट्ता की भावना' कहते हु, श्रौर प्रायः वे ग्रस्थायी वैमनस्य का ग्राधार बन जाती हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि यौन कुतूहल और इसके बाद की सब बातों का प्राय: इन अनुभवों से सम्बन्ध होता है। जब ये नए भाई और बहन बड़े होते हैं तब उनके प्रति बालक के रुख में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते ह । लड़का श्रपनी निष्ठाहीन माता के स्थान पर श्रपनी बहन को प्रेम श्राल-म्बन बना सकता है; जहां एक छोटी बहन को श्राकृष्ट करने वाले कई भाई होते ह, वहां बालकपन में ही विरोधपूर्ण प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है, जो बाद के जीवन में बड़े महत्व की सिद्ध होती है। छोटी लड़की अपने से बड़े भाई को पिता का स्थानापन्न बना लेती है, क्योंकि पिता ग्रब उससे बचपन के जैसा प्यार नहीं करता, या वह किसी छोटी बहन को उस शिशु का स्थानापन्न बना लेती है जो · वह भ्रपने पिता से पाना चाहती थी, पर न पा सकी।

यह और इसी तरह की अन्य बहुत-सी बातें बालकों के सीधे प्रेक्षणों से और बचपन की स्पष्ट स्मृतियों पर विचार करने से बिना विश्लेषण के दिखाई देती हैं। आप इससे, और बातों के अलावा, यह अनुमान भी कर सकते हैं कि भाइयों और बहुनों के कम में बालक की जो स्थिति है, वह उसके बाद के जीवन के लिए बहुत अधिक अर्थपूर्ण है, जिस पर प्रत्येक जीवन-चरित्र में विचार करना चाहिए; पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आसानी से प्राप्त होनेवाली इन ज्ञानवर्षक बातों को सुनकर आप निषद्ध सम्भोग का निषेध होने के कारणों के वैज्ञानिक सिद्धान्तों को याद करके मुस्करा पड़ेंगे। इसके लिए क्या-क्या उपाय नहीं सोचे गए? हमें बताया जाता है कि एक परिवार में विपरीत लिङ्ग के सदस्यों से यौन आकर्षण इसलिए हट जाता है कि वे बिलकुल बचपन से इकट्ठे रहते हैं, या अन्तरभिजनन

<sup>?.</sup> Parental complex. ?. Incest.

के विरुद्ध जैविकीय प्रवृत्ति जैसी प्रवृत्ति के कारण मन में निषिद्ध सम्भोग का भय होता है। इस तरह सोचते हुए यह बिलकुल भुला दिया जाता है कि यदि निषिद्ध सम्भोग के प्रलोभन के विरुद्ध कोई विश्वसनीय प्राकृतिक रुकावटें होतीं तो कानून ग्रौर रूढ़ि में ऐसे प्रबल निषेधों की ग्रावश्यकता न रहती। सचाई बिलकुल इसके विपरीत है। मनुष्य जाति में ग्रालम्बन का पहला चुनाव सदा निषिद्ध सम्भोगवाला ही होता है। पुरुषों के लिए वह माता ग्रौर बहन होती हैं, ग्रौर इस चली ग्रानेवाली शैशवीय प्रवृत्ति को कार्यरूप में परिणत होने से रोकने के लिए बहुत कठोर निषेधों की ग्रावश्यकता होती है। ग्राज जो जंगली ग्रौर ग्रादिम जातियां मौजूद हैं, उनमें निषद्ध सम्भोग विपयक निषेध हमारे यहां से बहुत ग्रधिक कठोर हैं। थियोडोर-रीक ने हाल में ही एक बहुत उत्तम पुस्तक में यह बताया है कि तरुणावस्था या प्रौढ़ता पर जंगली लोगों में होनेवाले कर्मकाण्ड का, जो द्वितीय जन्म को निरूपित करता है, ग्रथं है माता के प्रति बालक की निषद्ध संभोगात्मक ग्रासक्ति को शिथिल कर देना ग्रौर पिता के साथ उसका फिर मेल-मिलाप करा देना।

पौराणिक साहित्य से पता चलता है कि जिस निषिद्ध सम्भोग से मनुष्य इतनी घृणा प्रदिश्त करते हैं, उसकी उन्होंने अपने देवताओं को बिना विचारे छूट दे रखी है; श्रौर प्राचीन इतिहास से आपको पता चलेगा कि बहन के साथ निषिद्ध सम्भोगात्मक विवाह राजाओं (मिस्र के फारो, और पेरू के इनका) के लिए धार्मिक कर्तव्य बताया गया था। इसलिए यह एक तरह का विशेषाधिकार था जो आम लोगों को नहीं दिया गया था।

स्रोडिपस का एक अपराध था माता के साथ निषिद्ध सम्भोग स्रौर दूसरा था पिता की हत्या। प्रसंगतः, टौटेमवाद, जो मनुष्य जाति की पहली सामाजिक-धार्मिक संस्था है, उन्हें सबसे बड़ा अपराध मानता है। स्रब बालकों के प्रत्यक्ष प्रेक्षण को छोड़ कर वयस्क स्नायु-रोगियों की मनोविदलेषण सम्बन्धी जांच की स्रोर स्राइए। विदलेषण से स्रोडिपस ग्रन्थि के बारे में और क्या जानकारी मिलती है? यह बताया जाता है कि ग्रन्थि ठीक उसी रूप में प्रकट होती है जिस रूप में वह पौराणिक कथा में बताई गई है। यह पता चलता है कि इन स्नायु-रोगियों में से प्रत्येक व्यक्ति या तो स्वयं स्रोडिपस था, और या ग्रन्थि से उत्पन्न प्रतिक्रिया में 'हैमलेट' बन गया था, जो एक ही बात है। सचाई यह है कि विदलेषण से स्रोडिपस ग्रन्थि का जो चित्र सामने ग्राता है, वह शैशवीय रेखाचित्र का बड़ा और गहरा संस्करण ही होता है; स्रब पिता से घृणा ग्रौर उसके मर जाने की इच्छा घृंघला संकेतमात्र नहीं रहती। माता के प्रति ग्रनुराग मुखर हो जाता है, जिसका उद्देय उसे ग्रपनी स्त्री बनाना होता है। क्या भावनाग्रों के इस भद्देपन ग्रौर तीव्रता का कारण सचमुच बच्चे की नासमभी की उम्र को बताया जा सकता है, ग्रथवा क्या विदलेषण एक नया कारक पेश करके हमें घोले में डाल रहा है? इन दोनों में से एक का भी पता लगाना

किठन नहीं। जब कभी कोई व्यक्ति भूतकाल का वर्णन करता है, चाहे वह इतिहास-कार्य ही हो, तब हमें उन सब बातों को भी देखना पड़ता है, जिन्हें वह ऐसा
ग्राशय न रखते हुए भी, वर्तमान ग्रौर बीच के कालों से भूतकाल में डाल देता है,
ग्रौर इस तरह उसे मिथ्या बना देता है। स्नायु-रोगी के मामले में यह भी संदिग्ध
है कि यह प्रतिवर्तन भवंथा बिना ग्राशय के होता है। ग्रागे चलकर हम देखेंगे कि
इसके लिए भी प्रेरक कारण होते हैं, ग्रौर हमें 'प्रतीपगामी कल्पना-निर्माण' के
सारे विषय पर खोज करनी चाहिए, जो सुदूर भूतकाल तक जाता है। हमें यह भी
शीघ्र ही पता चल जाता है कि पिता के विरुद्ध घृणा बाद के कालों में पैदा हुए कई
प्रेरक कारणों से ग्रौर जीवन के ग्रन्य सम्बन्धों से पुष्ट हुई है, ग्रौर माता के प्रति
यौन इच्छाएं ऐसे रूपों में ढल गई हैं जो ग्रब तक बच्चे के लिए ग्रपरिचित होते।
पर यदि हम सारी ग्रोडिपस ग्रन्थि की व्याख्या 'प्रतिगामी कल्पना-निर्माण' से ग्रौर
जीवन के बाद के काल में पैदा होनेवाले प्रेरकों से करने की कोशिश करेंगे, तो वह
निष्फल होगी। शैशवकाल का नाभिक अत्रेर इसमें जो कुछ ग्रभिवृद्धि हुई हो, वह
जैसे के तैसे बने रहते हैं, जिसकी पुष्ट बालकों के प्रत्यक्ष प्रेक्षण से होती है।

ग्रब हमारे लिए वह चिकित्सा सम्बन्धी तथ्य सबसे ग्रधिक व्यावहारिक महत्व का हो जाता है जो विश्लेषण द्वारा सिद्ध ग्रोडिपस ग्रन्थि के रूप के पीछे से हमारे सामने ग्राता है। हमें पता चलता है कि प्रौढ़ता के समय जब यौन निसर्ग-वृत्ति सबसे पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी ताकत से पेश करती है, तब पुरानी परिचित निषिद्ध सम्भोगात्मक वस्तु राग या लिबिडो से ढके हुए रूप में पुनः ग्रहण की जाती है, मानो शैशव काल का ग्रालम्बन-चुनाव खेल में किया गया एक विनोदात्मक यत्न था, पर इसने प्रौढता के म्रालम्बन-चुनाव के लिए दिशा निश्चित कर दी। इस समय स्रोडिपस ग्रन्थि की दिशा में या इसके विरोध में भावना का बड़ा तीव्र प्रवाह सिक्रय हो जाता है, पर क्योंकि उन भावनाओं की मानसिक पूर्वावस्थाएं ग्रसह्य हो गई हैं, इसलिए ये भावनाएं ग्रधिकांशतः चेतन के बाहर ही रहती हैं। प्रौढ़ता या तरुणावस्था के समय से मनुष्य को जनकों से ग्रपने आपको स्वतन्त्र करने के भारी काम में लगाना पड़ता है, श्रौर इस ग्रासक्ति को छोड़ देने के बाद ही उसका बालकपन खत्म हो सकता है, ग्रौर इस प्रकार वह सामाजिक समुदाय का सदस्य बन सकता है। पुत्र के लिए यह कार्य है कि वह अपनी रागात्मक ग्रभिलाषाग्रों को ग्रपनी माता से हटा ले, जिससे वह उसका उपयोग यथार्थ रूप में एक बाहरी प्रेम-ग्रालम्बन की खोज में कर सके; ग्रौर दूसरे, यदि वह ग्रपने पिता का विरोधी रहा है, तो उसके साथ मेल कर ले, या यदि शैशवकाल के विद्रोह की प्रतिक्रिया के रूप में वह उसके ग्रधीन हो गया है, या उसका साधनमात्र बन गया है, तो उसके म्राधिपत्य से म्रपने को मुक्त कर ले। ये कार्य प्रत्येक पुरुष के लिए हैं,

<sup>?.</sup> Retroversion. ?. Retrogressive. ₹. Nucleus.

पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि वे ग्रादर्श रूप में बहुत कम उदाहरणों में पूर्ण किए जाते हैं, ग्रर्थात् ऐसा बहुत कम होता है कि वे मनोवैज्ञानिक ग्रौर सामाजिक दृष्टि से सन्तोषजनक रोति से हल हो जाएं। पर स्नायु-रोगियों में जनकों से यह ग्रलगाव बिलकुल भी नहीं हो पाता। पुत्र सारे जीवन ग्रपने पिता की ग्रधीनता में रहता है, ग्रौर ग्रपने राग को किसी नए यौन ग्रालम्बन पर स्थानान्तरित करने में ग्रसमर्थ होता है। इससे उलटे सम्बन्ध में यही ग्रवस्था पुत्री की होती है। इस ग्रथं में ग्रोडिपस ग्रन्थि को स्नायु-रोगों का साररूप समक्षना उचित ही है।

म्राप कल्पना कर सकते हैं कि मैं म्रोडिपस ग्रन्थि के साथ सम्बद्ध बहुत सारे सम्बन्ध-सूत्रों की, जो व्यवहार ग्रौर सिद्धान्त की दृष्टि से वड़े महत्व के हैं, कितनी अधुरी रूपरेखा दे रहा हं। मैं इसके परिणमनों (या विभिन्न रूपों) श्रीर सम्भव श्रपवर्तनों विकास की जरा भी चर्चा नहीं करूंगा। इसके जरा दूर के परिणमनों में से सिर्फ एक की चर्चा करना चाहता हूं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसने साहित्य-स्जन को बहुत ही ग्रधिक प्रभावित किया है। श्रौटो रैंक ने एक बहुत मूल्यवान गवेषण कार्य में यह दिखाया है कि सब युगों के नाटक-लेखकों ने अपनी सामग्री मुख्यतः ग्रोडिपस तथा निषिद्ध सम्भोग-ग्रन्थि ग्रौर इसके परिणमनों तथा छिपे हुए रूपों से ली है। यह कह देना भी उचित होगा कि मनोविश्लेषण के समय से बहुत पहले ग्रोडिपस के दोनों दण्डनीय ग्रपराध ग्रसंयत निसर्ग-वृत्ति की सच्ची म्मिन्यक्तियां माने जाते थे। एन्साइक्लोपीडिया-लेखक डिडेरो की प्रतियों में श्रापको वह प्रसिद्ध संवाद ल नेव्यू द रामो (Le neveu de Rameau) मिलेगा, जिसका गेटे जैसे साहित्यकार ने जर्मन भाषा में श्रनुवाद किया था। उसमें श्रापको ये विलक्षण शब्द पढ़ने को मिलेंगे: "यदि इस छोटे-से जंगली का बल चले, यदि उसकी विमृद्ता प्रतिरूप में मौजूद हो, श्रौर यदि उसमें द्रथमुंहे बच्चे जितनी भी लमफ हो और साथ ही तीस वर्ष के युवक बराबर प्रबल वासनावेश भी हो तो वह अपने पिता की गईन मरोड़ देगा और अपनी माता से संभोग करेगा।"

एक चीज और है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता। श्रोडिपस की माता-पत्नी से हमें स्वप्नों का स्मरण श्राएगा। क्या श्रापको स्वप्न-विश्लेषणों के परिणाम श्रमी याद हैं? किसतरह स्वप्न-निर्माण करने वाली इच्छाएं प्रायः विकृत श्रौर निषिद्ध-सम्भोगात्मक सिद्ध हुई थीं या उनमें निकट के और प्रिय सम्बन्धियों के प्रति श्रनाश्चिकत शत्रुता दिखाई दी थी? तब हमने भावना के इन दूषित प्रयत्नों के स्रोत को बिना व्याख्या किए छोड़ दिया था। श्रब श्राप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वे राग या लिबिडो के विन्यास श्रौर श्रालम्बनों पर राग का श्राच्छादन हैं, जो बिलकुल बचपन के काल से सम्बन्ध रखते हैं, और बहुत समय से चेतन जीवन

Variations. ₹. Inversions. ₹. Dispositions. ४. Investments.

में त्यागे जा चुके हैं; पर जो रात में ग्रब भी ग्रपनी मौजूदगी सिद्ध कर देते हैं, ग्रौर एक अर्थ में, कार्य करने में समर्थ हैं। पर क्योंकि इस तरह विकृत निषिद्ध सम्भो-गात्मक हत्या वाले स्वप्न सब लोगों को आते हैं, और सिर्फ स्नाय-रोगियों को नहीं श्राते, इसलिए हम यह अनुमान कर सकते हैं कि जो लोग श्रोज प्रकृत हैं, वे श्रोडि-पस ग्रन्थि की विकृतियों ग्रौर ग्रालम्बन-ग्राच्छादनों में से गुजर चुके हैं, ग्रौर यह ही प्रकृत परिवर्धन का रास्ता है। इतनी ही बात है कि जो चीज हमें प्रकृत लोगों के स्वप्त-विश्लेषणों में भी प्रकट होती दिखाई देती है, वह स्नायु-रोगियों में बड़े ग्रतिरंजित रूप में होती है, ग्रौर यह भी एक कारण है जिससे हमने स्नायाविक लक्षणों पर विचार करने से पहले स्वप्नों का ग्रघ्ययन करना उचित समका था।

## परिवर्धन और प्रतिगमन के अनेक पहलु: \*कारणता

जैस कि हम देख चुके हैं राग-कार्य प्रकृत कहलाने वाली रीति से प्रजनन-कार्य का सहायक बनने से पहले एक लम्बे परिवर्धन में से गुजरता है। ग्रब मैं स्नायु-रोगों के कार्य-कारण-सम्बन्ध में इस तथ्य का महत्व बताऊंगा।

में समभता हूं कि यह मान्यता साधारण रोग-विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार ही है कि ऐसे परिवर्धन में दो खतरे रहते हैं: पहला निरोध' का और दूसरा प्रति-**गमन** का। कहने का मतलब यह कि जैविकीय प्रक्रमों में परिणमन या भिन्नता होने की व्यापक प्रवृत्ति के कारण यह आवश्यक है कि इन सब प्रारम्भिक कलाओं को उतनी ही सफलता से पार नहीं किया जा सकेगा श्रौर उतने ही पूर्णरूप से उनसे ग्रागे वृद्धि नहीं हो सकेगी। कार्य के कुछ हिस्से इन ग्रारम्भिक ग्रवस्थाग्रों में स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि साधारण परि-वर्धन के साथ थोड़ा-सा निरुद्ध परिवर्धन भी चलता जाएगा।

दूसरे क्षेत्रों में इन प्रक्रमों जैसे प्रक्रम खोजने चाहिएं। जब कोई सारी की सारी जाति ग्रपने वासस्थान को छोड़कर नए देश की खोज में निकलती थी, जैसा कि मानव इतिहास के ग्रारिभक काल में बहुत होता था, तब वे सबके सब लोग निश्चित ही नई मंजिल पर नहीं पहुंचते थे। श्रीर कारणों से होनेवाली हानियों के श्रलावा, सदा ऐसा भी श्रवश्य हुया होगा कि देश छोड़ने वाले लोगों के छोटे-छोटे समृह या टोलियां रास्ते में रुक गई होंगी, ग्रौर पड़ावों पर ही बस गई होंगी; जब कि शेष लोग ग्रागे चलते गए होंगे । या एक ग्रौर ग्रधिक पास का-सा दृश्य लीजिए । म्राप जानते हैं कि ऊंचे स्तन्यपायियों में वीर्य-म्रंथियां, जो शुरू में उदर-विवर में बहुत नीचे होती हैं, गर्भाशय के अन्दर होने वाले परिवर्धन के एक निश्चित काल पर संच-

<sup>\*</sup> Aetiology. ?. Inhibition. ?. Regression.

<sup>:</sup> ३०२ ।

लन करने लगती हैं, जिससे वे श्रौणि के सिरे की त्वचा के लगभग नीचे ग्रा जाती हैं । कुछ नरों में यह देखा जाता है कि ग्रंगों की इस जोड़ी में से एक श्रौणि-विवर में रह गईहै, या इसने इंग्वाइनल कैनाल (वंक्षण नाली) में, जिसमें से इन दोनों को गुजर कर भ्राना था, एक ने भ्रपना स्थायी स्थान बना लिया है, भ्रथवा यह होता है कि नाली जो प्रकृत रूप से वीर्य-ग्रन्थियों के इसमें से गुजर जाने के बाद बन्द हो जानी चाहिए, बन्द नहीं हुई है। जब छात्रावस्था में वी० बुक की देख-रेख में वैज्ञानिक गवेयणा का पहला काम कर रहा था, तब मैं एक छोटी मछली की, जो ग्रभी बड़े म्राद्यया त्रति प्राचीन रूप में थी, मेरु-रज्जु (स्पाइनल कौर्ड) में पृष्ठीय स्नायु-मूलों (डौर्सल नर्व-रूट्स) के उद्गम पर कार्य कर रहा था। मैंने देखा कि इन मूलों के स्नायु-तंतु भूरे द्रव्य (ग्रे मैंटर)के पश्च सींग (पोस्टीरियर हार्न)पैदा होते थे—यह ग्रवस्था ग्रव दूसरे पृष्ठवंशियो (वटेंब्रेट्स) में नहीं पाई जाती, पर कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि वैसी ही स्नायु-कोशिकाएं (नर्व-सेल्स) पश्च मूलों की तथा-कथित स्पाइनल गैंगलियोन (मेरु-प्रगंड) की सारी लम्बाई पर भूरे द्रव्य से बाहर भी मौजूद थीं, जिससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हरे गैंगलियोन की कोशिकाएं स्नायु-मूलों के साथ-साथ मेरु-रज्जु (स्पाइनल कौर्ड) से बाहर चली गई हैं। विकासा-त्मक परिवर्धन (एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट) से भी यह बात मालूम होती है, पर इस छोटी-सी मछली में सारे रास्ते पर वे कोशिकाएं मौजूद थीं, जो रास्ते में रुद्ध हो गई थीं। बारीकी से विचार करने पर ग्रापको तुरन्त पता चल जाएगा कि इन तुलनाओं में कहां-कहां कमजोरियां हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारी राय में यह हो सकता है कि प्रत्येक पृथक यौन-ग्रावेग के एकाकी ग्रंश परि-वर्धन की किसी ग्रारम्भिक ग्रवस्था में रहे हों, जबकि उसी समय इसके दूसरे ग्रंश ग्रपने ग्रन्तिम उद्देश्य पर पहुंच गए हों। इससे ग्रापको पता चलेगा कि ऐसे प्रत्येक म्रावेग को हम जीवन के म्रारम्भ से निरन्तर बहती हुई धारा मानते हैं, भ्रौर हमने इसके प्रवाह को कृत्रिम रूप से, पृथक, ऋमिक तथा ग्रग्रगामी संचलतों में कुछ सीमा तक विभाजित कर दिया है। ग्रापकी यह धारणा सही है कि इन मान्यताग्रों का ग्रौर स्पष्टीकरण होना चाहिए, पर ग्रांघक स्पष्टीकरण की कोशिश से हम ग्रपने विषय से बहुत बाहर चले जाएंगे; इस समय हम ग्रारम्भिक ग्रवस्था में घटक-म्रावेग में होनेवाले इस रोध या रुकावट को (म्रावेग की) बद्धता कहेंगे।

क्रमिक ग्रवस्थाओं में होने वाले परिवर्धन में इस तरह का जो दूसरा खतरा है, उसे हम प्रतिगमन कहते हैं। ऐसा भी होता है कि जो ग्रंश ग्रागे बढ़ चुके हैं, वेपीछे की ग्रोर लौटकर इन पहले वाली ग्रवस्थाओं में ग्रा जाते हैं। ग्रावेग को

<sup>?.</sup> Pelvic. ?. Arrested.

इस तरह प्रतिगमन करने का मौका तब मिलेगा जब इसके बाद वाले और प्रधिक परिविधित रूप में होने वाले कार्य पर शिक्तशाली बाहरी हकावटें आएंगी जो इसे अपने सन्तुष्टि के उद्देश्य पर पहुंचने से रोक देंगी । बद्धता और प्रतिगमन एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं होते । परिवर्धन के मार्ग में बद्धताएं जितनी सबल होंगी, उतनी ही ग्रासानी से कार्य बाहरी हकावटों से पराजित हो जाएगा, ग्रौर वह प्रतिगमन करके उन बद्धताओं पर ग्रा जाएगा, ग्रर्थात् परिविधित कार्य ग्रपने मार्ग की बाहरी हकावटों का प्रतिरोध करने में उतना ही ग्रसमर्थ होगा। यदि ग्राप ग्रपना देश छोड़ कर जाने वाली किसी जाति पर विचार करे, जिसके बहुत से लोग रास्ते के पड़ावों पर रह गए हैं, तो ग्राप देखेंगे कि ग्रागे जाने वाले लोग जब पराजित हो जाएंगे, या उन्हें जब बहुत बलवान शत्रु से मुकावला पड़ेगा, तब वे स्वभावतः लौटकर इन पड़ावों पर ग्राश्यय लेंगे ग्रौर फिर वे ग्रपने में से जितने ग्रधिक लोगों को पीछे छोड़ गए होंगे, उनके उतनी ही जल्दी पराजित होने का खतरा रहेगा।

स्नायु-रोगों को समभने के लिए यह आवश्यक है कि आप बद्धता और प्रति-गमन का यह सम्बन्ध ध्यान में रखें। इस प्रकार आपको एक ऐसा निश्चित आधार मिल जाएगा जिसपर खड़े रहकर आप स्नायु-रोगों के कारण-कार्य-प्रक्रम या उनकी कारणता का पता लगा सकेंगे, जिस पर हम शीघ्र ही विचार करेंगे।

फिलहाल हम प्रतिगमन के प्रश्न पर विचार करेंगे। राग या लिबिडो के परि-वर्धन के बारे में जो कुछ कहा जा चुका है, उसे सुन लेने के बाद ग्राप दो प्रकार के प्रतिगमन की कल्पना कर सकते हैं : राग से म्राच्छादित प्रथम म्रालम्बनों पर लौट ग्राना, जिनके विषय में हम यह जानते हैं कि उनका रूप निषिद्ध सम्भोगात्मक होता है; और सारे यौन संगठन का पहले वाली ग्रवस्थाओं में लौट ग्राना। स्था-नान्तरण स्नाय-रोगों में ये दोनों प्रकार के प्रतिगमन होते हैं, ग्रौर उनके तंत्र में ये महत्वपूर्ण कार्य पूरा करते हैं; विशेष रूप से, राग या लिबिडो के प्रथम निषिद्ध सम्भोगात्मक ग्रालम्बनों पर वापसी एक ऐसी विशेषता है जो स्नाय-रोगियों में बिलकूल नियमित रूप से पाई जाती है। यदि स्नायु-रोगों के एक दूसरे समूह--जिसे स्वरितक कहते हैं, ग्रर्थात् वे स्नायु-रोग जिनमें ग्रपने शरीर के ग्रंगों से यौन परि-तुब्टि की जाती है-पर भी विचार किया जाए तो राग के प्रतिगमन के बारे में ग्रौर बहुत कुछ कहना होगा। पर इस समय हमारा ऐसा विचार नहीं है। इन रोगों से राग-कार्य के परिवर्धन प्रक्रमों के बारे में ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं, जिनका स्रभी हमने उल्लेख नहीं किया, और प्रतिगमन के नए प्ररूप भी सामने त्राते हैं, जो उनसे सजग होते हैं। पर मैं समभता हूं कि यहां यह चेतावनी दे देना उचिंत होगा कि ग्राप प्रतिगमन ग्रौर दमन में स्पप्ट रूप से निवेक करें, ग्रौर एक के स्थान पर दूसरे को न

Narcissistic.

समभ लें, श्रौर इन दोनों प्रक्रमों के संबंध के बारे में श्रापके मन में स्पष्ट धारणाएं बनाने में मैं श्रापकी सहायता करूंगा। श्रापको याद होगा कि दमन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा चेतन होने में समर्थ (श्रर्थात् पूर्वचेतन संस्थान में रहने वाला) मान- सिक कार्य श्रचेतन बना दिया जाता है, श्रौर श्रचेतन संस्थान में धकेल दिया जाता है; श्रौर तब भी दमन कहलाता है जब श्रचेतन मानसिक कार्य को साथवाले पूर्व चेतन संस्थान में बिलकुल नहीं घुसने दिया जाता, बिल्क सेंसरिशप द्वारा देहली पर से पीछे लौटा दिया जाता है। इसलिए 'दमन' के श्रवधारण का यौन प्रवृत्ति या कामुकता से कोई सम्बन्ध-सूत्र नहीं है। कृपा करके इस बात को सावधानी से गांठ बांध लीजिए। यह शुद्ध रूप से एक मनोग्रैज्ञानिक प्रक्रम को सूचित करता है, श्रौर इसे स्थान-वृत्तीय प्रकमें कहना श्रौर भी श्रधिक ठीक होगा, जिसका श्रथं यह है कि यह उन श्रवकाशीय सम्बन्धों से वास्ता रखता है जिनको हम मन के भीतर मानते हैं श्रौर यदि सिद्धान्त-निर्माण में इन स्थूल साइश्य-कल्पनाश्रों को छोड़ दिया जाए तो हम यह कहेंगे कि दमन शब्द का सम्बन्ध रखता है।

ऊपर प्रस्तुत की गई तुलनाम्रों से पता चला कि 'प्रतिगमन' शब्द का प्रयोग म्रब तक उसके सामान्य ग्रर्थ में नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक संकुचित ग्रर्थ में किया जा रहा था। स्रगर स्राप इसका व्यापक सर्थ--स्रर्थात् साधारणतया परि-वर्षन की ऊंची ग्रवस्था से नीची ग्रवस्था में लौट ग्राना--लें, तब दमन भी प्रतिग-मन के ग्रन्तर्गत ग्रा जाता है, क्योंकि यह भी कहा जा सकता है किसी मानसिक कार्य का. परिवर्धन की पहले वाली और निचली मंजिल पर प्रतिवर्तन, अर्थात् लौट ग्राना, भी दमन है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि दमन में इस प्रतिगमन की दिशा का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम इसे गतिकीय ग्रर्थ में उस समय दमन भी कहते हैं, जब कोई मानसिक प्रक्रम निचली अचेतन अवस्था से चलने से पहले रोक दिया जाता है। इस प्रकार दमन एक स्थानवृत्तीय गतिकीय अवधारण है जबकि प्रतिगमन शुद्धरूप से वर्णनात्मक ग्रवधारण है। पर ग्रब तक जिस चीज को हमने 'प्रतिगमन' कहा है ग्रौर बद्धता के साथ जिसके सम्बन्ध पर विचार किया है वह परिवर्धन में अपने पहले वाले पड़ावों पर राग या लिबिडो की वापसी को ही सुचित करता था, स्रर्थात् ऐसी चीज को सूचित करता था जो सारत: दमन से बिल-कुल भिन्न ग्रौर उससे बिलकुल स्वतंत्र है। राग के प्रतिगमन को हम शुद्धरूप से -मनोधात्वीय प्रक्रम भी नहीं कह सकते ; न हम यह जानते हैं कि मानसिक उपकरण में इसका स्थान कहां निर्द्रिष्ट करें, क्योंकि यद्यपि यह मानसिक जीवन पर बड़ा प्रबल

<sup>₹.</sup> Topographical process. २. Psychical.

प्रभाव डाल सकता है, तो भी इसमें मस्तिष्क-क्षेत्रीय कारक सबसे श्रधिक प्रमुख होता है।

इस तरह का विचार कुछ शुष्क-साहो जाता है। इसलिए उसकी ग्रधिक सजीव धारणा प्राप्त करने के लिए उसके कुछ रोग सम्बन्धी दृष्टान्त लिए जाएं। ग्राप जानते हैं कि स्थानान्तरण स्नायु-रोगों के समूह में मुख्यतः हिस्टीरिया ग्रौर मनो-ग्रस्तता-रोग त्राते हैं। हिस्टीरिया में राग का प्राथमिक निषिद्ध सम्भोगात्मक यौन म्रालम्बनों पर प्रतिगमन तो निस्संदेह सदा मिलता है, पर यौन संगठन की इससे पहली वाली मंजि़ल पर इसका प्रतिगमन नहीं होता, या बहुत ही थोड़ा होता है । परिणामत: हिस्टीरिया के तंत्र में मुख्य कार्य दमन द्वारा किया जाता है । ग्रब तक इस स्नायु-रोग की जो निश्चित जानकारी मिल चुकी है, उसके स्राधार पर स्थिति इस तरह बयान की जा सकती है : जननेन्द्रिय क्षेत्र की प्रधानता में घटक-ग्रावेगों का सायुज्यन<sup>२</sup> (ग्रर्थात् मिलकर बिलकुल एक वन जाना) हो चुका है; पर इस एक्य के परिणामों का पूर्व चेतन संस्थान की, जिसके साथ चेतना जुड़ी हुई है, दिशा से प्रतिरोध होता है। इसलिए जननेन्द्रिय संगठन ग्रचेतन के लिए तो ठीक बैठता है, पर पूर्व चेतन के लिए नहीं ग्रौर पूर्व चेतन द्वारा इस ग्रस्वीकृति के परिणामस्वरूप ऐसा चित्र बनता है जो जननेन्द्रिय क्षेत्र की प्रधानता से पहले वाली स्थिति से कुछ मिलता-जुलता है; पर ग्रसल में, यह बिलकुल भिन्न होता है । राग के दो प्रकार के प्रतिगमनों में से, जो प्रतिगमन यौन संगठन की पहले वाली कला पर होता है, वह ग्रधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हिस्टीरिया में यह प्रतिगमन नहीं होता, ग्रौर ग्रभी हमारा स्नायु-रोगों का सारा श्रवधारण मुख्यतः हिस्टीरिया के श्रध्ययन के द्वारा ही चल रहा है, जो समय की दृष्टि से पहले हुग्रा था; इसलिए राग-प्रतिगमन का महत्व दमन के महत्व से बहुत पीछे समभा जा सका। मुफ्ते निश्चय है कि जब हम हिस्टीरिया ग्रौर मनोगस्तता-रोग के ग्रलावा ग्रन्य स्व-रतिक स्नायु-रोगों पर भी विचार करेंगे, तब हमारे दृष्टिकोण और ग्रधिक विस्तृत ग्रौर परिवर्तित हो जाएंगे।

दूसरी ग्रोर, मनोग्रस्तता-रोग में राग का, पीड़कतोषीय-गुदीय संगठन से पहले वाली ग्रवस्था पर प्रतिगमन सबसे ग्रधिक ध्यान खींचने वाला कारक है, ग्रौर इसीसे यह निश्चित होता है कि लक्षण कौन-सा रूप ग्रहण करेंगे। तब प्रेम करने का ग्रावेग ग्रपने को ग्रवश्य पीड़ातोषीय ग्रावेग के नीचे छिपा लेगा। यह मनोग्रस्त विचार कि 'में तुम्हारी हत्या कर देना चाहता हूं' (कुछ ऊपर चढ़े हुए ग्रवयवों को ग्रवश्य कर देने पर, जो ग्रसल में ग्राकस्मिक नहीं होते, बल्कि इसके साथ ग्रपरिहार्य रूप से होते हैं) यही ग्रर्थ सूचित करता है कि 'में तुम्हारे साथ प्रेम का ग्रावंद

<sup>?.</sup> Organic factor ?. Fusion.

लेना चाहता हूं। 'इसके साथ जब ग्राप यह विचार भी करते हैं कि उसी समय प्राथमिक ग्रालम्बनों पर प्रतिगमन भी शुरू हो गया है, जिससे यह ग्रावेग, सबसे निकट वाले ग्रौर सबसे ग्रधिक प्रिय व्यक्तियों से सम्बन्धित होता है, तब ग्राप यह कल्पना कर सकते हैं कि इन मनोग्रस्त विचारों से रोगी में कितना भय पैदा होता होगा ग्रौर साथ ही वे उसके चेतन के ज्ञान को कितने ग्रकारण ग्रौर ग्रव्याख्येय मालूम होते होंगे। पर इस स्नायु-रोग के किया-विन्यास में दमन का भी हिस्सा होता है ग्रौर बहुत बड़ा हिस्सा होता है; पर उसे इस तरह के सरसरी तौर से किए जा रहे सर्वे में पेश नहीं किया जा सकता। बिना दमन के राग का प्रतिगमन कभी भी स्नायु-रोग पैदा नहीं करेगा—वह तो काम-विकृति में परिणत हो जाएगा। इससे ग्राप समक्त जाएंगे कि दमन वह प्रक्रम है, जो स्नायु-रोगों का विशेष रूप से विवेक कराता है, ग्रौर जिससे उन्हें सबसे ग्रधिक ग्रच्छी तरह पहचाना जा सकता है। परन्तु शायद मुक्ते किसी समय ग्रापको यह बताने का मौका मिले कि काम-विकृतियों के क्षेत्र के बारे में हम क्या जानते हैं, ग्रौर तब ग्राप देखेंगे कि वहां भी गाड़ी उतनी ग्रासानी से नहीं चलती, जितनी कि हम ग्रपनी निर्मितियों में किल्पत कर लेना चाहते हैं।

मुफ्ते ग्राशा है कि राग की वद्धता ग्रौर प्रतिगमन के इस विवरण को ग्राप तब ग्रासानी से स्वीकार कर लेंगे जब ग्राप यह समफेंगे कि यह स्नायु-रोगों की कारणता के ग्रध्ययन की तैयारी है। ग्रब तक मैंने ग्रापको इस विषय में सिफ़्ते एक बात बताई है, ग्रौर वह यह कि लोग स्नायु-रोग से तब पीड़ित होते हैं जब राग की सन्तुष्टि की सम्भाव्यता उनसे दूर कर दी जाए—ग्र्य्यात् वे 'कुंठा' या विफलता के परिणामस्वरूप रोगी होते हैं—ग्रौर उनके लक्षण वास्तव में लुप्त सन्तुष्टि के स्थानापन्न हैं। इसका यह ग्र्यं नहीं है कि राग की सन्तुष्टि की प्रत्येक कुंठा प्रत्येक व्यक्ति को स्नायु-रोगों बना देती है। इसका इतना ही ग्र्यं है कि स्नायु-रोग के जितने उदाहरणों की जांच-पड़ताल की गई उन सबमें कुंठा का कारक प्रदिश्त किया जा सका। इसलिए इस कथन का विलोम सही नहीं है। ग्राप ग्रवश्य समफ्त गए होंगे कि इस कथन का ग्राशय स्नायु-रोगों की कारणता का सारा रहस्य प्रकट करना नहीं है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण ग्रौर सदा वर्तमान दशा पर ही बल दिया गया है।

श्रव इस बात पर श्रागे विचार करते हुए हम यह नहीं समभ पाते कि पहले कुंठा या विफलता के स्वरूप से शुरू करें या इससे प्रभावित व्यक्ति के श्रपने गुण से। ऐसा बहुत कम होता है कि यह कुंठा सर्वागव्यापी श्रीर सर्वथा पूर्ण हो। संभवतः रोगजनक प्रभाव पैदा करने के लिए वह सन्तुष्टि के उसी रूप पर चोट करेगी जिसे वह व्यक्ति चाहता है, जो सन्तुष्टि वह प्राप्त कर सकता है। साधारणतया ऐसे बहुत-से तरीके हैं जिनसे रागात्मक सन्तुष्टियों के श्रभाव को, बिना रोगी हुए,

सहन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बिना किसी हानि के ऐसा निग्रह कर सकते हैं। वे उस समय खुश नहीं होते। वे श्रसन्तुष्ट लालसा का कष्ट पाते हैं, पर वे बीमार नहीं पड़ते । इललिए हमें यह निष्कर्षे निकालना पड़ता है कि यौन आवेग-उत्तेजनों में मानो निराली 'सुघट्यता' •े ग्रर्थात् लचीलापन होता है । उनमें से एक के स्थान पर दूसरा ग्रा सकता है । यदि उनमें से एक की सन्तुष्टि वास्तव में नहीं हो सकती, तो दूसरे की सन्तुष्टि से पर्ण भरपाई हो जाती है। वे तरल में भरी हुई संचार-नालियों के जाल की तरह एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं, ग्रौर यह ग्रवस्था जननेन्द्रिय की प्रधानता के ग्रधीन रहने के बावजूद होती है--यह ग्रवस्था ऐसी है जिसे ग्रासानी से प्रतिबंब के रूप में नहीं लाया जा सकता । इसके ग्रलावा, यौन प्रवृत्ति की घटक-निसर्ग-वृत्तियों में श्रौर उस संयुक्त यौन श्रावेग में, जिसकी वे घटक होती हैं, श्रपना श्रालम्बन बदलने की बड़ी क्षमता होती है; इसे देकर दूसरा लेने, ग्रर्थात् ग्रधिक सूलभ ग्रालम्बन ग्रहण करने की बड़ी क्षमता होती है। विस्थापन की यह क्षमता स्रौर स्थानापन्न को स्वीकार करने की तत्परता से कुंठा के प्रभाव का एक प्रवल प्रतिप्रभाव स्रवश्य पैदा हो जाएगा । ग्रभाव से पैदा होने वाली बीमारी से बचाने वाले इन प्रक्रमों में से एक प्रकम संस्कृति के परिवर्धन में एक विशेष महत्व प्राप्त कर चुका है--वह है यौन स्रावेग द्वारा घटक-स्रावेग की परितुष्टि रूप या प्रजनन की प्रासंगिक परितुष्टि रूप, पहले गृहीत उद्देश्य का त्याग और एक नए उद्देश्य का ग्रहण--यह नया उद्देश्य प्रजनन-विज्ञान की दृष्टि से, पहले से सम्बन्धित तो है, पर इसे ग्रब यौन या कामुक नहीं माना जा सकता; बल्कि इसके स्वरूप को सामाजिक कहना चाहिए। इस प्रकम को हम **उदात्तीकरण्** कहते हैं, ग्रौर ऐसा कहकर हम साधा-रण प्रचलित मानदण्ड का ही समर्थन करते हैं, जो सामाजिक उद्देश्य को यौन (म्रन्ततः स्वार्थपूर्ण) उद्देश्यों से ऊंचा मानता है। प्रसंगतः, उदात्तीकरण यौन-्रे स्रावेगों स्रौर दूसरे स्र-यौन या निष्कर्ष-स्रावेगों के बीच मौजूद सम्बन्ध-सूत्रों की सिर्फ़ एक विशेष ग्रवस्था है। इसपर हम एक ग्रौर सिलसिले में विचार करेंगे।

श्रब श्रापके मन में यह घारणा होगी कि हमने सन्तुष्टि के श्रभाव को सहन करने के इतने सारे साधन मानकर इसे एक बहुत छोटी वस्तु बना दिया है; पर नहीं, यह बात नहीं है। इसमें इसकी रोगजनक शक्ति कायम रहती है। इसको सम्भालने के साधन सदा काफी नहीं होते। श्रौसत मनुष्य श्रपने ऊपर श्रसन्तुष्ट राग की जो मात्रा ले सकता है वह सीमित है। राग की सुघट्यता श्रौर स्वतंत्र चिल्णुता हम सबमें पूरी-पूरी कायम नहीं रह पाती श्रौर उदात्तीकरण राग के कुछ ही श्रंश को विसर्जित कर सकता है। श्रौर इसके श्रलावा, तथ्य यह है कि

<sup>?.</sup> Plasticity. ₹. Sublimation. ₹. Mobility. ४. Discharge.

बहुत-से लोगो में उदात्तीकरण की क्षमता बहुत ही कम होती है। इन परिसीमाभ्रों में से सबसे महत्वपूर्ण परिसीमा स्मण्टतः वह है जो राग की चिलिष्णुता के बारे में है, क्योंिक वह मनुष्य को ऐसे उद्देश्यों और ग्रालम्बनों की प्राप्ति तक सीमित कर देती है जिनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। जरा सोचिए कि राग के ग्रधूरे परिवर्धन के पीछे, संगठन की पहले वाली कलाग्रों और ग्रालम्बन-चुनाव के प्ररूपों पर बहुत विस्तृत (और कभी-कभी संख्या में भी बहुत ग्रधिक) राग-बद्धताएं रह जाती हैं जो ग्रधिकतर वस्तु-जगत में सन्तुष्ट नहीं हो सकतीं। तब ग्राप रागबद्धता को रोग पैदा करने में कुंठा के साथ मिलकर कार्य करने वाला दूसरा शक्तिशाली कारक स्वीकार करेंगे। हम इसे विन्यास की दृष्टि से, संक्षित्त करके, यह कह सकते हैं कि स्नायु-रोगों की कारणता में रागबद्धता भीतरी पूर्वप्रवृत्ति वाले कारक को निरूपित करती है ग्रीर कुंठा या विफलता बाहरी ग्राकस्मिक कारक को।

में यहां श्रापको यह चेतावनी दे दं कि इस बिलकूल श्रनावश्यक विवाद में ग्राप कोई पक्ष न लें। वैज्ञानिक मामलों में ग्राम तौर से लोग सत्य का एक पक्ष पकड लेते हैं, श्रौर इसी को सम्पूर्ण सत्य मानने लगते हैं श्रौर फिर सत्य के भ्रंश के पक्ष में रहकर शेष सारे भ्रंश के बारे में जो स्वयं उतना ही सत्य होता है, विवाद किया करते हैं । इस तरह एक से ग्रधिक टोली मनोविश्लेषण-भ्रान्दोलन से पहले ही भ्रलग हो चुकी है। उनमें से एक सिर्फ भ्रहंकारमूलक स्रावेगों को मानती है, स्रौर यौन स्रावेगों का निषेध करती है। दूसरी टोली जीवन में हुए वास्तविक कार्यों का ही प्रभाव मानती है, श्रौर मनुष्य के पिछले जीवन का प्रभाव नहीं मानती। इसी तरह ग्रीरों के ग्रलग-ग्रलग विचार हैं । ग्रब यहां एक भ्रौर विवादग्रस्त प्रश्न है : स्नायु-रोग बहिर्जात रे रोग हैं या श्रन्त-र्जात<sup>3</sup> ?—एक विशेष प्रकार की शारीरिक रचना का ग्रनिवार्य परिणाम हैं या व्यक्ति के जीवन की कुछ हानिकारक (उपघातीय) घटनाम्रों से पैदा होते हैं ? खासतौर से, क्या वे राग की बद्धता श्रौर शेष यौन रचना के कारण पैदा होते हैं, या कुंठा ग्रथवा विफलता के दबाव से होते हैं ? यह विवाद मुभे वैसा ही मालूम होता है जैसा यह विवाद कि बालक पिता के जनन-कार्य से पैदा होता है, या माता के गर्भधारण से । ग्राप यही उत्तर देंगे, जो कि उचित है, कि दोनों ग्रवस्थाएं समान रूप से त्रावश्यक हैं । स्नायु-रोगों की स्राधारभूत ग्रवस्याएं भी, यदि बिलकुल वैसी नहीं तो भी उनसे मिलती-जुलती हैं। कारण-कार्य की दृष्टि से स्नायविक रोग के रोगी एक श्रेगी में त्राते हैं, जिसमें दो कारक--यौन रचना--ग्रौर ग्रनुभूत घट-नाएं; स्रथवा यदि स्राप इस तरह कहना चाहें, तो रोग की बद्धता और कुंठा इस प्रकार निरूपित होती हैं कि जहां उनमें से एक की प्रधानता होती है, वहां दूसरा कारक उसी ब्रनुपात में कम प्रमुख होता है। इस श्रेणी या श्रृंखला के एक सिरे

<sup>?.</sup> Predisposition. ?. Exogenous. ?. Endogenous.

पर वे चरम रोगी हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है: ये लोग अपने विषम राग-परिवर्धन के कारण अवश्य रोगी होते; चाहे कुछ भी होता, चाहे वे कुछ भी अनुभव करते, चाहे जीवन उनके लिए कितना ही सुखद रहा होता। दूसरे सिरे पर वे रोगी हैं, जिनके लिए बिलकुल विपरीत राय बनेगी—यदि जीवन में उनपर अमुक-अमुक बोभ न पड़े होते तो वे अवश्य रोग से बच गए होते। इस श्रेणी या श्रृंखला के मध्यवर्ती रोगों में रोगानुकूलता-कारक (यौन रचना) जीवन की हानिकर घटनाओं से कभी कम और कभी अधिक मात्रा में मिला रहता है। यदि उन्हें जीवन में अमुक-अमुक अनुभवों में से न गुज्रना पड़ता तो उनकी यौन रचना से उन्हें स्नायु-रोग नहीं पैदा हुआ होता, और यदि राग की रचना दूसरे ढंग से हुई होती तो जीवन के उतार-चढ़ावों का उनपर उपघातज प्रभाव न पड़ा होता। इस श्रृंखला में शायद में यह स्वीकार कर सकता हूं कि पूर्वप्रवृत्ति वाले कारक का प्रभाव कुछ अधिक होता है, पर यह बात भी इस बात पर निर्भर है कि स्नायु-रोग की सीमा-रेखा आप कहां खींचते हैं।

श्रव मेरा यह सुफाव है कि इस तरह की श्रेणी को हम पूरक श्रेणी का नाम दें। साथ ही श्रापको पहले ही यह भी बता देना चाहता हूं कि हमें इस तरह की श्रीर भी श्रेणियां निश्चित करने का मौका पड़ेगा।

राग कुछ विशेष धारास्रों स्रौर विशेष स्रालम्बनों से इतनी दृढ़ता से जुड़ा रहता है, कि राग का लगाव या आसक्तता स्वतंत्र कारक प्रतीत होती है; जो म्रलग-म्रलग मनुष्य में म्रलग-ग्रलग होता है, ग्रौर उसकी मात्रा किस-किस बात से निर्घारित होती है, यह हमें बिलकुल पता नहीं। पर स्तायु-रोगों की कारणता में ग्रब हम इसके महत्व को हीन नहीं मान सकते। साथ ही हमें दोनों वस्तुग्रों के नजदीकी सम्बन्ध को बहुत बड़ी चीज भी नहीं समफ्रता चाहिए। राग का ऐसा ही लगाव (या श्रासक्तता)—श्रज्ञात कारणों से—-श्रनेक श्रवस्थाश्रों में प्रकृत लोगों में होता है, श्रौर उन व्यक्तियों में एक निर्णायक कारक के रूप में मिलता है जो एक अर्थ में स्नायु-रोगियों के बिलकुल उलटे, अर्थात् विकृत व्यक्ति होते हैं। मनो-विश्लेषण के जमाने से बहुत पहले यह ज्ञात हो चुका था कि ऐसे व्यक्तियों के पूर्व-वृत्त<sup>3</sup>, प्रर्थात् पिछले इतिहास में प्रायः एक बहुत बचपन का संस्कार मिलता है, जो एक अप्रकृत निसर्ग वृत्तीय प्रवृत्ति या ग्रालम्बन-चुनाव से संबंधित होता है, ग्रौर अब उस व्यक्ति का राग सारे जीवन उस संस्कार से जुड़ा रहता है (बिनेट)। प्रायः यह कहना कठिन होता है कि यह संस्कार राग पर इतनी तीव्र स्राकर्षण शक्ति कैसे लगा सका । मैं भ्रपने देखे हुए इस तरह के एक पुरुष रोगी का वर्णन करूंगा, जिसके लिए स्त्री की जननेन्द्रियों ग्रौर ग्रन्य सब ग्राकर्षणों का ग्रब कोई ग्रर्थ नहीं

<sup>?</sup> Complemental Series. ? Adhesiveness. ? Anamnesis.

रहा है। उसमें दुर्ध र्भ यौन उत्तेजना एक विशेष रूपवाले जूते से ढके हुए पैर द्वारा ही पैदा की जा सकती है; वह अपने छठे वर्ष की एक घटना याद कर सकता है, जिसने उसमें राग की यह बद्धता पैदा कर दी है। वह ग्रपनी शिक्षिका के पास स्टूल पर बैठा था ग्रौर शिक्षिका उसे म्रंग्रेजी पढ़ा रही थी। वह सीधी-सादी बड़ी उमर की भूरियों वाली बूढ़ी धाय थी, जिसकी ग्रांखें पानीदार नीली थीं, ग्रौर नाक चपटी थी; उस दिन उसके पांव में चोट लग गई थी ग्रौर इसलिए उसने इसे मखमली स्लीपर में गद्दे पर रखा था श्रौर टांग बहुत श्रच्छी तरह ढक रखी थी। बाद में तरुणावस्था में प्रकृत यौन व्यापार के, डरते-डरते किए गए, एक प्रयत्त के बाद उस शिक्षिका के पांव जैसा एक पतला उभरी नसों वाला पांव उसका एकमात्र यौन आलम्बन हो गया, और यदि किसी व्यक्ति की अन्य बातें भी उसे अग्रेज शिक्षिका जैसी स्त्री का स्मरण करा देतीं तो वह पुरुष बेबस होकर आकर्षित हो जाता था। पर राग की इस बद्धता ने उसे स्नायविक न बनाकर विकृत बना दिया। हम कहेंगे कि वह पांव जड़ासक्त वन गया। इस प्रकार ग्राप देखते हैं कि स्नायु-रोग के कारणों में राग की अत्यधिक और साथ ही समय से पूर्व, बद्धता एक अपरि-हार्य कारण है। तो भी, इसके प्रभाव का विस्तार स्नायु-रोगों की सीमा से बहत भ्रागे निकल जाता है। यह भ्रवस्था भ्रपने भ्राप में उसी तरह निश्चायक भ्रवस्था नहीं है, जैसे कि पहले बताई हुई कुंठा या विफलता।

इस प्रकार स्नायु-रोगों के कारणों की समस्या और ग्रधिक उलक्ष गई मालूम होती है। तथ्य तो यह है कि मनोविश्लेषण सम्बन्धी जांच-पड़ताल हमारा एक और कारक से परिचय कराती है, जिसपर हमने ग्रपनी कारण-श्यंखला में विचार नहीं किया है, श्रौर जो ऐसे व्यक्ति में बहुत ग्रच्छी तरह देखा जा सकता है, जिसका पहले का ग्रच्छा स्वास्थ्य स्नायु-रोग हो जाने के कारण एकाएक बिगड़ गया हो। इन लोगों में परस्पर विरोधी इच्छाश्रों या मानसिक इन्द्र के चिह्न सदा पाए जाते हैं। व्यक्तित्व का एक पक्ष कुछ इच्छाएं रखता है, और दूसरा भाग उनके खिलाफ संघर्ष करता है और उन्हें मार्ग बताता है। इस तरह के इन्द्र के बिना कोई स्नायु-रोग नहीं होता। हो सकता है कि ग्रापको इसमें कोई विशेष बात न दिखाई दे। ग्राप जानते हैं कि हम सबके मानसिक जीवन में सदा इन्द्र होते रहते हैं, जिनका फैसला करना पड़ता है। इसलिए ऐसा प्रजीत होगा कि कुछ विशेष दशाएं होने पर ही यह इन्द्र रोगजनक हो सकता है। हम पूछ सकते हैं कि वे दशाएं कौन-सी हैं? इन रोगजनक इन्द्रों में मन के कौन-कौन-से बल हिस्सा लेते हैं ग्रौर इन्द्रों का ग्रन्य कारणों से क्या सम्बन्ध होता है।

मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं जो सन्तोषजनक होंगे, पर शायद संक्षिप्त रूपरेखामात्र होंगे । यह द्वन्द्व कुंठा या विफलता से पैदा होता है, क्योंकि असन्तुष्ट राग को दूसरे रास्ते और दूसरे आलम्बन तलाश करने की प्रेरणा मिलती है। तो, इसकी एक शर्त यह है कि ये दूसरे रास्ते स्रीर स्रालम्बन व्यक्तित्व के एक भाग में नापसन्दगी पैदा करते हैं, जिससे वीटो या स्रिभिष स्रर्थात् उसका निषेध, पैदा होता है, जो शुरू में सन्तुष्टि के नए रास्ते को व्यर्थ कर देता है। यहीं से लक्षणों के निर्माण की स्रोर गित होती है, जिसपर हम बाद में विचार करेंगे। स्रस्वीकृत रागात्मक लालसाएं चक्करदार मार्गों से स्रपने स्रागे बढ़ने का तरीका निकाल लेती हैं पर उन्हें प्रतिषेध को यह चुंगी चुकानी पड़ती है कि वे स्रपना रूप कुछ बदल लेती हैं। ये चक्करदार रास्ते लक्षण-निर्माण के रास्ते हैं। लक्षण ही नई स्रौर स्थानापन्न सन्तुष्टियां हैं, जिनकी स्रावश्यकता कुंठा के कारण पैदा हुई है।

मानसिक द्वन्द्व का अर्थ एक और तरह से भी बताया जा सकता है: बाहरी कुंठा या विफलता के रोगजनक बनने के लिए आवश्यक है कि बाद में भीतरी कुंठा या विफलता से उसकी पूर्ति हो। जब ऐसा होता है तब निस्सन्देह बाहरी और भीतरी कुंठाएं भिन्न-भिन्न मार्गों और भिन्न-भिन्न आलम्बनों से सम्बन्धित होती हैं; बाहरी कुंठा संतुष्टि के एक अवसर को दूर करती है और भीतरी कुंठा दूसरे अवसर को हटाने की कोशिश करती है, और यह दूसरा अवसर ही द्वन्द्व का अखाड़ा बन जाता है। में इस रूप में इसलिए यह बात रख रहा हूं क्योंकि इसमें एक ध्वनितार्थ है। इसमें यह ध्वनि है कि भीतरी बाधा शुरू में मानव-परिवर्धन की आदिम कलाओं में मौजूद वास्तविक बाहरी बाधाओं में से पैदा हुई।

पर वे बल कौन-से हैं जिनमें से रागात्मक लालसाओं का प्रतिषेध पैदा होता है, श्रौर जो रोगजनक द्वन्द्व में दूसरा पक्ष है । बहुत मोटे रूप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वे यौनेतर निसर्ग-वृत्तियां हैं । उन सबको मिलाकर हम 'श्रहम्-निसर्ग-वृत्तियां' कहते हैं; स्थानान्तरण स्नायु-रोगों के विश्लेषण से उनकी ग्रौर ग्रधिक जांच-पड़ताल के लिए ग्रौर ज्यादा मौका नहीं मिलता । ग्रधिक से ग्रधिक, हमें उनकी कुछ जानकारी विश्लेषण का विरोध करने वाले प्रतिरोधों से ही मिलती है । इसलिए, रोगजनक द्वन्द्व श्रहम्-निसर्ग-वृत्तियों ग्रौर यौन निसर्ग-वृत्तियों में होता है । रोगियों की एक पूरी की पूरी श्रेणी में ऐसा लगता है, जैसे बहुत-से, शुद्ध रूप से यौन ग्रावेगों में भी द्वन्द्व हो सकता है, पर गहराई में देखा जाए तो यह भी वही बात है, क्योंकि द्वन्द्व में लगे हुए दो ग्रावेगों में से एक सदा 'ग्रहम्-संगत' (ग्रहम् से संगत) दिखाई देगा, ग्रौर दूसरा ग्रहम् से विरोध कराता होगा । इसलिए यह भी ग्रहम् का ग्रौर यौन श्रवृत्तियों का ही द्वन्द्व है ।

जब मनोविश्लेषण ने मन में होने वाली किसी घटना को नैसर्गिक यौन प्रवृ-त्तियों की ग्रभिव्यक्ति माना है, तब बार-बार रोषपूर्वक उसके विरुद्ध यह ग्रावाज उठाई गई है कि मानसिक जीवन में नैसर्गिक यौन प्रवृत्तियों के ग्रलावा दूसरी नैस-

<sup>?.</sup> Prohibition. ?. Ego-instincts; ?. Ego-syntonic.

गिंक प्रवृत्तियां और ग्रिभिष्ठियां भी मौजूद हैं, िक यौन प्रवृत्ति से ही 'सब कुछ,' नहीं निकालना चाहिए, इत्यादि। तो, बात यह है िक ग्रपने विरोधियों से कभी भी सहमत हो जाना सचमुच ग्रानन्ददायक होता है। मनोविश्लेषण यह कभी नहीं भूला िक मानिसक जीवन में यौनेतर निसर्ग-वृत्तियां भी हैं। इसका निर्माण ही नैसिंगक यौन प्रवृत्तियों ग्रौर नैसिंगक ग्रहम्-प्रवृत्तियों के स्पष्ट विभेद पर हुग्रा है, ग्रौर सारे विरोध के बाबजूद, यह इसी बात पर ग्रड़ा रहा है िक स्नायु-रोगों के पैदा होने का कारण ग्रहम् ग्रौर यौन प्रवृत्तियों का द्वन्द्व है, इस बात पर नहीं िक वे यौन प्रवृत्ति से पैदा होते हैं: रोग में, ग्रौर सामान्यतया जीवन में, यौन प्रवृत्तियों द्वारा होने वाले कार्य की जांच-पड़ताल करते हुए मनोविश्लेषण का, ग्रहम्-निसर्ग-वृत्तियों के ग्रस्तित्व या महत्व से इन्कार करने का कोई भी प्रयोजन नहीं हो सकता। सिर्फ इतनी बात है िक मनोविश्लेषण पर यौन निसर्ग-वृत्तियों पर विचार करने का ही सबसे मुख्य कार्य पड़ा है, क्योंिक स्थानान्तरण स्नायु-रोगों में निसर्ग-वृत्तियों पर ही जांच सबसे ग्रिधक ग्रासानी से पहुंच सकती थी, ग्रौर क्योंिक उसे उस वस्तु का ग्रध्ययन करना पड़ा जिसे दूसरों ने उपेक्षित कर दिया था।

यह कहना यथार्थ नहीं है कि मनोविश्लेषण ने व्यक्तित्व के यौनेतर पहलू पर बिलकुल विचार नहीं किया। ग्रहम् ग्रौर यौन प्रवृत्तियों के विभेद से ही हमें यह विशेष स्पष्टता से पता चल गया है कि ग्रहं कार-वृत्तियों में भी एक महत्वपूर्ण परि-वर्धन होता है, जो न तो राग के परिवर्धन से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, श्रीर न उसपर प्रभाव डालने में निष्क्रिय । स्रहम् के परिवर्धन को हम उतनी स्रच्छी तरह नहीं समभ पाए हैं जितनी अच्छी तरह राग के परिवर्धन को, क्योंकि स्नायु-रोगों के ग्रध्ययन से ही ग्रहंकार की संरचना का रहस्य समभ में ग्राने की कुछ ग्राशा हुई है। तो भी फेरेंक्जी ने ग्रहम् के परिवर्धन की क्रमिक ग्रवस्थान्नों की सैद्धान्तिक रूप से पुनः रचना करने का उल्लेखनीय प्रयत्न किया है, और कम से कम दो बातें ऐसी हैं, जिनपर हमें एक ऐसा दृढ़ आधार मिल जाता है, जिससे इस परिवर्धन की श्रागे परीक्षा की जा सकती है। हम यह नहीं समभते कि मनुष्य के रागात्मक स्वहित शुरू से आत्मसंरक्षण संबंधी स्वहितों के विरोधी होते हैं, बल्कि यह कहना चाहिए कि प्रत्येक ग्रवस्था में ग्रहम् यह प्रयत्न करता है कि वह यौन संगठन की तत्संवादी अवस्था से सामंजस्य बनाए रखे, और अपने आपको उसके अनुकूल बना ले। राग के परिवर्धन में अलग-अलग कलाओं का अनुक्रम सम्भवतः एक नियत मार्ग से चलता है; पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस मार्ग को स्रहम् की दिशा से प्रभावित किया जा सकता है। यह भी माना जा सकता है कि ग्रहम् ग्रौर राग के दोनों परिवर्धनों की कलाग्रों में कुछ सादृश्य ग्रौर एक

<sup>?.</sup> Self-preservation.

निश्चित संवादिता होती है। सच तो यह है कि इस संवादिता में होने वाला विक्षोभ एक रोगजनक कारक वन सकता है। हमारे लिए यह प्रश्न श्रधिक महत्व-पूर्ण है कि जब राग अपना परिवर्धन होते हुए किसी पहले वाले बिन्दु, अर्थात् स्थान, पर प्रवल बद्धता कर चुका है, तब ग्रहम् कैसे व्यवहार करता है। हो सकता है कि ग्रहम् ने बद्धता की यौत-स्वीकृति दे दी हो और तब वह उस सीमा तक विकृत होगा, या शैशवीय होगा, जो दोनों एक ही बात हैं। पर यह भी हो सकता है कि यह राग के इस संयोजन से अपने आपको उदासीन रखे, जिसका परिणाम यह होगा कि जहां राग बद्ध होता है, वहां ग्रहम् दमन का कार्य शुरू कर देता है।

इस प्रकार, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि स्नायु-रोगों की कारणता में जो तीसरा कारक हुन्द्व-वश्यता है, वह ग्रहम् के परिवर्धन से उतना ही ज्ड़ा हुग्रा है, जितना राग के परिवर्धन से; इस प्रकार स्नायु-रोगों के कारणों के विषय में हमारी ग्रन्तर्दृष्टि विस्तृत हो जाती है। सबसे पहले प्रवंचन की सबसे साधारण सामान्य दशा है। इसके बाद राग की बद्धता है (जो इसे विशेष धाराग्रों में जाने को मजबूर करती है), और तीसरी हुन्द्व-वश्यता—यह हुन्द्व उस विशेष प्रकार के रागा-त्मक उत्तेजनों को ग्रस्वीकार करने पर ग्रहम् के परिवर्धन से पैदा होता है। इसिलए यह चीज उतनी ग्रस्पष्ट ग्रीर जिटल नहीं है, जितनी शायद ग्रापने मेरे विवरण के समय समभी हो। फिर भी ग्रभी इतकी समाप्ति नहीं हुई। ग्रभी कुछ ग्रौर भी बात बतानी है, ग्रौर जो कुछ हम पहले जानते हैं, उसकी ग्रौर भी चीर-फाड़ करनी है।

द्वन्द्व की प्रवृत्ति पर, ग्रौर उसके साथ-साथ स्नायु-रोग की कारणता पर ग्रहम् के परिवर्धन का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा, जो बिलकुल काल्पिन होते हुए भी, किसी भी दृष्टि से ग्रसम्भाव्य नहीं है। मैं इसे नेस्ट्राय के प्रहसन वाला नाम देता हूं, ग्रर्थात् श्रौन दि ग्राउग्ड फ्लोर एंड इन दि मैन्शन (निचली मंजिल में ग्रौर ग्रटारी पर)। कल्पना कीजिए कि कोई चौकीदार किसी मकान की निचली मंजिल में रहता है ग्रौर मालिक जो धनी ग्रौर सम्भ्रांत व्यक्ति है, ऊपर रहता है। उन दोनों के वच्चे हैं, ग्रौर हम यह मान लेते हैं कि मालिक की छोटी लड़की को सामाजिक दृष्टि से हीन चौकीदार के बच्चे से खेलने की खुली छूट है। तब बहुत ग्रासानी से ऐसा हो सकता है कि उनके खेल 'शैतानी' के हो जाते हैं, ग्रर्थात् उनका रूप यौन रूप हो जाता है: वे 'पिता ग्रौर माता' का खेल खेलते हैं, एक दूसरे को ग्रंतरंग कार्य करते समय देखते हैं, ग्रौर एक दूसरे की जननेन्द्रियों को उद्दोप्त करते हैं। हो सकता है कि इसमें चौकीदार की लड़की ने मोहिनी डाली हो क्योंकि ग्रपनी ग्रायु पांच या छः वर्ष होने पर भी वह यौन विषयों में ग्रिधिक

<sup>?.</sup> Privation.

जानकारी प्राप्त कर चुकी है। उनके बहुत थोड़ी देर साथ रहने पर भी इन घट-नाम्नों से दोनों बच्चों में कुछ यौन उत्तेजन पैदा हो जाएंगे जो उनका खेल बंद हो जाने के बाद कुछ वर्ष तक हस्तमैथुन के रूप में प्रकट होंगे। यहां तक दोनों में समानता है, पर ग्रन्तिम परिणाम दोनों में बहुत भिन्न होगा। चौकीदार की लड़की शायद मासिक धर्म शुरू होने तक हस्तमैथुन करती रहेगी, ग्रौर फिर बिना दिक्कत के इसे छोड़ देगी। कुछ वर्ष बाद वह एक प्रेमी खोज लेगी श्रौर शायद एक बालक को जन्म देगी, जीवन के ग्रागे बढ़ने का कोई रास्ता ढूंढ़ेगी, शायद कोई प्रसिद्ध ग्रभिनेत्री बन जाएगी, ग्रौर ग्रन्त में ग्रभिजात कुलीन वर्ग में ग्रा जाएगी। हो सकता है कि उसकी जीवन-यात्रा इतनी सफल न हो, पर अपरिपक्व अवस्था की यौन चेष्टाम्रों से उसे कोई हानि नहीं होगी; वह स्नायु-रोग से मुक्त रहेगी, भीर श्रपना जीवन सुख से बिता सकेगी। दूसरी बालिका में परिणाम बहुत भिन्न होगा। छोटी ग्रायु में ही उसमें यह भावना पैदा हो जाएगी कि मैंने बुरा काम किया है। कुछ ही समय बाद वह हस्तमैथुन छोड़ देगी, यद्यपि उसे इसके लिए शायद बड़ा संधर्ष करना पड़ेगा। पर फिर भी उसमें दबी हुई उदासी की भावना हृदय में बनी रहेगी। जब बाद में तरुणावस्था ग्राने पर उसे सम्भोग के बारे में कुछ पता चलेगा, तब वह म्रजीब डर के साथ इससे दूर भागेगी म्रौर म्रनजान बनी रहना चाहेगी। सम्भवतः उसे फिर हस्तमैथन करने के लिए एक प्रबल ग्रावेग पैदा होगा, जो वह किसीको बताने का साहस नहीं करेगी। जब वह किसी पुरुष की पत्नी बनेगी, तब उसमें स्नाय-रोग पैदा हो जाएगा और उसे विवाह के सुख और जीवन के आनन्द से वंचित कर देगा। ग्रगर विश्लेषण द्वारा इस स्नायु-रोग का रहस्य उघाड़ा जा सकेगा, तो यह पता चलेगा कि इस अच्छी तरह पालित-पोषित बुद्धिमती आदर्श-प्रिय लड़की ने अपनी इच्छाम्रों का पूरी तरह दमन कर दिया है, पर उसकी यौन इच्छाएं ग्रचेतन रूप से उन थोड़े-से छोटे-छोटे ग्रनुभवों से जुड़ी हुई हैं, जो उसे बालकपन में ग्रयनी सहेली के साथ हुए थे।

दोनों के सामान्य अनुभवों के बावजूद इन दोनों की अन्तिम अवस्थाओं में जो भेद पैदा हुए हैं, वे इस कारण पैदा हुए हैं कि एक लड़की में अहम् ने उस परिवर्धन को बनाए रखा जो दूसरी में नहीं है। चौकीदार की लड़की को बाद की आयु में भी यौन चेष्टा वैसी ही स्वाभाविक और हानिरहित मालूम हुई, जैसी बचपन में। मालिक की लड़की 'अच्छे ढंग से पाली-पोसी गई', और उसने अपने शिक्षण के मानदंड अपना लिए। इस प्रकार, उद्दोपित होकर उसके अहम् ने स्त्री की शुद्धता और वासना के अभाव के आदर्श अपना लिए जो यौन कार्यों से असंगत थे। उसके बौद्धिक प्रशिक्षण ने उसके उस नारी-कार्य को उसकी ही दृष्टि में होन बना दिया जिसके लिए वह बनाई गई है। उसके अहम् में जो यह ऊंचा नैतिक और बौद्धिक परिवर्तन हुआ है, उसने उसका और उसकी यौन प्रवृत्ति की आव-

श्यकताग्रों का द्वन्द्व करा दिया है।

स्राज मैं राग के परिवर्धन के एक स्रौर पहलू की चर्चा करूंगा, ज्योंकि एक तो यह हमें कुछ विस्तृत भूमि पर ले ग्राता है ग्रीर दूसरे, हम ग्रहम् वृत्तियों ग्रीर यौन वृत्तियों में जो स्पष्ट भेदक रेखा खींचा करते हैं, पर जो फौरन समभ में नहीं ग्राती, उसका ग्रौचित्य सिद्ध करने के लिए यह बहुत उपयुक्त रहेगा। ग्रहम में ग्रौर राग में हुए दो परिवर्धनों पर विचार करते हुए हमें एक पहलू पर ग्रवश्य बल देना होगा, जिसकी ग्रोर ग्रब तक कोई घ्यान नहीं दिया गया। वे दोनों मुलत: वंशागत गुण हैं। सारी मनुष्य जाति ने प्रागैतिहासिक युगों से चले त्राते हुए बडे दीर्वकाल में जो विकास किया है, वे उसकी संक्षिप्त पुनरावृत्तियां हैं। मैं समभता हं कि राग के परिवर्धन में यह जातिचरितीय उद्गम<sup>9</sup> ग्रासानी से दिखाई पड़ जाता है। यह देखिए कि किस तरह प्राणियों के एक वर्ग में जननेन्द्रिय यंत्र का मुख से बहुत नजदीकी सम्बन्ध होता है। ग्रौर दूसरे में वह मल-त्याग-व्यवस्था से ग्रलग नहीं दिखाई देता। तीसरे में वह चरता के ग्रंगों का हिस्सा है। इन तथ्यों का मजेदार वर्णन डब्ल्यू० बोलस्खे की मुल्यवान पुस्तक में मिलेगा। प्राणियों में सब तरह की काम-विकृतियां मिलती हैं, श्रौर यह कहा जा सकता है कि वे उस रूप में स्थिर हो गई हैं, जो उनके यौन संगठन ने ग्रहण कर लिया है पर मनुष्य में वह जातिचरितीय इस कारण कुछ ग्रस्पष्ट हो गया है कि जो बात मुलतः वंशागत है, वह फिर भी नए सिरे से ग्रलग-ग्रलग सीखनी पड़ती है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि जिन परिस्थितियों में इसे शुरू में सीखना पड़ा था, वही स्राज भी हैं, ग्रौर प्रत्येक व्यक्ति पर वे अपना प्रभाव डालती हैं। मेरा यह कहना है कि जहां उन्होंने शुरू में एक नई अनुक्रिया की सुष्टि की थी, वहां अब वे एक पूर्व प्रवृत्ति को उद्दीपित करते हैं। इसके अलावा, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य में नियत परिवर्धन के मार्ग को बाहर से ग्राने वाले वर्तमान संस्कारों से परिवर्तित किया जा सकता है, पर जिस शक्ति ने मनुष्य जाति पर यह परिवर्धन थोपा है, ग्रौर जो ग्राज भी इसे उसी मार्ग पर रखने के लिए ग्रपना दबाव डाल रही है, वह हमें ज्ञात है। यह वही कूंठा या विफलता है जो वास्तविकता के अभाव में होती है, या यदि हम इसका दूसरा ग्रसली नाम दें तो यह ग्रावश्यकता या जीवन-संघर्ष है। ग्रावश्यकता बड़ी सख्त मालिकन रही है, ग्रीर उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। स्नाय-रोगी उसके वे बालक हैं जिनपर इस सख्ती का बरा प्रभाव पड़ा है, पर यह खतरा तो हर दिशा में अवश्य रहता है। प्रसंगतः जीवन कायम रखने के लिए होने वाले संघर्ष को विकास का एक प्रवर्तक बल मानने के लिए यह म्रावश्यक नहीं कि यदि 'भीतरी विकासात्मक वृत्तियां' मौजूद दिखाई दें तो उनके महत्व को कम समभा जाए।

<sup>?.</sup> Phylogenetic origin ?. Organs of motility.

ग्रब यह बात घ्यान देने योग्य है कि वास्तविक जीवन की ग्रावश्यकता से सामना होने पर यौन वृत्तियों ग्रौर ग्रात्मसंरक्षण की वृत्तियों का व्यवहार एक-सा नहीं होता। त्रात्मसंरक्षण की निसर्ग-वृत्तियां ग्रौर उनके साथ जुड़ी हुई ग्रीर सब वृत्तियां ग्रधिक ग्रासानी से टल जाती हैं। वे वास्तविकता के ग्रादेशों पर म्रावश्यकता के म्रनुकूल बनना म्रौर म्रपने परिवर्धन को उसके म्रनुकूल बना लेना जल्दी ही सीख जाती हैं। यह बात समभ में ग्राती है, क्योंकि उन्हें ग्रपने ग्रभीष्ट म्रालम्बन ग्रौर किसी साधन से नहीं प्राप्त हो सकते, ग्रौर इन म्रालम्बनों के बिना मनुष्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। यौन वृत्तियां उतनी ब्रासानी से नहीं टलतीं, क्योंकि शरू में उन्हें स्रालम्बनों का स्रभाव नहीं पता चलता; वे दूसरे शारीरिक कार्य के साथ मानो पराश्रयी किया में जुड़ी हुई हैं, और साथ ही उन्हें अपने ही शरीर से आत्म-कामिता द्वारा भी परितुष्ट किया जा सकता है। इसलिए वे पहले वास्तविक स्राव-श्यकता के शिक्षणकारी प्रभाव से ग्रलग-थलग हो जाती हैं, ग्रौर बहुत-से लोगों में किसी न किसी दृष्टि से दृढ़, श्रौर दूसरे के प्रभाव से प्रभावित न होने का यह गुण जिसे हम 'ग्रतर्कसंगतता' कहते हैं, सारे जीवन बना रहता है। इसके ग्रलावा, साधारणातया तरुण व्यक्ति की शिक्षित किए जाने की योग्यता उस समय खत्म हो जाती है जब यौन इच्छा अपनी ग्रन्तिम शक्ति से उफन पड़ती है। शिक्षक इस बात को जानते हैं, ग्रौर इसके श्रनुसार ही कार्य करते हैं, पर शायद वे ग्रब भी मनो-विश्लेषण के परिणामों की ग्रोर कान देने को तैयार हो जाएं ग्रौर शिक्षा में ग्रधिक बल बचपन के ग्रारम्भिक वर्षों, ग्रर्थात् दूध पीने से ग्रागे के दिनों, पर दे। वह छोटा-सा मन्ष्य-प्राणी प्राय: ग्रपने चौथे या पांचवें वर्ष में पूर्णरूप से तैयार हो चका होता है, ग्रौर ग्रागे के वर्षों में तो वह जो कुछ उसके भीतर है, उसे कमशः बाहर प्रद-शित करता है।

निसर्ग-वृत्तियों के दो समूहों के इस ग्रन्तर का पूरा ग्राशय ग्रहण करने के लिए हमें थोड़ा-सा प्रसंगान्तर करना होगा, ग्रौर उनमें के एक पहलू को इसके ग्रन्दर लेना होगा, जिन्हें ग्राधिक पहलू कहना उचित है; यहां हम मनोविश्लेषण के सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण, पर बदिकस्मती से सबसे ग्रधिक घुंघले, क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि मनोयंत्र के कार्य करने में कोई मुख्य प्रयोजन दिखाई देता है या नहीं, ग्रौर इसका पहला उत्तर इस तरह दिया जा सकता है कि यह प्रयोजन सुख-प्राप्ति की दिशा में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सारी मनोधात्वीय चेष्टा सुख पाने ग्रौर दुःख से बचने में जुटी हुई है, ग्रर्थात् वह सुख-सिद्धान्त से स्वतः नियंत्रित है। ग्रब हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किन ग्रवस्थाग्रों में सुख ग्रौर दुःख पैदा होते हैं: पर यहीं हम चूक जाते हैं। हम

<sup>₹.</sup> Parasite. ₹. Pleasure-principle.

इतना ही कह सकते हैं कि सुख मनोयंत्र में मौजूद उद्दीपन की मात्रा घटाने, हलका करने या हटाने से किसी रूप में सम्बन्धित है, ग्रीर दु:ख में यह उद्दीपन बढ़ जाता है । मनुष्य जो तीव्रतम सुख, ग्रर्थात् सम्भोग-सुख पा सकता है, उसपर विचार करने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता। इस प्रकार के सुखात्मक प्रक्रम मानसिक उत्तेजन ग्रीर ऊर्जा की मात्राग्रों के वितरण से सम्बिन्धत हैं। इसलिए हम इस तरह के विचारों को **ग्राथिक** विचारणा कहते हैं। मालूम होता है कि मनोयंत्र के कार्यों का वर्णन, सुख-प्राप्ति पर बिना बल दिए, हम एक ग्रौर तरीके से ग्रौर ग्रधिक व्यापक रूप से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मनोयंत्र ग्रतिरिक्त उद्दीपनों के ढेरों, ग्रर्थात् ऊर्जा की मात्राग्रों को, नियंत्रित ग्रौर विसर्जित करने का प्रयोजन सिद्ध करता है। यह बिलकुल स्पष्ट है कि यौन प्रवृत्तियां ग्रपने परिवर्धन के ग्रारम्भ से म्रन्त तक परितृष्टि के लक्ष्य की म्रोर चलती हैं। वे सारे समय, बिना किसी परि-वर्तन के, यह प्राथमिक कार्य भी करती रहती हैं। पहले दूसरा समूह ग्रर्थात् ग्रहम् वृत्तियां भी यही कार्य करती हैं। पर ग्रपनी मालकिन, ग्रावश्यकता, के ग्रादेश से वे जल्दी ही सुख-सिद्धान्त के स्थान पर उसके किसी रूप-भेद को लाना सीख लेती हैं । उनके लिए द:ख से बचने का काम लगभग उतने ही महत्व का होता है जितना सुख पाने का काम । स्रहम् को पता चल जाता है कि स्रनिवार्यतः उसे तत्काल सन्तृष्ट से वंचित रहना होगा; परितुष्टि बाद के लिए मुलतवी करनी होगी; कुछ दु:ख सहन करना सीखना होगा; ग्रौर सुख के कुछ स्रोतों को बिलकुल छोड़ देना होगा। इस प्रकार अभ्यास हो जाने पर अहम् 'तर्कसंगत' हो जाता है । अब वह सुख-सिद्धांत से नियंत्रित नहीं रहता, बल्कि यथार्थता-सिद्धान्त पर चलता है। पर यह भी मुलतः मुख खोजता है, यद्यपि यह देर से मिलने वाला ग्रौर पहले से कम सुख तथा ऐसा सुख खोजता है, जो इसके तथ्य को समभ लेने के कारण ग्रौर इसका यथार्थता से सम्बन्ध होने के कारण मिलना निश्चित है। सुख-सिद्धान्त से यथार्थता-सिद्धान्त में संक्रमण ग्रहम् के परिवर्धन में एक महत्वपूर्ण प्रगति है । हम पहले ही जानते हैं कि इस अवस्था में यौन वृत्तियां देर से और अनिच्छा से चलती हैं। अब हम यह जानने का यत्न करेंगे कि बाह्य यथार्थता को इतने हलके हाथ से पकड़ कर मनुष्य की यौतवृत्ति के सन्तुष्ट होने से उसके लिए क्या-क्या दूष्परिणाम होते हैं, श्रौर अन्त में इस सिलसिले में एक बात और। यदि मनुष्य जाति में अहम् का विकास भी राग के विकास की तरह हुया है तो ग्रापको यह सुनकर ग्राश्चर्य नहीं होगा कि 'ग्रहम् प्रतिगमन' भी होते हैं ग्रौर ग्राप यह जानना चाहेंगे कि ग्रहम् के, लौट-कर परिवर्धन की पहले वाली अवस्थाओं में पहुंचने का स्नायु-रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

## लक्षण-निर्माण के मार्ग

जनसाधारण की दिष्ट में लक्षण ही रोग का सारभाग है, और उनके लिए इलाज का ग्रर्थ है--लक्षणों का हट जाना; पर चिकित्सा-विज्ञान में लक्षणों ग्रीर रोग में भेद करना बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीर यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि लक्षणों का हट जाना श्रौर रोग का हट जाना एक ही बात नहीं। परन्तु लक्षणों के हट जाने के बाद रोग का जो एकमात्र मूर्त ग्रंश रह जाता है, वह है नए लक्षणों का निर्माण करने की क्षमता। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम जनसाधारण का ही दृष्टिकोण मान लें ग्रौर लक्षणों की बुनियाद के ज्ञान को रोग विषयक जानकारी का समानार्थक समभ लें।

लक्षण ऐसे व्यापार या चेष्टाएं हैं जो, सारे जीवन की दृष्टि से, हानिकारक या हीनतम रूप में बेकार है। यहां यह व्यान रखिए कि हम मानसिक (या मनो-धातुजनक) लक्षणों ग्रीर मानसिक रोगों पर विचार कर रहे हैं; लक्षणों से ग्रस्त व्यक्ति बार-बार यह शिकायत करता है कि वे मुफ्ते बुरे लगते हैं या मुफ्ते उनसे परे-शानी और तकलीफ होती है। उनसे मुख्य हानि यह होती है कि उनमें बहुत-सी मानिसक ऊर्जा खर्च होती है, ग्रीर इसके ग्रलावा, उनसे संघर्ष करने में भी ऊर्जा खर्च होती है। जब लक्षण ग्रधिक फैल जाते हैं तब दोनों प्रयासों में इतनी ग्रधिक ऊर्जा खर्च हो जाती है कि व्यक्ति के पास ग्रपनी कुल मानसिक ऊर्जा की गम्भीर कमी हो जाती है, जो उसे जीवन के सब महत्वपूर्ण कार्यों में असमर्थ कर देती है। यह परिणाम मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि इस तरह ऊर्जा की कितनी मात्रा खर्च हुई है । इसलिए ग्राप देखेंगे कि 'बीमारी' सारतः एक कियात्मक या प्रायो-गिक ग्रवधारण है, पर यदि ग्राप इस मामले पर सिद्धान्त की दृष्टि से विचार करें और मात्रा के प्रश्न को छोड़ दें तो ग्राप ग्रासानी से कह सकते हैं कि हम सब लोग रोगी अर्थात् स्नायु-रोगी हैं क्योंकि लक्षण-निर्माण के लिए जो अवस्थाएं श्रपेक्षित हैं वे प्रकृत व्यक्तियों में भी दिखाई जा सकती हैं।

स्नायिक लक्षणों के बारे में हम यह जानते हैं कि वे उस द्वंद्र का परिणाम हैं जो राग की सन्तुष्टि का नया रूप तलाश करने पर पैदा होता है। दो शिवतयां, जो एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं, लक्षण में फिर ग्राकर मिल जाती हैं। इसी लक्षण-निर्माण में निहित समभौते या मध्यमार्ग द्वारा सामंजस्य कर लेती हैं। इसी कारण लक्षण में इतने प्रतिरोध का सामर्थ्य है। इसे दोनों ग्रोर से सहारा मिलता है। हम यह भी जानते हैं कि द्वंद्र करने वाले दो पहलवानों में एक वह ग्रसन्तुष्ट राग है जो यथार्थता से कुंठित हो गया है ग्रौर जिसे ग्रब सन्तुष्टि के लिए दूसरा मार्ग खोजना पड़ा है। यदि यथार्थता तब भी ग्रड़ी रहे जबिक राग निषिद्ध ग्रालम्बन के स्थान पर दूसरा ग्रालम्बन पकड़ने को तैयार है, तो तब ग्रन्त में राग को प्रतिगमन का मार्ग पकड़ने तथा जिन संगठनों को यह पहले पार कर ग्राया है, उनमें से किसी एक से, या जो ग्रालम्बन इसने पहले छोड़ दिए थे, उनमें से किसी एक से सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राग को वे बद्धताएं प्रतिग्रागमन के मार्ग पर खींचती हैं जो यह ग्रपने परिवर्धन में इन स्थानों पर ग्रातिग्रागमन के मार्ग पर खींचती हैं जो यह ग्रपने परिवर्धन में इन स्थानों पर ग्रातिग्रागमन के ग्रा है।

ग्रब काम-विकृति का रास्ता स्नायु-रोग के रास्ते से बिलकुल ग्रलग हो जाता है । यदि इन प्रतिगमनों पर ग्रहम् कोई प्रतिषेध नहीं लागू करता तो स्नायु-रोग नहीं पैदा होता । राग यथार्थ सन्तुष्टि प्राप्त कर लेता है, यद्यपि वह प्रकृत संतुष्टि नहीं होती; पर यदि ग्रहम्, जो न केवल चेतना को, बल्कि कर्म-स्नायु के उद्दीपन व द्वारों को भी नियंत्रित करता है,ग्रौर इस प्रकार मानसिक ग्रावेगों की वस्तूतः संतु-िट को नियंत्रित करता है, इन प्रतिगमनों से सहमत नहीं है, तो द्वंद्व शुरू हो जाता है। राग जैसे चारों स्रोर से घिर जाता है स्रौर उसे ऐसा रास्ता ढूंढ़ना है जिससे वह सुख-सिद्धांत की मांग के अनुसार कैथेक्सिस, अर्थात् ऊर्जा के आवेश (या चार्ज) को बाहर कर सके: यह ग्रहम् से बचने ग्रौर दूर रहने की कोशिश करेगा। परि-वर्धन के मार्ग पर, जिसपर अब प्रतिगमन हो रहा है, मौजूद बद्धताएं --जिनसे श्रहम् ने पहले दमन द्वारा श्रपने को बचा लिया था, ऐसे पलायन-मार्ग के रूप में दिखाई देती हैं । पीछे की ग्रोर जाते हुए इन दिमत स्थानों को पुनः ऊर्जाविष्ट करते हुए राग ग्रहम् ग्रौर उसके नियमों से ग्रपने ग्रापको दूर हटा लेता है, पर वह म्रहम् के प्रभाव से प्राप्त सारे प्रशिक्षण को भी त्याग देता है । यह तब तक विनीत था जब तक सन्तुष्टि नजर ग्रा रही थी; बाहरी ग्रौर भीतरी कूंठा के दोहरे दबाव से यह ग्र-नियम्य बन जाता है ग्रौर पुराने सुखमय दिनों की ग्रोर मुड़कर देखने लगता है। यह इसका परमावश्यक अपरिवर्तनीय गुण है। अब राग अपना ऊर्जावेश या कैथेक्सिस जिन मनोबिबों पर ले जाता है वे स्रचेतन संस्थान के होते हैं, स्रौर

<sup>?.</sup> Motor innervation.

उस संस्थान के सूचक विशेष प्रक्रमों के ग्रधीन कार्य करते हैं, ग्रर्थात् उनका संघनन श्रौर विस्थापन हो सकता है। इस प्रकार ऐसी ग्रवस्थाएं बन जाती हैं जो स्वप्न-निर्माण की ग्रवस्थाओं से बिलकुल मेल खाती हैं; जैसे गुप्त स्वप्न, जो पहले विचारों से अचेतन में बनता है और किसी अचेतन इच्छा-कल्पना की पूर्ति होता है, किसी (पूर्व) चेतन चेष्टा से मिलता है जो इसकी काट-छांट करती है, और अपनी राय के अनुसार व्यक्त स्वष्न में एक मध्यमार्गी या समभौते वाले रूप का निर्माण होने देती है। उसी प्रकार उन मनोबिंब को, जिससे राग चेतन में जुड़ा रहता है, (राग-निरूपक) १ पूर्व चेतन ग्रहम् की शक्ति से फिर संघर्ष करना पड़ता है। ग्रहम् में इसका विरोध प्रति यावेश (एन्टी-कैथेक्सिस) बनकर इसके पीछे ग्राता है, ग्रौर इसे ग्रभिव्यक्ति का ऐसा रूप ग्रपनाने को मजबूर करता है जिससे साथ ही साथ विरोध करनेवाले बल भी अपने आपको अभिव्यक्ति कर सकें। इस प्रकार तब लक्षण अचेतन रागात्मक इच्छा-पूर्ति के अनेक प्रकार से विपर्यस्त व्युत्पन्न के रूप में, एक ऐसे चतुराई से चुने गए संदिग्ध स्त्रर्थ के रूप में, जिसके दो बिलकूल पर-स्पर विरोधी अर्थ होते हैं, जन्म लेता है। स्वप्त-निर्माण और लक्षण-निर्माण में सिर्फ इस ग्रंतिम बात में ग्रंतर है, क्योंकि स्वप्न-निर्माण में पूर्व चेतन का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि नींद की रक्षा की जाए, श्रीर ऐसी कोई बात चेतना में न घुसने दी जाए जो इसे बिगाड़े। यह अचेतन इच्छा-आवेग के सामने 'नहीं, इसके ु विपरीत' का प्रतिषेधक नोटिस लगाने का आग्रह नहीं करता । यह ग्रधिक सहिष्णु हो सकता है क्योंकि सोता हुम्रा मनुष्य कम खतरनाक स्थिति में रहता है। इच्छा को वास्तव में पूरी होने से रोकने के लिए नींद की ग्रवस्था ही काफ़ी है।

श्राप देखते हैं कि द्वन्द्व की स्थिति में राग का यह पलायन बद्धताश्रों के श्रस्तित्व के कारण सम्भव हो पाता है। इन बद्धताश्रों पर मौजूद (राग का) प्रतिगामी श्रावेश दमनों से दूर रहता हुशा श्रागे बढ़ जाता है, श्रौर राग का विसर्जन (डिस-चार्ज) या सन्तुष्टि—हो जाती है, जिसमें तब भी समभौते या मध्य मार्ग की श्रवस्थाएं बनाए रखनी पड़ती हैं। श्रचेतन श्रौर पुरानी बद्धताश्रों का लम्बा रास्ता पकड़कर राग श्रन्त में वास्तविक सन्तुष्टि पाने में सफल हो जाता है, यद्यपि यह सन्तुष्टि निश्चित रूप से बड़े सीमित प्रकार की होती है, श्रौर इसे इस रूप में पहचानना कठिन होता है। इस नतीजे के बारे में दो बातें श्रौर कहता हूं। प्रथम तो श्रापने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि एक श्रोर तो राग श्रौर श्रचेतन तथा दूसरी श्रोर, श्रहम, चेतना श्रौर यथार्थता में कितना नजदीकी सम्बन्ध दिखाई देता है, हालांकि शुरू में उनमें कोई ऐसे सम्बन्ध नहीं थे; श्रौर दूसरे, यह याद रखिए कि मैंने इस विषय में जो कुछ कहा है श्रौर मुभे जो कुछ कहना है, वह सिर्फ़

Libido-representatives.

हिस्टीरिया-स्नायु-रोग से सम्बन्धित है।

राग को दमनों का घेरा तोड़कर निकलने के लिए जिन बद्धताओं की आव-श्यकता है, वे उसे कहां मिलती हैं? वे उसे शैशवीय कामुक चेष्टाश्रों श्रौर श्रनुभवों में ग्रौर बालकपन की घटक-प्रवृत्तियों ग्रौर ग्रालम्बनों में, जो ग्रब त्याग दिए गए हैं, मिलती हैं; इसलिए राग मुंड़कर वहीं पहुंचता है । बालकपन का महत्व दोहरा है: एक तरफ़ तो,जन्म के कारण नियत निसर्ग-वृत्ति-विन्यास या नैसर्गिक पूर्व प्रवृत्ति सबसे पहले उस समय प्रकट होती है; ग्रौर दूसरी ग्रोर, ग्रन्य निसर्ग-वृत्तियां तभी बाहरी प्रभावों ग्रौर ग्रनुभव की गई ग्राकस्मिक घटनाग्रों से उद्बुद्ध ग्रौर सिकय हो जाती हैं। मेरी राय में हमारा यह युग्मभुजिता रिशापित करना बिलकुल उचित है। इस बात पर निश्चय ही कोई ग्रापत्ति नहीं की जाएगी कि जन्मजात पूर्व प्रवृत्ति ग्रिभिव्यक्त होती है,पर विश्लेषण सम्बन्धी प्रेक्षण हमें यह मानने के लिए भी मज-बर करता है कि बालकपन के सर्वथा ग्राकस्मिक ग्रनुभव भी राग की बद्धताएं पैदा कर सकते हैं। मुफ्ते इसमें सिद्धान्त की दृष्टि से कोई कठिनाई नहीं मालूम होती। शरीर-रचनागत पूर्व प्रवृत्तियां निश्चित रूपसे किसी पुराने पुरखे के अनुभवों की अनु-प्रभाव होती हैं। वे भी किसी समय र्ज्ञाजत की गई हैं, अर्थात् बाहर से प्राप्त की गई हैं। ऐसे म्रजित गुण न होते तो म्रानुवंशिकता कोई चीज न होती, मौर क्या यह बात समभ में ग्रा सकती है कि जो गुण ग्रागे संचरित होंगे, उनका ग्रर्जन उस पीढ़ी में एकाएक बन्द हो जाए जिसपर आज प्रेक्षण किया जा रहा है?पर शैशवीय अनुभवों के महत्व की पूरी तरह उपेक्षा करके, जैसा कि ग्रामतौर से किया जाता है, पैतक ग्रनभवों या वयस्क जीवन के ग्रनुभवों को ही सब कुछ न समभ लेना चाहिए। इसके विपरीत, उनका महत्व खासतौर से समक्तना चाहिए। वे इस कारण ग्रौर भी परि-णाम पैदा करने में समर्थ हैं कि वे अधूरे परिवर्धन के समय होते हैं और इसी कारण उनका उपघातकारी प्रभाव होने की सम्भावना है। रौक्स तथा दूसरे वैज्ञानिकों ने परिवर्धन के तन्त्र पर जो अनुसंघान किया है, उससे पता चला है कि विभाजन के समय भ्रूणीय कोशिका-संहति में सुई चुभाने से परिवर्धन में गम्भीर गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं । वही चोट किसी लारवा या पूर्णविधत प्राणी के लिए हानि रहित होगी।

इसलिए वयस्क की राग-बद्धता को, जिसे हमने स्नायु-रोगों के कारण बताते हुए शारीरिक कारक का निरूपक कहा है, अब दो और भागों में बांटा जा सकता है : वंशागत पूर्व प्रवृत्ति और बचपन के शुरू में अजित पूर्व प्रवृत्ति । क्योंकि विद्यार्थीं को रेखाचित्र के रूप में बात सदा आसानी से समक्ष में आती है, इसलिए इन् सम्बन्धों को मैं इस तरह रखता हूं :

Dichotomy.After-effect.

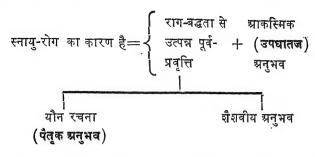

श्रानुवंशिक यौन रचना में बहुत तरह की पूर्व प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, और किसीमें कोई घटक- यावेग श्रौर किसीमें कोई श्रौर घटक- यावेग, श्रकेला या दूसरों के साथ मिला हुआ, विशेष रूप से प्रवल होता है। यौन रचना श्रौर शैंश-वीय अनुभव मिलकर एक श्रौर पूरक श्रेणी बनाते हैं, जो बिलकुल वैसी ही होती है जैसी वयस्क की पूर्व प्रवृत्ति श्रौर आकस्मिक श्रनुभवों से बनने वाली पहली पूरक श्रेणी बताई गई है। प्रत्येक श्रेणी में वैसे ही चरम रोगी मिलते हैं श्रौर सम्बन्धित कारकों में वैसी ही कोटियां श्रौर सम्बन्ध मिलते हैं। यहां यह विचार करना उचित होगा कि राग-प्रतिगमन के दो प्रकारों में से जो प्रकार श्रीधक विशिष्ट है, श्रर्थात् जो प्रकार यौन संगठन की पहले वाली स्रवस्थाओं पर लौट आता है, वह आनुवंशिक शरीर सम्बन्धी कारक से ही प्रधानतः निर्धारित होता है या नहीं, पर सबसे अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न का उत्तर तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक स्नायु-रोगों के श्रिधक विस्तृत रूपों पर विचार न कर लिया जाए।

श्रव ज्रा इस तथ्य की श्रोर घ्यान दीजिए कि: मनोविश्लेषण की जांच से प्रकट होता है कि स्नायु-रोगियों का राग श्रपने शैशवीय यौन श्रनुभवों से जुड़ा रहता है। इस जानकारी को देखते हुए ये श्रनुभव मनुष्य जाति के जीवनों श्रौर बीमारियों के लिए बहुत ही श्रधिक महत्वपूर्ण ह। विश्लेषण के इलाज वाले श्रंश के लिए भी इनका उतना ही महत्व है, पर एक श्रौर दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रासानी से पता चल जाएगा कि यहां एक ग़लतफ़हमी का खतरा है, जो हमें इस श्रम में डाल सकती है कि हम जीवन को उसी दृष्टिकोण से देखने लगें जो स्नायु-रोगियों की स्थिति से बनता है। यह सोचने पर शैशवीय श्रनुभवों का महत्व घट जाता है कि राग-प्रतिगमन करके उनपर तब लौटता है जब उसे उसकी बाद की स्थितियों से खदेड़ा जाता है। इससे हम बिलकुल विपरीत नतीजे पर पहुंचेंगे, श्रर्थात् राग-श्रनुभवों का उस समय कोई महत्व नहीं था जब वे हुए, श्रौर उन्हें यह महत्व बाद में प्रतिगमन द्वारा ही प्राप्त हुग्रा। श्रापको याद होगा कि हमने श्रोडिपस ग्रन्थि पर विचार करते हुए पहले एक ऐसे ही विकल्प की विवेचना की थी।

इस प्रश्न का फैसला करना भी कठिन नहीं। यह कथन निस्संदेह सही है कि प्रतिगमन शैशवीय ग्रनुभवों के रागात्मक ग्रावेश को बहुत ग्रधिक बढ़ा देता है, ग्रौर साथ ही उनके रोगजनक महत्व को भी वढ़ा देता है। पर प्रकेले इसके म्राधार पर फैसला करना भ्रामक होगा। इसके साथ ग्रीर बातों पर भी विचार करना होगा। प्रथम तो, प्रेक्षण से बड़े ग्रसंदिग्ध रूप से यह प्रकट होता है कि शैशवीय अनुभवों का अपना अलग महत्व होता है जो पहले बचपन में ही सामने ग्रा जाता है। बालकों में भी स्नायु-रोग होते हैं। उनके स्नायु-रोगों में पिछले समय की ग्रोर विस्थापन वाली बात बहुत कम होती है, जैसा कि ग्रावश्यक ही है, या बिलकुल नहीं होती--रोग किसी उपघातकारी श्रनुभव के तुरन्त बाद शुरू हो जाता है । शैशवीय स्नायु-रोगों के अध्ययन से हम वयस्कों के स्नायु-रोगों को ग़लत रूप में समभने के बहुत-से खतरों से बच जाते हैं, जैसे बालकों के स्वप्नों से हमें वयस्कों के स्वप्नों को समभने की कुंजी मिल गई थी । वालकों में स्नायु-रोग बहुत ग्राम होता है; ग्रामतौर से लोग जितना समभते हैं, यह उससे भी ग्रधिक ग्राम होता है। प्रायः इसकी उपेक्षा कर दी जाती है। इसे दुष्ट व्यवहार या शैतानी का व्यक्त रूप समभ लिया जाता है ग्रौर प्रायः दबा दिया जाता है। पर ग्रागे से पीछ की स्रोर देखने पर यह सदा स्रासानी से पहचाना जा सकता है । यह चिन्ता-हिस्टी-रिया के रूप में सबसे अविक दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है, यह हम आगे चलकर देखेंगे। जब बाद के जीवन में कोई स्नायु-रोग उभरता है, तब विश्लेषण से सदा यह प्रकट होता है कि यह उस शैंशवीय स्नायु-रोग की सीधी शृंखला है जो शायद प्रच्छन्न स्रौर स्रारम्भिक रूप में ही प्रकट हुस्राथा; पर, जैसा कि कहा जा चुका है, ऐसे रोगी भी सामने ग्राए हैं जिनमें बालकपन की स्नायविकता बिना रुके जीवन भर रोग के रूप में चलती रही। कुछ उदाहरणों में हम स्नाय-रोग की ग्रवस्था वाले बालक का विक्लेषण करने में सचमुच सफल हुए हैं, परन्तु ग्रधिक-तर उदाहरणों में हमें बालकपन के स्नायु-रोग की भूतकाल की उस फांकी से ही सन्तुष्ट होना पड़ा, जो बड़ी उम्र में रोगी होने वाले किसी व्यक्ति से मिली--इस बड़ी उम्र में उचित उपाय श्रौर सावधानियां करने में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए।

दूसरे, यह बात भी निश्चित रूप से रहस्यमय या गूढ़ रहेगी कि यदि बालक-पन के समय में ऐसी कोई बात नहीं थी जो राग को आर्कापत कर सकती तो राग क्यों उसपर ही इस तरह सदा प्रतिगमन करता है। हमने परिवर्धन की कुछ ग्रव-स्थाग्रों पर जो बद्धता मान ली है उसकी सार्थकता तभी है, यदि हम यह मानें कि यह ग्रपने साथ रागात्मक ऊर्जा की कुछ निश्चित मात्रा जोड़ लेती है। ग्रन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां शैशवीय ग्रनुभवों की ग्रीर बाद वाले ग्रनुभवों की तीव्रता ग्रीर रोगजनक ग्रनुभवों में एक पूरक सम्बन्ध मौजूद है—यह सम्बन्ध भी वैसा ही है जैसा हमने पहले वाली दो अन्य श्रेणियों में देखा था। ऐसे रोगी मिले हैं जिनमें सारा कारण बालकपन के यौन अनुभव ही मालूम होते हैं, इन रोगियों में इन प्रभावों या संस्कारों का निस्संदेह उपघातकारी प्रभाव हुआ था, और उनकी अनुपूर्ति करने के लिए सिर्फ़ औसत दर्जे की यौन शरीर-रचना और उसकी अफिर्फ्यवता की ज़रूरत थी। कुछ रोगी ऐसे हैं जिनमें बाद के इन्द्र महत्वपूर्ण कारण हैं, और बालकपन के संस्कारों पर विश्लेषण से जो बल पड़ता दिखाई देता है, वह सिर्फ़ प्रतिगमन का फल मालूम होता है। इसलिए दो सिरे या चरम पक्ष—'निरुद्ध परिवर्धन' और 'प्रतिगमन'—होते हैं और उनके बीच में, इन दोनों कारकों के विभिन्न अनुपात में मिश्रण मिलते हैं।

यह स्थिति उन लोगों के लिए कुछ मतलब की है जो बालक के यौन परिवर्धन में जल्दी से जल्दी पठन-पाठन को लाकर स्नायु-रोगों को रोकने की आशा करते हैं। जब तक ध्यान मुख्यतः शैशवीय यौन अनुभवों की ओर है, तब तक आदमी हर बात को इसी तरह सोचेगा कि इस परिवर्धन की गति को मन्द करने श्रीर बालक को इस तरह के अनुभव से बचाने का उपाय करके बाद के स्नायु-रोग का पहले ही निवारण किया जाए। हम जानते हैं कि स्नायु-रोग पैदा करने वाली अवस्थाएं इससे अधिक उलभी हुई हैं और कि उन्हें सिर्फ़ एक कारक की ओर ध्यान देकर सामान्यतः प्रभावित नहीं किया जा सकता । बालकपन में कड़ी देख-भाल इसलिए व्यर्थ हो जाती है क्योंकि वह शरीर सम्बन्धी कारक के बारे में कुछ नहीं कर सकती। इससे भी बड़ी बात यह है कि कड़ी देख-भाल करना इतना श्रासान नहीं है, जितना शिक्षा-शास्त्री लोग समफते हैं, ग्रौर इसमें दो नए खतरे भी हैं जिनको लापरवाही से उपेक्षित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि यह बहुत अधिक सफल हो जाए, म्रर्थात् यह इतना म्रधिक यौन दमन करा दे जिसका परिणाम हानिकारक हो भीर तब बालक जीवन में प्रवेश करने पर अपनी यौनप्रवृत्ति की उन प्रबल पुकारों का प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं रखता, जो तरुणावस्था में पैदा हुआ करती हैं। इसलिए यह बहुत संदिग्ध है कि बालकपन में कहां तब स्नायु-रोग निवारक कार्य लाभदायक हो सकते हैं, ग्रौर यह विचारणीय है कि क्या स्नायु-रोगों की रोकथाम करने के लिए यह ग्रधिक ग्रच्छा नहीं होगा कि वास्तविकता के प्रति परिवर्तित या दूसरा रुख अपनाया जाए ?

ग्रब फिर लक्षणों पर विचार किया जाए। वे यथार्थ रूप में न मिलने वाली सन्तुष्टि के स्थान पर एक सन्तुष्टि प्रदान करते हैं। वे यह कार्य इस तरह करते हैं कि राग का जीवन के किसी पहले वाले समय को प्रतिगमन हो जाता है, और जीवन के उस समय से प्रतिगमन का अविच्छेद्य सम्बन्ध होता है, या राग ग्रालम्बन-चुनाव की या संगठन की किसी पूर्ववर्ती कला में लौट जाता है। हमने कुछ समय पहले देखा था कि स्नायु-रोगी अपने पिछले जीवन के किसी काल से किसी रूप में बंधा हुआ होता है । हम ग्रब जानते हैं कि यह पिछला समय वह है जिसमें उसका राग ् सन्त्षिट पा सकता था, जिसमें वह सुखी था । वह स्रपनी जीवन-कथा पर पीछे घूम-कर देखता है, किसी ऐसे काल की तलाश करता है श्रीर इसे तलाश करता ही जाता है, चाहे उसे उस काल तक लौटना पड़े जब वह दुधमुंहा शिशु था, श्रौर वह बाद के प्रभावों से उसके मन में इसकी जो कल्पना बनी हुई है, उसके अनुसार, या अपनी स्मृति के ग्रनुसार उसे पाने का यत्न करता है। लक्षण किसी रूप में सन्तुष्टि का वह पहला शैंशवीय तरीका फिर पैदा कर देता है, चाहे द्वन्द्व में ध्वनित काट-छांट या सेन्सरिशप द्वारा उसका रूप छिपा दिया गया हो, या चाहे वह पीड़ा के संवे-दना में बदल दिया गया हो, जैसा कि ग्राम तौर पर होता है, ग्रौर रोग पैदा होने तक के ग्रनभवों में से लिए हुए ग्रवयवों से मिला हुग्रा हो । लक्षणों से जिस तरह की सन्तुष्टि मिलती है, उसका रूप ऐसा होता है कि हम पहचान नहीं पाते, ग्रीर इसके ग्रलावा, यह तथ्य तो है ही कि सम्बन्धित व्यक्ति को उस सन्तुष्टि का ग्रनु-भव नहीं होता; ग्रौर जिसे हम सन्तुष्टि कहते हैं उसे वह तकलीफ़ के रूप में मह-सुस करता है, स्रोर दूसरी शिकायत करता है। यह रूपान्तरण मानसिक द्वन्द्व से हुम्रा है जिसके दबाव से लक्षण को बनना पड़ा; जो चीज़ किसी समय सन्तुष्टि थी ु उससे स्राज उसके मन में प्रतिरोध या भय पैदा हो रहा है । इस तरह के भावना-परिवर्तन का एक सरल, पर शिक्षाप्रद, उदाहरण हम देख चुके हैं । जो बच्चा माता के स्तन से बड़े स्राग्रह के साथ दूध चुसता था, वह कुछ वर्षों बाद दूध से प्रबल **ग्ररुचि प्रदर्शित** करता है, जिसे प्रशिक्षण द्वारा कठिनाई से दूर किया जा सकता है । यदि दूध या दूध से युक्त किसी ग्रीर तरह के द्रव्य के ऊपर कोई मलाई बन गई हो तो यह अरुचि इतनी तीव्र हो जाती है कि घृणा का रूप ले लेती है। हो सकता है कि यह मलाई माता के स्तन की याद की गूंज उसके मन में पैदा कर देती हो, जिसके लिए कभी वह इतनी प्रबल ग्रभिलाषा रखता था। यह सच है कि दोनों के बीच में दूध छुड़ाने का उपघातज अनुभव हो चुका है।

श्रव भी कुछ चीज ऐसी है जिससे लक्षणों की यह व्याख्या पूरी तरह ठीक नहीं जंचती कि वे रागात्मक सन्तुष्टि के साधन हैं। हमें सन्तुष्टि के साथ प्रकृत रूप से जिन चीज़ों को सम्बधित करने की ग्रादत हैं, उन सबकी याद दिलाने में वे बिलकुल विफल रहते हैं। वे ग्रधिकतर ग्रालम्बन से बिलकुल स्वतंत्र होते हैं, ग्रीर इस तरह उन्होंने बाहरी यथार्थता से सम्बन्ध छोड़ दिया है। हम इसे यथार्थता-सिद्धांत की ग्रस्वीकृति ग्रीर सुख-सिद्धांत पर वापसी का परिणाम समभते हैं। पर यह बड़े रूप में ग्रात्मकामिता के एक प्रकार पर, ग्रर्थात् उस प्रकार पर जिससे यौंन प्रवृत्ति को उसकी सबसे पहली परितुष्टि प्रदान की थी, लौटना भी है। बाहरी जगत में परिवर्तन लाने के बजाय वे शरीर में ही परिवर्तन ले ग्राते हैं, ग्रर्थात् बाहरी किया के बजाय भीतरी किया, चेष्टा के बजाय ग्रनुकूलन—जातिचरितीय दृष्टिकोण से यह

भी बहुत स्रर्थपूणं प्रतिगमन है। इसे हम तब अच्छी तरह समभेंगे जब इसपर हम एक नए कारक के सिलसिले में विचार करेंगे, जो उन कारकों में है जिनका विश्लेषण सम्बन्धी गवेषणा ने लक्षण-निर्माण के बारे में पता लगाया है, और जिसे हमें आगे जानना भी है। फिर हम यह देखते हैं कि लक्षण-निर्माण में वही अचेतन प्रक्रम कियाशील हैं जो स्वप्न-निर्माण में थे, अर्थात् संघनन और विश्थापन। स्वप्न की तरह लक्षण भी किसी चीज़ को पूरी हुई दिखाता है, और यह सन्तुष्टि शैशवीय प्रकार की है। पर अत्यधिक संघनन द्वारा इस सन्तुष्टि को दबाकर सिर्फ एक संवेदन बनाया जा सकता है, या अधिकतम विश्थापन द्वारा इसे सारी रागात्मक प्रन्थि का एक बहुत ही छोटा रूप दिया जा सकता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्राय:, हम लक्षण में वह रागात्मक सन्तुष्टि आसानी से नहीं पहचान पाते जिसकी हम सम्भावना करते हैं और जिसके इसमें होने की जांच से सदा पुष्टि हो सकती है।

मैंने संकेत किया है कि हमें ग्रभी एक नए ग्रवयव को जानना है। यह सचम्च बड़े ग्राइचर्य ग्रौर विस्मय में डालने वाली बात है। ग्राप जानते हैं कि लक्षणों के विश्लेषण से हमें उन शैशवीय अनुभवों की जानकारी होती है जिनपर राग बद्ध है भ्रौर जिनमें से लक्षण बने हैं। श्रब श्राश्चर्य कारक बात यह है कि शैशव के ये दृश्य सदा सच्चे नहीं होते । सच पूछिए तो अधिकतर दृश्य असत्य होते हैं, और कुछ उदाहरणों में तो वे ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल उलटे होते हैं। श्राप देखेंगे कि इस खोज से या तो उस विश्लेषण को ग़लत ठहराया जाएगा जिससे ऐसे परि-णाम पैदा होते हैं ग्रौर या उस रोगी को भूठा कहा जाएगा जिसकी गवाही पर विश्लेषण ग्रौर स्नायु-रोगों को समभने का सारा यत्न हो रहा है। इसके ग्रलावा, इसमें एक ग्रौंर भी बड़ी विस्मयजनक बात है । यदि विश्लेषण से प्रकट किए जाने वाले शैशवीय ग्रनुभव प्रत्येक ग्रवस्था में वास्तविक होते तो हम यह ग्रनुभव करते कि हम मज्बूत ग्राधार पर खड़े हैं। यदि वे सदा भूठे सिद्ध होते ग्रौर रोगी की गढ़न्त ग्रौर कल्पना सिद्ध होते तो हमें वह ग्रस्थिर ग्राधार छोड़ना पड़ता ग्रौर किसी भ्रौर तरह भ्रपनी रक्षा करनी पड़ती। पर यह न वह है न यह; क्योंकि जो चीज़ हमें मिलती है वह यह है कि विश्लेषण में फिर से जोड़े गए या याद कराए गए बालकपन के ग्रनुभव कभी-कभी बेशक मिथ्या होते हैं, पर कभी-कभी वे इतने ही निश्चित रूप से बिलकुल सत्य भी होते हैं, ग्रौर ग्रविकतर उदाहरणों में भूठ ग्रौर सच मिले हुए होते हैं। इस प्रकार लक्षण कभी तो सच हुए अनुभवों के पुनरुत्पादन होते हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राग की बद्धता पर प्रभाव डाला, ग्रौर ग्रगले ही क्षण, वे रोगी की कल्पनाग्रों का पुनरुत्पादन मात्र होते हैं जिनका कार्य-कारण विचार में कोई महत्व मानना मुश्किल है। यहां कोई रास्ता नहीं सूक पड़ता। शायद हमें इसी तरह की खोज से कोई राह मिल सके कि बाल्यकाल की जो थोड़ी-सी स्मृतियां विश्लेषण से बहुत पहले लोगों ने सचेत रूप से संरक्षित कर रखी हैं, वे भी इसी तरह फूठी सिद्ध हो सकती हैं, या कम से कम, उनमें भी सचाई ग्रौर फूठ का ऐसा ही बहुत ग्रिधक मिश्रण हो सकता है। उनमें ग़लती प्रायः सदा साफ़ दीख जाती है ग्रौर इस प्रकार हमें कम से कम यह तो निश्चय हुग्रा कि इस ग्रकस्मात् ग्राने वाली निराशा की जिम्मेदारी विश्लेषण पर नहीं, बिल्क किसी न किसी रूप में, रोगी पर ही है।

थोड़ा सोचने पर हम ग्रासानी से समभ सकते हैं कि इस मामले में इतनी विस्मय पैदा करने वाली क्या चीज है। यह है यथार्थता को हीन या तुच्छ बना देना;यथार्थता स्रौर कल्पना के फ़र्क को भुला देना । हमें रोगी पर इस कारण गुस्सा त्राता है कि उसने मनगढ़न्त किस्सों से हमारा समय नष्ट किया। हमारी विचार-रीति के अनुसार गप्प और यथार्थता में आकाश-पाताल का अन्तर है और इन दोनों का मुल्य हम अलग-अलग ढंग से आंकते ह, यहां तक कि स्वयं रोगी भी प्रकृत रूप में विचार करते हुए इसी तरह सोचता है। जब वह ऐसी सामग्री पेश करता है, जिससे हम अभिलिषत स्थितियों पर पहुंचते हैं (जो लक्षणों की तह में होती हैं भीर बालकपन के अनुभवों पर खड़ी होती हैं), तब निश्चित ही शुरू में हमें यह शक होने लगता है कि हमें यथार्थता का अध्ययन करना है या कल्पनाम्रों का। इस प्रश्न का फैसला बाद में कुछ संकेतों के द्वारा सम्भव हो जाता है ग्रीर तब हमारे सामने इस परिणाम को रोगी को जतलाने का काम आ पड़ता है। यह कभी भी बिना कठिनाई के पूरा नहीं हो जाता। हम शुरू में उससे कहते हैं कि तुम श्रब वे कल्पनाएं हमारे सामने रखोगे, जिनमें तुमने श्रपने बालकपन के इति-हास को छिपा रखा है, जैसे कि प्रत्येक जाति ग्रपने भुलाए हुए ग्रारम्भिक इतिहास के बारे में पौराणिक कथाएं बना लेती है। तो, हम यह देखेंगे ग्रीर इससे हमें बड़ा ग्रसन्तोष होगा कि इस विषय को ग्रागे चालू रखने में उसकी दिलचस्पी एकाएक घट जाती है--वह भी तथ्य ही निकालना चाहता है, ग्रौर जिसे 'कल्पना' कहा जाता है, उससे नफरत करता है। पर यदि हम कार्य का यह हिस्सा पूरा होने से पहले यह मानने की गुंजाइश दे दें कि हम उसके आरम्भिक जीवन की यथार्थ घटनाओं का पता लगा रहे हैं, तो बाद में यह कहा जाएगा कि हमने ग़लती की, ग्रौर हमें इतना विश्वासी देखकर हमारी हंसी की जाएगी। उसे यह बात समभने में बहुत समय लगता है। कल्पना ग्रौर यथार्थता को एक जैसा मानकर चलना होगा, भ्रौर शुरू में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उसके जिन बालकपन के **ग्रनुभवों** पर **हम** विचार कर रहे हैं, वे किल्पत हैं या यथार्थ ; परन्तु फिर भी स्पष्टतः उसके मन की इन सृष्टियों के प्रति एकमात्र सही रुख यही हो सकता है। उनमें सचमुच एक तरह की यथार्थता भी है। यह तथ्य है कि इन कल्पनाग्रों का सूजन रोगी ने किया है, श्रौर स्नायु-रोग के लिए यह तथ्य उतने ही महत्व का है जितने महत्व का दूसरा तथ्य—यदि उसने वस्तुतः उनमें वर्णित बातों का स्रनुभव किया होता। भौतिक यथार्थता के मुकाबले में इन कल्पनाग्रों में मनोधात्वीय या मान-सिक यथार्थता है, श्रौर कमशः हम यह समभने लगते हैं कि स्नायु-रोग की दुनिया में मनोधात्वीय या मानसिक यथार्थता हो निर्धारक कारक है।

जो घटनाएं स्नायु-रोगी के बालकपन की कहानी में बीच-बीच में दुहराती रहती हैं, और जो सदा प्रायः हाजिर रहती हैं, उनमें से कुछ विशेष ग्रर्थपूर्ण होती हैं, श्रौर इसलिए उनकी श्रोर मैं विशेष घ्यान खींचना चाहता हूं। इस तरह की घटनाग्रों के नमूने में गिनाऊंगा : माता-पिता का सम्भोग देखना, वयस्क द्वारा फुसलाया जाना ग्रीर बिधया करने, ग्रर्थात् लिंग काट लेने, की धमकी। यह समभना बड़ा गुलत होगा कि ये घटनाएं यथार्थ रूप में कभी नहीं होतीं। इसके विपरीत, ग्रधिक उमर वाले रिक्तेदारों की गवाही से इनकी प्रायः असंदिग्ध रूप में पुष्टि होती है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, ऐसा बहुत बार होता है कि छोटे बालक को जो ग्रपने शिश्न से खेलने लगा है ग्रौर जिसने ग्रभी यह नहीं सीखा है कि उसे ऐसे कामों को छिपाना चाहिए, माता-पिता या नर्से यह धमकी देती हैं कि उसका शिश्न या हाथ काट दिया जाएगा। पूछने पर माता-पिता प्रायः इस तथ्य को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे समभते हैं कि इस तरह डराना उचित था। बहुत-से लोगों को इस धमकी की स्पष्ट सचेत स्मृति होती है, विशेष रूप से यदि यह बालकपन के पिछले हिस्से में दी गई है। यदि यह धमकी माता या कोई ग्रौर स्त्री देती है तो वह यह (धमकी में व्यक्त )कार्य करने का भार किसी दूसरे पर डालती है ग्रर्थात् यह कहती है कि पिता या डाक्टर यह कार्य करेगा । बच्चों के चिकित्सक हाफमैन (फांकफोर्ट वाले) की प्रसिद्ध रचना स्ट्रवेल-पीटर में, जिसकी लोकप्रियता का कारण यही है कि वह बालकों की यौन तथा ग्रन्य ग्रन्थियों को समभता था, ग्राप देखेंगे कि बिधया करने के विचार का रूप बदल-कर उसके स्थान पर ग्रंगूठा चूसते रहने की सजा ग्रंगूठे काटना रख दी है। पर यह बहुत ग्रसम्भाव्य है कि बिधया या लिंगच्छेद करने की धमकी इतनी बार दी गई हो, जितना किसी स्नायु-रोगी के विश्लेषण से प्रतीत होता है। हमें इतना ही सम-भना चाहिए कि बालक ग्रपनी इस जानकारी में से कि ग्रात्मकामिक सन्तुष्टियों पर रोक है, संकेतों ग्रौर निर्देशों के ग्राधार पर इस तरह की धमकी ग्रपने मन से गढ़ लेता है, श्रौर इस तरह की बात गढ़ने में वह स्त्री-जननेन्द्रिय को देखने पर प्राप्त संस्कार से भी प्रभावित होता है। इसी तरह यह भी ग्रसम्भव नहीं है कि उस छोटे-से बच्चे ने, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसे न समफ है ग्रौर न स्मृति है, स्रपने माता-पिता को या गरीब मजदूरों के स्रलावा स्रन्य परिवारों के दूसरे वय**स्**कों को सम्भोग करते देखा हो। ग्रीर यह सोचना तर्कसंगत है कि इस समय प्राप्त संस्कार को बालक बाद में समभ सकता है, श्रौर तभी इसपर प्रतिक्रिया कर सकता है, पर जब इस सम्भोग-कार्य का वर्णन इतनी बारीक बातें विस्तार से बता-कर किया जाता है जो मुश्किल से ही देखी जा सकती थीं, या जब ऐसा प्रतीत होता है, जैसा बहुत बार होता है, कि सम्भोग पीछे से किया गया है, तब इसमें कोई शक नहीं रहता कि यह कल्पना सम्भोग करते हुए पशुश्रों (कुत्तों) को देखने से पैदा हुई है, श्रौर इसका प्रेरक बल वालक की स्रतृप्त दर्शनेच्छा में मौजूद है। इस तरह की कल्पना का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि रोगी कहता है कि मैंने अपने जन्म से पहले माता के गर्भ में रहते हुए ही माता-पिता का सम्भोग देखा था।

फुसलाने की कल्पना विशेष दिलचस्य है, क्योंकि अधिकतर, यह कल्पना नहीं होती बल्कि वास्तविक स्मरण होती है। पर सौभाग्य से, यह उतने उदाहरणों में यथार्थ नहीं होती जितने में यह पहले विक्लेषण के परिणामों से प्रतीत होती थी। वयस्कों की अपेक्षा उसी आयु के या कुछ अधिक आयु के बालकों द्वारा फुसलाने की बात ग्रधिक होती है, ग्रौर जब लड़ कियां, जो ग्रपने बालकपन की कहानी में प्रायः सदा इस घटना को पेश करती हैं, पिता को फुसलाने वाला बतलाती हैं, तब न तो इस कथन के कल्पित होने में संदेह किया जा सकता है ग्रीर न इसके पीछे कियाशील प्रेरक भाव में। जब फुसलाने की बात नहीं हुई है तब कल्पना प्रायः बचपन की म्रात्मकामिता वाली यौन चेष्टा को ढकने के लिए प्रयुक्त की जाती है । बालक स्रात्मकामिता के बारे में शर्म की भावना से बचने के लिए, कल्पना से, बिलकूल शुरू के काल में किसी वांछित ग्रालम्बन की बात बना लेता है । परन्त् यह मत समिक्क कि निकटतम पुरुष रिश्तेदारों द्वारा वालकों का यौन दूरुपयोग पूरी तरह कल्पना-लोक की ही उड़ान है; अधिकतर विश्लेषकों ने ऐसे रोगियों का इलाज किया होगा, जिनके साथ सचमुच ऐसी घटनाएं हुई थीं ग्रौर जो ग्रसं-दिग्ध रूप से सिद्ध की जा सकती थीं। पर फिर भी वे बचपन के पिछले वर्षों की घटनाएं थीं ग्रौर वे उससे पहले के समय की बता दी गई थीं।

इस सबसे एक ही धारणा बनती है, िक स्नायु-रोग के लिए इस तरह के बालक-पन के अनुभव किसी न किसी रूप में आवश्यक है िक वे इसकी स्थायी सूची में आते हैं। यदि वे यथार्थ घटनाओं में मिलते हैं तो अच्छा है, पर यदि यथार्थता में वे नहीं हैं तो उन्हें संकेतों में से निकालकर कल्पना द्वारा बढ़ा लिया जाएगा। परि-णाम वही है, और आज भी हमें परिणामों में कोई भिन्नता पाने में सफलता नहीं हुई, चाहे इन अनुभवों में कल्पना ने मुख्य कार्य किया हो या यथार्थता ने। यह भी उन पूरक श्रेणियों में से एक है,जिनकी पहले इतनी बार चर्चा की गई है। निश्चित रूप से यह उन सबसे विचित्र है। उन कल्पनाओं की आवश्यकता और सोमग्री कहां से आती है? निसर्ग-वृत्ति-स्रोतों के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता पर इस बात की कैसे व्याख्या की जाएगी कि समान कल्पनाएं सदा उसी वस्तु से बन जाती हैं। इसका मेरे पास एक ही उत्तर है, श्रौर मैं यह जानता हूं कि वह श्रापको वड़ा साह-सिक लगेगा। मेरा विश्वास है कि ये श्रादिम कल्पनाएं (मैं इन्हें तथा कुछ श्रौर कल्पनाश्रों को भी यह नाम देना चाहता हूं) जातिचरितीय सम्पत्ति हैं। उनमें मनुष्य का श्रपना श्रनुभव जहां कहीं नाकाफी रहा, वहां वह इससे बाहर निकलकर श्रपने श्रापको श्रतीत के युगों के श्रनुभवों तक फैला लेता है। मुफ्ते यह बिलकुल सम्भव मालूम होता है कि श्राज विश्लेषण में कल्पना के रूप में जो कुछ बताया जाता है— बचपन में फुसलाना, माता-पिता के मैथुन को देखकर यौन उत्तेजना का पदा होना, लिंगच्छेद की धमकी, या स्वयं लिंगच्छेद भी वह मानव कुटुम्ब के प्रागैतिहासिक कालों में यथार्थतः था, श्रौर बालक श्रपनी कल्पना में श्रपने सच्चे व्यक्तिगत श्रनु-भवों के खाली स्थानों के सच्चे प्रागैतिहासिक श्रनुभवों से पूर्तिमात्र कर देता है। हमें वार-वार यह संदेह करने का मौका श्राया कि मानव परिवर्धन के श्राद्यकालीन रूपों की सबसे श्रधिक जानकारी हमारे लिए स्नायु-रोगों के मनोविज्ञान में ही संचित है, हमारी गवेषणा के किसी श्रन्य क्षेत्र में नहीं।

ग्रब जिन बातों पर हम विचार कर रहे हैं, उनके लिए उस मानसिक व्यापार के उदगम और अर्थ पर अधिक बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है, जिसे 'कल्पना-निर्माण' कहते हैं। साधारणतया, जैसा कि म्राप जानते हैं, इसे बड़ा सम्मान प्राप्त है, यद्यपि मानसिक जीवन में इसका स्थान स्पष्ट रूप से नहीं समका गया । मैं इसके बारे में ग्रापको इतना ही बता सकता हूं : ग्राप जानते हैं कि बाहरी ग्रावश्यकता के प्रभाव से मनुष्य का ग्रहम् धीरे-धीरे इस तरह प्रशिक्षित हो जाता है कि वह यथार्थता का महत्व ग्रहण कर सके ग्रीर यथार्थता-सिद्धांत पर चल सके, ग्रौर ऐसा करने में इसे ग्रपनी सुख की इच्छा के न केवल यौन बल्कि ग्रौर बहुत-से म्रालम्बन ग्रौर उद्देश्य स्थायी रूप से या ग्रस्थायी रूप से त्यागने होंगे । पर सुख का त्याग मनुष्य के लिए सदा बड़ा कठिन रहा है। वह किसी न किसी तरह की क्षति-पूर्ति के बिना इसे नहीं कर पाता। इसलिए, उसने अपने वास्ते एक ऐसे मान-सिक च्यापार का विकास कर लिया है जिसमें सुख के ये सब त्यागे हुए साधन श्रौर सन्तुष्टि के छोड़े हिए मार्ग ग्रपना ऐसा ग्रस्तित्व बनाए रख सकते हैं, जिसमें वे यथार्थता की आवश्यकताएं पूरी करने से फारिंग रहते हैं, और जिसे हम 'प्रयोग-शील यथार्थता' का प्रयोग कहते हैं, उससे मुक्त रहते हैं। प्रत्येक लालसा शीघ्र ही अपनी पूर्ति के मनोबिब में रूपान्तरित हो जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कल्पना में इच्छा-पूर्ति करने से तृप्ति होती है,यद्यपि यह ज्ञान कि यह यथार्थता नहीं है इसके द्वारा ढक नहीं जाता। इसलिए कल्पनामें मनुष्य उस बाहरी जगत की पकड़ से म्राजादी का मजा लेता रह सकता है,जिसे ग्रसल में उसने बहुत पहले त्याग दिया है। उसने अपने आपको इस तरह का बना ालया है कि वह कभी सुखार्थी प्राणी और कभी

<sup>?.</sup> Primal phantasies. ?. Testing reality.

तर्कसंगत मनुष्य बनता रहे, क्योंिक यथार्थता से जो थोड़ी-सी सन्तुष्टि वह कर पाता है, वह उसे भूखा ग्रौर अतृष्त छोड़ जाती है। फौन्टेन ने कहा था: "सहायक निर्माणों के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता।" कल्पना के मनोराज्य की सृष्टि में ऐसे स्थानों पर 'संरक्षित वनों' ग्रौर 'प्राकृतिक वाटिकाग्रों' की स्थापना ग्रच्छी तरह की जाती है,जहां खेती, यातायात या उद्योग के विस्तार के कारण घरती का ग्रसली चेहरा बड़ी तेजी से एक ग्रजनबी चीज में बदलने का खतरा मौजूद है। 'संरक्षित वन' है वस्तुग्रों की पुरानी ग्रवस्था को कायम रखना, जिसे ग्रौर सब जगह, खेद के साथ, ग्रावश्यकता पर बिल चढ़ा दिया गया है। वहां प्रत्येक वस्तु, यहां तक कि बेकार ग्रौर हानिकारक वस्तु भी, मनचाहे तौर से बढ़ ग्रौर फैल सकती है। कल्पना का मनोराज्य भी ऐसा ही संरक्षित वन है जिसे यथार्थतावाद की घुस-पैठ से बचाकर हरा-भरा किया गया है।

कल्पना से उत्पन्न सबसे अच्छी तरह ज्ञात सृष्टियों से हम पहले परिचय कर चुके हैं। वे दिवा-स्वप्न कहलाती हैं, और वे ऊंची-ऊंची वड़ी-बड़ी कामुक इच्छाओं की काल्पनिक परितुष्टि ह, और यथार्थता विनय और धीरज रखने के लिए जितनी भर्त्सना करती है, उतना ही अधिक समय उनपर लगाया जाता है। उनमें काल्पनिक सुख का सारतत्व, अर्थात् सन्तुष्टि का ऐसी अवस्था में आ जाना जिसमें वह यथार्थता की अनुमति पर निर्मर नहीं रहती है,असं दिग्ध रूप से दिखाई देता है। हम जानते हैं कि ये दिवा-स्वप्न रात्रि-स्वप्नों के बीज और नमूने हैं। मूलतः रात्रि-स्वप्न ऐसा दिवा-स्वप्न ही है जिसे मानसिक व्यापार के रात में होनेवाले रूप ने विपर्यस्त कर दिया है, और जो इस कारण बन पाता है कि निसर्ग-मृत्ति सम्बन्धी उत्तेजनों को रात में आजादी रहती है। हम पहले ही जान चुके हैं कि दिवा-स्वप्न का चेतन होना आवश्यक नहीं, और अचेतन दिवा-स्वप्न भी होते हैं। इसलिए ऐसे अचेतन दिवा-स्वप्नों से जिस तरह रात्रि-स्वप्न पैदा होते हैं, वैसे ही स्नायविक लक्षण भी पैदा होते हैं।

लक्षण-निर्माण में कल्पना की सार्थकता ग्रापको नीचे की बात से स्पष्ट हो जाएगी। हमने कहा था कि राग कुंठा में प्रतिगमन करके उन स्थानों को ग्राच्छा-दित कर लेता है जिन्हें वह छोड़ चुका है, पर जिनसे फिर भी इसकी ऊर्जा के कछ ग्रंश जुड़े रह गए हैं। हम इस कथन को वापस नहीं लेंगे, या इसमें संशोधन नहीं करेंगे, पर हमें इसके बीच में एक जोड़ने वाली कड़ी रखनी होगी। राग को इन बद्धता-बिन्दुओं की ग्रोर वापस लौटने का ग्रपना रास्ता कैसे मिलता है? ग्रब राग ने जिन ग्रालम्बनों ग्रौर धाराग्रों या प्रवाह-मार्गों को छोड़ दिया है, उन्हें प्रत्येक ग्रथं में नहीं छोड़ दिया है। वे या उनसे बनी हुई वस्तुएं, कुछ तीव्रता के साथ, कल्पना के ग्रवधारणाग्रों में ग्रब भी कायम हैं। राग को सब दिमत बद्धताग्रों पर लौटने का ग्रपने लिए खुला रास्ता पकड़ने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि

वह श्रौर सब तरफ से खिचकर कल्पनाश्रों पर श्रा जाए। इन कल्पनाश्रों ने एक तरह की सिहण्णुता का सुख पाया है। उनमें श्रौर ग्रहम् में कितना ही स्पष्ट विरोध होने पर भी तब तक कोई द्वन्द्व नहीं बन सका जब तक कि एक खास श्रवस्था बनी रही——मात्रात्मक कि स्वरूप की श्रवस्था बनी रही, जो श्रव, राग का प्रवाह कल्पनाश्रों पर श्रा जाने से बिगड़ गई है, या हट गई है। इस श्रागमन से कल्पनाश्रों का ऊर्जावेश या कैथे किसस इतना ग्रधिक बढ़ जाता है कि वे श्रपना ब्यक्तित्व दिखाने लगती हैं, श्रौर कार्य-सिद्धि की श्रोर दबाव डालने लगती हैं। पर तब उनमें श्रौर श्रवस्म में संघर्ष श्रवस्यम्भावी हो जाता है। यद्यपि पहले वे पूर्व चेतन या श्रचेतन भी, तो भी श्रव उनपर श्रहम् की श्रोर से दमन का प्रभाव पड़ता है श्रौर श्रचेतन की श्रोर से लगनेवाले श्राकर्षण का प्रभाव होता है। राग कल्पनाश्रों से, जो श्रव श्रचेतन हो गई हैं, श्रचेतन में मौजूद उनके उत्पत्ति-स्थानों की, श्रपने खुद के बद्धता-बिन्दुश्रों की, यात्रा करता है।

राग का कल्पना पर लौटना लक्षण-निर्माण के मार्ग में एक बीच का कदम है, जिसका कोई विशेष नाम देना उचित है। सी० जी० जुंग ने इसे एक उपयुक्त नाम अन्तर्मुं खता विया है, पर उसने इसका दूसरी वस्तुय्रों के वर्णन करने में भी य्रनु-पयुक्त रूप से प्रयोग किया है। हम इस स्थिति पर दृढ़ रहेंगे कि 'ग्रन्तमुं खता' शब्द यथार्थ सन्तुष्टि की शक्यताग्रों से राग के परे हट जाने का, ग्रौर उन कल्पनाग्रों पर, जो पहले हानिरहित मानकर सहन की जाती थीं, इसके ग्रत्यधिक संचय का वर्णन करता है। ग्रन्तमुं खव्यिकत ग्रमी स्नायु-रोगी नहीं होता पर वह ग्रस्थायी दशा में होता है। स्थान बदलते हुए बलों के नए विक्षोभ से लक्षण उभर ग्राएंगे. बश्तें कि वे ग्रव भी ग्रपने दबे हुए राग के लिए कोई ग्रौर रास्ता तलाश न कर लें। इस जगह ग्रन्तमुं खता का रोध होने पर स्नायविक सन्तुष्टि का ग्रयथार्थ रूप ग्रौर कल्पना व यथार्थता के ग्रन्तर का तिरस्कार होना पहले ही निश्चित हो जाता है।

निःसन्देह आपने देखा होगा कि अपने इस अन्तिम कथन में मैंने कार्य-कारणशृंखला जोड़ते हुए एक नया कारक, अर्थात् मात्रा या सम्बन्धित ऊर्जाओं की राशि
पेश की है। हमें इस कारक को भी सदा अपनी जांच में शामिल करना चाहिए,
कारणात्मक अवस्थाओं का शुद्ध रूप से गुणात्मक विक्लेषण काफी नहीं; या
दूसरी तरह कहा जाए तो इन प्रक्रमों की शुद्ध रूप से गतिकीय अवधारणा काफी
नहीं; उसके साथ आर्थिक पहलू भी आवश्यक है। हमें यह प्रत्यक्ष होता है कि दो
विरोधी बलों में तब तक द्वंद्ध नहीं छिड़ता, जब तक आच्छादन की मात्रा में एक
विशेष तीव्रता न आ जाए, चाहे उनका अस्तित्व सूचित करने वाली अवस्थाएं
बहुत समय से मौजूद हों। इसी प्रकार, शरीर-रचना सम्बन्धी कारक का रोग१. Quantitative. २. Introversion. ३. Qualitative.

जनक महत्व इस बात से निर्धारित होता है कि घटक-निसर्ग-वृत्तियों में से एक उस विन्यास में दूसरी की ग्रपेक्षा अधिक हो। यह भी समक्षा जा सकता है कि विन्यास गुणात्मक दृष्टि से सब मनुष्यों में एक-सा है, ग्रौर उसमें जो कुछ भेद है, वह मात्रा के कारण ही है। स्नायविक रोग को सहन करने की क्षमता में भी इस मात्रा सम्बन्धी कारक का कम महत्व नहीं है। श्रविसर्जित राग की उस राशि पर ही यह बात निर्भर है कि जिसे कोई व्यक्ति, मुक्त रूप से घूमती हुई, ग्रपने में धारण कर सकता है, ग्रौर इसका कितना बड़ा ग्रंश इसे यौन उद्देश्य से हटाकर उदात्ती-करण में यौनेतर उद्देश्य की ग्रोर प्रेरित कर सकता है। मानसिक व्यापार का ग्रन्तिम लक्ष्य—जो गुणात्मक दृष्टि से यह बताया जा सकता है कि सुख पाने ग्रौर दु:ख से बचने का प्रयत्न करना ज्याधिक दृष्टि से यह होता है कि मानसिक उपकरण में मौजूद उत्तेजन की मात्राग्रों (उद्दीपन-संहतियों) के वितरण को नियंत्रित किया जाए, ग्रौर उसका ऐसा संचय, जो दु:ख पैदा करे, रोका जाए।

स्नायु-रोगों के लक्षण-निर्माण के बारे में मुफ्ते ग्रापको इतना ही बताना था, पर यह बात एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं कि मैंने ग्राज जो कुछ कहा है, वह सिर्फ हिस्टीरिया के लक्षण-निर्माण के बारे में है। मनोग्रस्तता-रोग में बहुत ग्रन्तर दिखाई देते हैं, यद्यपि सारभूत बातें वे ही हैं। निसर्ग-वृत्ति द्वारा सन्तुष्टि के लिए पेश की गई मांग के विरुद्ध ग्रहम् से होने वाले 'प्रति ग्रावेश' जिनका हिस्टी-रिया के सिलसिले में पहले उल्लेख किया गया है, मनोग्रस्तता-रोग में ग्रधिक स्पष्ट ग्रौर प्रबल होते हैं ग्रौर 'प्रतिक्रिया-निर्माणों' के रूप में रोग-चित्र में प्रधान होते हैं। ग्रन्य स्नायु-रोगों में, जिनमें लक्षण-निर्माण के तंत्रों की क्षेत्र-गवेषणा श्रभी किसी भी दिशा में पूरी नहीं हुई, ऐसे ही ग्रौर ग्रधिक बड़े ग्रन्तर पाए जाते हैं।

श्राज श्रापके उठने से पहले मैं जरा देर के लिए श्रापका ध्यान कल्पना-जीवन के ऐसे पहलू की श्रोर खींचना चाहता हूं जो व्यापक दिलचस्पी का है। कल्पना से फिर यथार्थता में श्राने का सचमुच एक रास्ता है श्रौर वह है—कला। कलाकार में भी श्रन्तमुंख प्रवृत्ति होती है, श्रौर थोड़ा श्रौर चलते ही वह स्नायु-रोगी बन सकता है। वह ऐसा व्यक्ति हैं जिसे बहुत प्रवल श्रौर जोर-शोर वाली निसर्ग-वृत्तीय श्राव-श्यकताएं श्रेरित करती हैं। वह सम्मान, शक्ति, धन, यश श्रौर स्त्रियों का श्रेम पाने की लालसा रखता है, पर उसके पास ये सन्तुष्टियां पाने के साधन नहीं हैं। इसलिए श्रसन्तुष्ट लालसावाले श्रन्य व्यक्तियों की तरह वह यथार्थ से हट जाता है, श्रौर श्रपनी सारी दिलचस्पी श्रौर श्रपना सारा राग भी कल्पना के जीवन में श्रपनी इच्छाश्रों की सृष्टि पर ले जाता है, जहां से कुछ ही दूर चलने पर स्नायु-रोग श्रा सकता है। उसे श्रपना परिवर्धन करते-करते स्नायु-रोग पर पहुंचने से

<sup>?.</sup> Field research.

रोकने के लिए बहुत-से कारक इकट्टे होते हैं। यह बात काफी प्रसिद्ध है कि अधिक-तर कलाकार स्नायु-रोग के कारण ग्रपनी क्षमताग्रों के ग्रांशिक निरोध से पीड़ित होते हैं। सम्भवतः उनकी शरीर-रचना में उदात्तीकरण की प्रबल क्षमता होती है, ग्रौर द्वंद्व पैदा करने या न करने के कारणरूप दमनों में कुछ लचक होती है, पर कलाकार यथार्थता की ग्रोर लौटने का मार्ग इस तरह पा लेता है। वह ग्रकेला ही ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके पास कल्पना का जीवन हो। कल्पना का मध्यवर्ती लोक . सारी मानव जाति में मिलती है, ग्रौर हर ग्रतृष्त ग्रात्मा ग्राराम ग्रौर सान्त्वना के लिए इसका सहारा लेती है। पर जो लोग कलाकार नहीं हैं, वे कल्पना से बहुत सीमित ग्रानन्द हासिल कर सकते हैं। उनके कूर दमनों के कारण वे उन थोड़े-से दिवा-स्वप्नों का ही ग्रानन्द ले पाते हैं, सब कल्पनाग्रों का नहीं। सच्चे कलाकार के पास कुछ ग्रीर भी चीज होती है। सबसे पहले तो वह ग्रपने दिवा-स्वप्नों को इस तरह विशद करना जानता है कि उनमें से वह व्यक्तिगत ग्रंश निकल जाए जो ग्रपरिचित कानों को खटकता है ग्रौर दूसरोंके लिए वे दिवा-स्वप्न रसनीय ग्रौर रम-णीय वन जाते हैं। वह यह भी जानता है कि उनमें इतना काफी परिवर्तन कैसे कर दिया जाए कि ग्रासानी से यह पता न चल सके कि उनकी उत्पत्ति प्रतिषद्ध स्रोतोंसे हुई है। इसके ग्रलावा, उसमें यह रहस्यमय प्रवीणता होती है कि ग्रपनी निजी सामग्री को इस तरह से बढ़ा सके कि वह उसकी कल्पना के मनोबिम्बों का ठीक-ठीक म्रिभिव्यक्ति कर सके; ग्रौर फिर,वह यह भी जानता है कि उसके कल्पना-जीवन के इस प्रतिबिम्ब से ऐसी प्रवल सुखधारा कैसे जोड़ दी जाए कि कम से कम कुछ देर केलिए यह दमनों से ग्रधिक शक्तिशाली हो जाए ग्रौर उन्हें बाहर कर दे। जब वह यह सब कुछ कर सकता है तब दूसरों के लिए, उनके अपने अचेतन सुख-स्रोतों से स्राराम स्रौर सान्त्वना पाने का रास्ता खोल देता है स्रौर इस तरह उनकी कृतज्ञता श्रौर प्रशंसा प्राप्त करता है; तब उसे श्रपनी कल्पना द्वारा वह चीज प्राप्त हो गई है जो पहले वह कल्पना में ही प्राप्त कर सकता था: सम्मान, शक्ति ग्रौर स्त्रियों का प्रेम।

## साधारण स्नायविकता

पिछले व्याख्यान में हमने जिस कठिन प्रश्न पर विचार किया है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं उस विषय को छोड़ देता हूं और ग्रव कुछ समय के लिए ग्रपने श्रोताग्रों की ग्रोर ध्यान देता हं।

मैं जानता हूं कि ग्राप ग्रसन्त्ष्ट हैं। ग्रापने सोचा था कि **मनोविश्लेषरा का** सामान्य परिचय बिलकुल दूसरी ही तरह की चीज होगी। श्रापको श्राशा थी कि सिद्धान्तों के बजाय जीवन के उदाहरण पेश किए जाएंगे। श्राप मुफसे कहेंगे कि उन दो बच्चों की कहानी ने, जिनमें से एक निचली मंजिल में ग्रौर दूसरा ऊपर रहता था, स्नायु-रोग के कारण पर कुछ रोशनी डाली, पर वह एक मनगड़त दृष्टांत के बजाय वास्तविक तथ्य होना चाहिए था; या श्राप कहेंगे कि जब मैंने शुरू में ग्रापके सामने दो लक्षणों का वर्णन किया था, (भरोसा रिखए कि वे काल्प-निक नहीं थे) ग्रौर उनका समाधान तथा रोगियों के जीवन से उनका सम्बन्ध-सूत्र पेश किया था, तब उससे लक्षणों के ग्रर्थ पर कुछ प्रकाश पड़ा था, ग्रौर ग्रापने ग्राशा की थी कि मैं उसी तरह ग्रागे चलता रहूंगा। ऐसा करने के बजाय मैंने श्रापको बहुत समय लेने वाले श्रीर बड़े श्रस्पष्ट सिद्धान्त बताए जो कभी पूरे न हुए ग्रौर उनमें मैं कुछ न कुछ जोड़ता ही रहा । मैं ऐसे ग्रवधारणों की चर्चा करता रहा, जिनका मैंने ग्रभी ग्रापको परिचय नहीं दिया था । मैंने वर्णनात्मक व्याख्या छोड़कर गतिकीय पहलू से व्याख्या शुरू कर दी, श्रौर फिर इसे भी छोड़कर तथा-कथित ग्राधिक व्याख्या शुरू कर दी। ग्रापके लिए यह समभता कठिन कर दिया कि इनमें से कितने पारिभाषिक शब्दों का अर्थ एक ही है, और वे सिर्फ बोलने की सुविधा के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। मैंने विस्तृत ग्रवधार-णाएं पेश कीं, जैसे सुख-सिद्धान्त ग्रौर यथार्थता-सिद्धांत की ग्रौर 'जातिचरितीय' परिवर्धन के वंशागत अवशेष की, और फिर आपके सामने कोई बात स्पष्ट करने के बजाय मैंने उन्हें श्रापके देखते-देखते श्रापकी नजरों से श्रोफल हो जाने दिया ।

मैंने स्नायु-रोगों के ग्रध्ययन की भूमिका उन बातों से क्यों शुरू नहीं की जो

श्राप सब स्नायिवकता के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बहुत समय से श्रापकी दिल-चस्पी जगा रखी है। या स्नायिवक व्यक्तियों के खास तरह के स्वभाव, मानवीय समागम श्रौर बाहरी प्रभावों पर उनकी दुर्बोध प्रतिक्रियाश्रों, उनकी उत्तेजनशीलता, उनकी श्रविश्वसनीयता श्रौर किसी काम में सफल होने की उनकी असमर्थता से इसे क्यों शुरू नहीं किया? मैंने स्नायिवकता के सरल प्रतिदिन दिखाई देने वाले रूपों की व्याख्या से एक-एक कदम बढ़ते हुए श्रापको उसके उग्न गूढ़ रूपों तक क्यों नहीं पहुंचाया?

सच पूछिए तो मैं इनमें से किसी भी बात से इन्कार नहीं करता, या यह नहीं कहता कि ग्रापका कहना ग़लत है। मुफ्के ग्रपनी प्रतिपादन-क्षमता से इतना प्रेम है कि मुफ्के इसकी हर कमी में एक विशेष ग्राकर्षण दिखाई देता है। मैं स्वयं यह समफता हूं कि ग्रपर मैं दूसरे तरीके से चलता तो ग्रधिक ग्रच्छा रहता, ग्रौर सच पूछिए तो मेरा यही इरादा था। पर ग्रादमी सदा तर्कपूर्ण योजना पर चल नहीं पाता। प्राय: ऐसा होता है कि सामग्री में कोई ऐसी चीज ग्रा पड़ती है, या प्रतिपादन-सामग्री का ही कोई ऐसा ग्रंश वीच में ग्रा कूदता है जो मनुष्य पर हावी हो जाता है, ग्रौर उसे ग्रपने सोचे हुए रास्ते से हटा देता है। सुपरिचित सामग्री को सिलसिले से सजाने जैसा मामूली काम भी पूरी तरह कर्ता की इच्छा के ग्रधीन नहीं रहता। यह ग्रपने ही तरीके से वाहर ग्राता है, ग्रौर ग्रादमी बाद में ग्राइचर्य भी कर सकता है कि यह ऐसा क्यों हुग्रा, ग्रौर इससे भिन्न रूप से क्यों नहीं हुग्रा?

सम्भवतः इसका एक कारण यह है कि मेरे मूल प्रतिपाद्य, ग्रर्थात् मनोविश्ले-षण के परिचय में, स्नायु-रोगों के विषय से सम्बन्धित ग्रंश नहीं समाता । मनो-विश्लेषण का परिचय या भूमिका में गुलतियों और स्वप्नों का अध्ययन ही स्राता है; स्नायु-रोग का सिद्धान्त तो स्वयं मनोविश्लेषण ही है। मैं नहीं समफता कि इतने थोड़े-से समय में मैं ग्रापको इस तरह बहुत सघन रूप के ग्रलावा ग्रौर किसी तरह स्तायु-रोगों के सिद्धान्त की भीतरी सामग्री की कुछ जानकारी दे सकता था। इसमें मुफ्ते लक्षणों का अर्थ और तात्पर्य, और साथ ही लक्षण-निर्माण की बाहरी श्रीर भीतरी दशाएं श्रीर तन्त्र उनके उपयुक्त सिलिसले में श्रापके सामने पेश करने थे। यह पेश करने की कोशिश मैंने की है। मोटे रूप में मनोविश्लेषण ग्राज जो कुछ ग्रापके सामने रख सकता है, यह उसका सारभाग है। इसके साथ-साथ राग श्रीर उसके परिवर्धन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, श्रीर श्रहम् के बारे में भी कुछ कहा गया है। ग्रारम्भिक व्याख्यानों से ग्राप हमारी विधि के मुख्य सिद्धान्तों के लिए ग्रीर श्रचेतन के तथा दमन (प्रतिरोध) के ग्रवधारणों से सम्बन्धित मोटी वातों के लिए पहले तैयार हो चुके थे। ग्रागे के एक व्याख्यान में ग्रापको यह पता चलेगा कि किस जगह से मनोविश्लेषण ग्रागे जारी रहेगा। ग्रबतक मैंने ग्रापसे यह बात नहीं छिपाई है कि हमारे सब प्रमाण स्नायविक रोगों के सिर्फ़ एक समूह

स्रथांत् स्थानान्तरण स्नायु-रोग के अध्ययन से निकले हैं, स्रौर इसी तरह मैंने लक्षण-निर्माण के तंत्र की जांच-पड़ताल सिर्फ हिस्टीरिया-स्नायु-रोग की पेश की है। यद्यपि सम्भवतः स्रापको कोई बहुत सांगोपांग जानकारी नहीं हासिल हुई होगी, स्रौर छोटी-छोटी बात स्रापको याद नहीं रही होगी, फिर भी मुभे स्राशा है कि स्रापको मोटे तौर से यह पता चल गया है कि मनोविश्लेषण किन साधनों से कार्य करता है या किन समस्यास्रों पर विचार करता है, स्रौर यह कौन-से परिणाम पेश कर सकता है।

मैंने कहा था कि ग्राप मन में यह चाहते थ कि मैंने स्नाय-रोगों का विषय स्ताय-रोगी के व्यवहार के वर्णन से ग्रौर इन बातों के वर्णन से कि वह ग्रपने रोग से किस तरह द:ख उठाता है, ग्रपने ग्रापको इससे किस तरह बचाता है, ग्रीर किस तरह स्वयं को इसके अनुकूल बना लेता है, शुरू किया होता । निश्चित ही यह बड़ा मनोरंजक विषय है, ग्रध्ययन करने योग्य है, ग्रीर इसमें इलाज करना कुछ कठिन भी नहीं; तो भी इस पहलू से शुरू करने के विरुद्ध कुछ दलीलें हैं। खतरा यह है कि अचेतन को नज्रन्दाज् कर दिया जाएगा, राग या लिबिडो के बहुत म्रधिक महत्व की म्रोर ध्यान न दिया जाएगा, ग्रौर प्रत्येक चीज वैसी ही मान ली जाएगी जैसी वह रोगी के ग्रपने ग्रहम् को दिखाई देती है। ग्रव यह स्वष्ट है कि उसका ग्रहम् विश्वसनीय ग्रौर निष्पक्ष प्रमाण नहीं है । ग्राखिरकार ग्रहम् वही बल है जो भ्रचेतन के म्रस्तित्व से इन्कार करता है भ्रौर जिसने इसका दमन कर रखा है। तो फिर, जहां श्रचेतन का सम्बन्ध है, वहां हम इसकी ईमानदारी का कैसे भरोसा कर सकते हैं ? जिसका दमन किया गया है, उसमें सबसे मुख्य चीज यौन प्रवृत्ति ही है। यह बिलकुल साफ है कि हमको, इस मामले में ग्रहम् का जो दृष्ट-कोण है उससे, उस दिमत यौन प्रवृत्ति की मात्रा ग्रौर उसके महत्व का कभी भी पता नहीं चल सकता। जैसे ही हमें दमन की प्रवृति या स्वरूप समभ में ग्राने लगता है, वैसे ही हमसे कहा जाता है कि द्वंद्व में लगे हुए दोनों पक्षों में से किसी एक को ग्रौर विशेष रूप से विजयी पक्ष को ग्रधिक महत्व न दो। हमें पहले ही यह चेतावनी दे दी जाती है कि ग्रहम् जो कुछ हमें बताता है, उससे हम गलत रास्ते पर न चल पड़ें। ग्रहम् की गवाही के ग्रनुसार ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे यह ही सारे समय सिकय बना रहा है, ग्रीर लक्षण इसीकी इच्छा से ग्रीर इसीके द्वारा पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सीमा तक इसने निष्क्रिय रहकर कार्य किया है, ग्रौर इस तथ्य को यह उस समय छिपाने की कोशिश करता ग्रौर ग्रपनी शान बधारता है। यह सच है कि यह सदा अपने इस दिखावटी रूप को कायम न रख पाता-मनोग्रस्तता-रोग के लक्षणों में यह स्वीकार कर लेता है कि इसका किसी शत्रु से मुकाबला हो रहा है, जिसका यह डटकर प्रतिरोध करता है।

जो ग्रहम् की भूठी बातों को उनके पूरे ग्रर्थ में न लेने की चेतावनी की ग्रोर

ध्यान नहीं देता, वह निश्चित ही ग्राराम से चलता जाता है। उसे उस सारे विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो मनोविश्लेषण को ग्रचेतन, यौन प्रवृत्ति ग्रीर ग्रहम् के निष्क्रिय रूप पर बल देने के कारण भुगतना पड़ता है। वह एलफेड एडलर के इस विचार से सहमत हो सकता है कि 'स्नायविक चरित' स्नायु-रोग का परिणाम न होकर कारण है, पर वह लक्षण-निर्माण की एक भी ब्यौरे की बात या एक भी स्वष्त की व्याख्या नहीं कर सकेगा।

श्राप पूछेंगे: "क्या यह नहीं हो सकता कि मनोविश्लेषण द्वारा प्रकट किए गए श्रन्य व्याख्याश्रों की पूरी तरह उपेक्षा किए बिना स्तायविकता श्रौर लक्षण-निर्माण में श्रहम् के कार्य को ठीक रूप में समभा जा सके?" मेरा उत्तर यह है: "ऐसा हो सकना चाहिए श्रौर किसी न किसी समय यह किया भी जाएगा, पर मनोविश्लेषण के करने के लिए जो काम इस समय पड़ा है, वह यहां से करना उपयुक्त नहीं है।" यह भविष्यवाणी श्रवश्य की जा सकती है कि किस जगह जाकर इस काम को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। कुछ श्रौर स्नायु-रोग हैं जिन्हें हम स्वरितक (नारिसिस्सिस्टिक) स्नायु-रोग कहते हैं, जिनमें श्रहम् उन स्नायु-रोगों की श्रपेक्षा, जिनपर हमने पहले विचार किया है, श्रिधक गहरा उलभा होता है। इन रोगों की विश्लेषण द्वारा जांच करके हम श्रिधक निष्पक्ष श्रौर विश्वसनीय रूप से यह निश्चित कर सकते हैं कि स्नायु-रोगों में श्रहम् का कितना कार्य होता है।

परन्तु अपने स्नायु-रोग से अहम् के जो सम्बन्ध हैं, उनमें से एक इतना प्रमुख था कि यह शुरू से पूरी तरह समक्त में आता था। यह कभी भी अनुपस्थित नहीं प्रतीत होता, पर सबसे अधिक स्पष्ट रूप से यह उस रोग में दिखाई देता है, जिसे हम उपघातज स्नायु-रोग कहते हैं और जिसे हम समक्त नहीं सकेंगे। आपको यह जानना चाहिए कि स्नायु-रोग के सब विविध रूपों के कारणों और तन्त्रों में बार-बार वहीं कारक किया करते दिखाई देते हैं। बात इतनी ही है कि किसी प्ररूप में कोई एक कारक और किसी प्ररूप में कोई एक कारक और किसी प्ररूप में कोई दूसरा कारक लक्षण-निर्माण में सबसे महत्व-पूर्ण होता है। यह बिलकुल उसी तरह की बात है जैसी किसी थियेटर कम्पनी के कार्यकर्तिओं में होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता एक विशेष प्रकार का पार्ट लेता है—नायक का, विदूषक का, खलनायक का आदि; उनमें से प्रत्येक अपने लिए कोई एक काम चुन लेता है। इस तरह कल्पनाएं, जो लक्षणों में रूपान्तरित होती हैं, किसी रोग में इतनी व्यक्त नहीं होतीं, जितनी हिस्टीरिया में। 'प्रित आवेश' (एन्टी-कैथेक्सस) या अहम् के प्रतिक्रिया-निर्माण मनोग्रस्तता-रोग के चित्र में सबसे प्रधान होते हैं; जिस तन्त्र को स्वप्नों में 'परवर्ती विशदन' कहा गया था, वह पैरानोइया के अमों में सबसे प्रमुख होता है।

उपघातज स्नायु-रोगों में, विश्वष रूप से उनमें, जो युद्ध के आतंक से पैदा होते हैं, एक स्वार्थपूर्ण अहम्मूलक प्रेरक भाव, रक्षा और अपने हित की दिशा में होने वाला प्रयत्न, विशेष रूप से दिखाई देता है। शायद यह अकेला रोग को जन्म न दे सकता, पर यह रोग को अपना सहारा दे देता है, और एक बार रोग बन जाने के बाद यह उसे कायम रखता है। इस प्रवृत्ति का लक्ष्य ग्रहम् को उन खतरों से बचाना है जो अपनी सन्निकटता से रोग पैदा करते हैं। यह तब तक इलाज भी नहीं होने देता जबतक कि उन खतरों का फिर पैदा न होना ग्रसम्भव न लगने लगे, या उठाए गए खतरे के बदले में कोई क्षति-पूर्ति न मिल जाए।

ग्रहम स्नाय-रोग ग्रौर सब रूपों के जन्म ग्रौर पोषण में भी इसी तरह की दिलचस्पी रखता है। हम पहले कह चुके हैं कि ग्रहम् लक्षणों को इसलिए सहारा देता है क्योंकि इसके एक पहलू से दमनकारी ग्रहम् प्रवृत्ति को सन्तुष्टि मिलती है। इसके ग्रलावा लक्षण-निर्माण द्वारा द्वन्द्व का समाधान सबसे ग्रधिक सुविधाजनक ग्रौर सुल-सिद्धान्त के सबसे ग्रधिक ग्रनुसार है, क्योंकि इससे नि:संदेह ग्रहम् बहुत कठोर ग्रौर कष्टदायक भीतरी श्रम से बच जाता है। सचमुच ऐसे रोगी ग्राए हैं जिनमें स्वयं डाक्टर को यह मानना पड़ता है कि स्नायु-रोग द्वारा द्वन्द्व का समाधान सामाजिक दृष्टि से सबसे ग्रधिक हानिरहित ग्रौर सबसे ग्रधिक सह्य है । इसलिए यह सनकर त्राश्चर्य मत कीजिए कि कभी-कभी डाक्टर स्वयं उस रोग का समर्थक बन जाता है, जिसको वह दूर कर रहा है। वह जीवन की सब स्थितियों में स्वास्थ्य के बारे में कठमुल्लापन नहीं ग्रपना सकता। वह जानता है कि दुनिया में स्नायु-रोग के कष्ट के अलावा और दूसरे कष्ट भी हैं जो वास्तविक और अटल हैं, और ग्रावश्यकता मनुष्य से यह भी कह सकती है कि वह इन कष्टों पर ग्रपना स्वास्थ्य कुर्बान कर दे, ग्रौर डाक्टर जानता है कि एक ग्रादमी के इस तरह कष्ट सहने से दूसरे बहुत सारे लोग ग्रसीम कष्ट से बच सकते हैं। इसलिए, यद्यपि हर स्नायु-रोगी के बारे में कहा जा सकता है कि उसने 'रोग में पलायन' किया है, अर्थात् रोग को कष्ट कम करनेवाला समभक्तर उसमें पलायन किया है, पर यह मानना ही होगा कि बहुत-से रोगियों में यह पलायन पूर्णतया उचित होता है, श्रौर जिस डाक्टर ने इस हालत को समभ लिया, वह बिना कुछ कहे, और रोगी के हित का विचार करके इलाज से हाथ खींच लेगा।

पर इन ग्रपवादों की ग्रोर घ्यान न देकर हमें ग्रागे विचार करना चाहिए। सामान्यतया यह दिखाई देता है कि स्नायु-रोग में पलायन करके ग्रहम् को एक तरह का भीतरी 'रोग-लाभ', ग्रर्थात् रोग के द्वारा सुविधा मिल जाती है। कुछ ग्रव-स्थाग्रों में मूर्त बाहरी लाभ जो यथार्थता में कभी कम ग्रौर कभी ग्रधिक महत्व का होता है, इसके साथ जुड़ा हुग्रा हो सकता है। इस तरह का ग्राम उदाहरण लीजिए: जिस स्त्री से उसका पित कूर व्यवहार करता है ग्रौर निर्दयतापूर्वक उसका शोषण करता है, वह प्रायः सदा स्नायु-रोग में शरण लेती है, बशर्ते कि उसका स्वभाव इसे ग्रहण कर सके। यह बात तव होती है जब वह स्त्री इतनी

कायर या इतनी रूढ़ संस्कारों वाली हो कि दूसरे मर्द के साथ गुप्त रूप से अपनी सन्त्रिट न कर सके; वह इतनी शक्तिशाली न हो कि अपने पति से अलग होने के विरोधी सब बाहरी कारणों को चुनौती दे सके, ग्रौर उससे ग्रलग हो सके; यदि उसे ग्रपना भरण-पोषण कर सकने या ग्रधिक ग्रच्छा पति पा सकने की ग्राशा न हो, और सबसे ग्रन्तिम बात यह है कि यदि वह ग्रब भी यौन दृष्टि से इस कूर व्यक्ति के प्रति प्रवल अनुराग न रखती हो । उसका रोग अपने पति के विरुद्ध किए जा रहे द्वन्द्व में उसका ऐसा हथियार बन जाता है जिसका वह अपनी रक्षा के लिए उपयोग कर सकती है, या बदला लेने के लिए दुरुपयोग कर सकती है। वह अपने रोग की शिकायत कर सकती है, यद्यपि सम्भाव्यतः उसे ग्रपने विवाह करने की शिकायत का साहस न होगा । उसका डाक्टर उसका सहायक है । उसके पति को, जो वैसे इतना निर्दय है, उसे छुट्टी देनी पड़ती है, उसपर पैसा खर्च करना पड़ता है, उसे घर से ग्रनुपस्थित रहने की छूट देनी पड़ती है, ग्रौर इस प्रकार विवाह के ग्रत्याचार से उसे स्वतन्त्रता मिलती है। जहां रोग के कारण मिलने वाली यह बाहरी या 'दुर्घटनामूलक' सुविधा जरा भी ग्रधिक होती है, ग्रौर यथार्थ जीवन में ऐसी स्विधा देने वाली स्थानापन्न वस्तु नहीं मिलती, वहां ग्राप श्रपनी चिकित्सा द्वारा इस स्नायु-रोग का इलाज करने की बहुत स्राशा न रिखए।

ग्रब ग्राप कहेंगे कि मैंने 'रोग द्वारा लाभ या सुविधा' के बारे में ग्रभी जो कुछ कहा है, उससे उस विचार की पुष्टि होती है जिसे मैंने ग्रभी ग्रस्वीकार किया था, ग्रर्थात् यह कि ग्रहम् स्वयं स्नायु-रोग को चाहता है,ग्रौर इसे जन्म देता है । पर ज़रा ठहरिए । शायद इसका सिर्फ़ यह तात्पर्य है कि ग्रहम् स्नायु-रोग को, जिसे रोकने में वह हर सूरत में ग्रसमर्थ है, स्वीकार करके प्रसन्न होता है, श्रौर यदि उसका कुछ लाभ उठाया जा सकता है तो वह उसका ग्रधिक से ग्रधिक लाभ उठाता है । यह तो बात का सिर्फ एक पहलू है। जहां तक यह प्रश्न है कि रोग से सुविधा या लाभ है, वहां तक यह ठीक है कि ग्रहम् स्नायु-रोग से दोस्ती रखकर बिलकुल खुश रहता है, पर इसके साथ होने वाले ग्रलाभों ग्रौर ग्रसुविधाग्रों पर भी विचार करना होगा । स्राम तौरसे शीघ्र ही यह दीख जाता है कि स्नायु-रोग को स्वीकार करके ग्रहम् ने नुकसान का सौदा किया है । इसने द्वन्द्व के समार्घान की बहुत भारी कीमत चुकाई है। लक्षणों के कारण होने वाले कष्ट शायद उतने ही खराब है जितना वह द्वन्द्व था जिसके स्थान पर थे ग्रा गए हैं, ग्रौर बहुत हद तक ये उससे बहुत खराब भी हो सकते हैं । ग्रहम् लक्षणों के दुःख से छूटना चाहता है, पर इसको रोग द्वारा दत्त सुविधा या रोगजनित लाभ नहीं छोड़ना चाहता, ग्रौर इसीमें उसे सफलता नहीं हो . सकती । इसलिए ऐसा दिखाई देता है कि इस सारे मामले में ग्रहम् का कर्तृ त्व ऐसा नहीं रहा जैसा कि उसने समभा था; ग्रौर हमें यह बात घ्यान में रखनी है।

यदि डाक्टर का कार्य करते हुए ग्रापको स्नायु-रोगियों के बहुत इलाज करने

पड़ें तो शीघ्र ही ग्राप यह ग्राशा करना छोड़ देंगे कि जो लोग ग्रपने रोग की बहत म्रधिक शिकायत करते हैं, वे आपकी सहायता लेने को सबसे अधिक तत्पर होंगे. ग्रौर सबसे कम कठिनाई पैदा करेंगे--वात इससे बिलकुल उलटी होगी। सब उदाहरणों में ग्राप ग्रासानी से समभ जाएंगे कि जिस चीज से रोगजनित लाभ की सहायता मिलती है, वह दमनों से उत्पन्न प्रतिरोध को ग्रीर ताकत देती है. श्रीर इलाज करने की दिक्कतें बढ़ा देती है; एक श्रीर तरह का रोगजनित लाभ भी है जो लक्षण के साथ पैदा होने वाले लाभ के बाद ग्राता है। जब रोग जैसा मानसिक संगठन काफी समय से चला त्राता है, तब ग्रन्त में वह एक स्वतन्त्र सत्ता का-सा स्वरूप प्राप्त करता माल्म होता है। इसमें ग्रात्मसंरक्षण की-सी निसर्ग-वृत्ति दिखाई देती है। यह मानसिक जीवन के दूसरे बलों के साथ, यहां तक कि उनके साथ भी जो बुनियादी तौर से इसके विरोधी हैं, एक तरह की संधि कर लेता है, श्रीर ऐसे मौके ग्राते रहते हैं जिनमें यह एक बार फिर उपयोगी ग्रीर समयोचित दिखाई देता है, और इस तरह इसे एक दितीय कार्य या गौरा कार्य मिल जाता है, जो इसकी स्थिति को फिर मजबूत बनाता है। रोग-शास्त्र का उदाहरण लेने के बजाय हम रोजाना के जीवन का एक प्रमुख उदाहरण लेंगे। कोई समर्थ मजदूर, जो अपनी जीविका कमाता है, अपने रोजगार में होने वाली किसी दुर्घटना से अंग-हीन हो जाता है। वह अब काम नहीं कर सकता, पर उसे मुआवजे के रूप में थोड़ी-सी सहायता मिलती है, ग्रौर वह यह सीख जाता है कि ग्रपनी ग्रंगहीनता का, भिखारी बनकर, किस तरह लाभ उठाया जा सकता है। उसका नया जीवन इतना हीन दर्जे का है, तो भी वही चीज उसे सहारा देती है जिसने उसके पूराने जीवन को नष्ट किया है। ग्रगर ग्राप उसकी ग्रसमर्थता दूर कर दें तो वह कुछ समय के लिए ग्रपनी जीविका से वंचित रह जाएगा, क्योंकि यह सवाल पैदा होगा कि क्या उसे ग्रब भी उसका पहले वाला काम मिल सकेगा ? जब किसी स्नायु-रोग में इस तरह रोग का द्वितीय या गौण लाभ उठाया जाने लगता है, तब हम उसे पहले वाले की कोटि में रख सकते हैं और दूसरा या गौए रोगजनित लाभ कह सकते हैं।

में श्रापको मोटे तौर से यह सलाह देना चाहता हूं कि रोगजनित लाभ के व्या-वहारिक महत्व को श्राप बहुत तुच्छ न सममें, श्रौर साथ ही इसके सैद्धान्तिक महत्व से बहुत श्रधिक प्रभावित भी न हों। पहले दिए गए श्रपवादों के श्रलावा भी, इस कारक से सदा उन दृष्टान्तों का स्मरण हो श्राता है, जो श्रोबरलेंडर ने फ्लोगंड ब्लैटर में 'पशुश्रों में बुद्धि' के बारे में दिए हैं। एक श्ररब एक सीधे पहाड़ के एक श्रोर काटकर बनाए हुए संकरे रास्ते पर ऊंट पर चढ़ा जा रहा है। रास्ते के एक मोड़ पर एकाएक उसे श्रपने सामने एक शेर दिखाई देता है, जो उसपर भपटने को तैयार है। भागने का कोई रास्ता नहीं; एक श्रोर खड़ है श्रौर दूसरी श्रोर सीधा पहाड़; पीछे लौटना श्रौर भागना भी श्रसम्भव है। लाचार वह हाथ-पांव छोड़ देता था। यह सच है कि तब वे दूसरे डाक्टर ढूंढ़ने का विचार करते थे, जो उनके यौन जीवन में इतनी दिलचस्पी न रखें।

उस समय भी यह बात भेरे ध्यान में ग्राए विना नहीं रही थी कि स्नाय-रोग का कारण सदा यौन जीवन ही नहीं दिखाई देता; ठीक है कि एक व्यक्ति किसी हानिकारक यौन ग्रवस्था के कारण रोगी हो जाएगा, पर दूसरा ग्रादमी इसलिए रोगी हो जाएगा कि उसकी सम्पत्ति नष्ट हो गई, या हाल में ही उसे कोई सख्त मस्तिष्क-रोग हो गया था। इन विभिन्नताग्रों का स्पष्टीकरण वाद में हुन्ना जब ग्रहम् ग्रौर राग में जो परस्पर सम्बन्ध होने का सन्देह था, वे समभ में ग्राए। व्यक्ति तभी स्नायु-रोग से पीड़ित होता है जब ग्रहम् की, राग को किसी न किसी तरह तृष्ति करने की, क्षमता नष्ट हो जाती है। यहम् जितना स्रधिक शक्तिशाली होगा, वह उतनी ही ग्रासानी से यह कार्य कर लेगा। ग्रहम् में ग्राने वाली प्रत्येक कमजोरी का, चाहे वह किसी भी कारण से आए, वही परिणाम होगा जो राग की श्रावश्यकता में बढ़ोतरी का, श्रर्थात् उससे स्नायु-रोग सम्भव हो जाएगा। ग्रहम् ग्रौर राग में कुछ ग्रौर भी, तथा घनिष्ट, सम्बन्ध हैं, जिनकी में इस समय चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अपने विषय-विवेचन में अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। हमारे लिए सबसे अधिक सारभूत ग्रौर सबसे अधिक शिक्षात्रद बात यह है कि स्नाय-रोग के लक्षणों को सहारा देने वाला ऊर्जा-संचय, सदा, श्रौर चाहे वह स्नायु-रोग किसी भी परिस्थिति में पैदा हुन्ना हो, राग द्वारा ही प्रस्तृत किया जाता है, जिसका इस तरह अप्रकृत प्रयोग होने लगता है।

श्रव मैं श्रापको श्रसली स्नायु-रोगों के श्रीर मनोस्नायु-रोगों के, जिसके पहले समूह (स्थानान्तरण स्नायु-रोगों) पर हम श्रव तक इतना विचार करते रहे, लक्षणों का निश्चायक श्रन्तर बताना चाहता हूं। श्रसली स्नायु-रोग श्रीर मनोस्नायु-रोग, इन दोनों में ही लक्षण रोग से चलते हैं; श्रर्थात् वे इसका उपयोग करने के श्रप्रकृत तरीके हैं, इसकी सन्तुष्टि की स्थानापन्न वस्तु हैं, पर श्रसली स्नायु-रोग के लक्षणों — सिरदर्द, दु:ख का सम्वेदन, किसी श्रंग की सन्तापयोग्य श्रवस्था, किसी कार्य का कमजोर हो जाना या निरोध——का मन में कोई 'श्रर्थ' या तात्पर्य नहीं होता। इतना ही नहीं कि वे मुख्यत: शरीर में प्रकट होते हैं, जैसा कि उदाहरण के लिए, हिस्टीरिया के लक्षणों में होता है, बिन्क वे स्वयं भी शुद्धत: श्रीर बिलकुल शारीरिक प्रकम हैं। उनका जन्म इस तरह के उलभ्कनदार मानसिक तंत्रों के बिना ही होता है, जिनका हमें यहां पता चला है। इसलिए वे वास्तव में वैसे लक्षण हैं जैसा पहले मनोस्नायु-रोगों को बहुत समय तक समभा जाता रहा। पर फिर वे उस राग की श्रभिव्यक्ति कैसे हो सकते हैं जिसे हमने मन में कार्य करते हुए बल के

<sup>?.</sup> Psychoneuroses. ?. Irritable.

रूप में जाना है ? ग्रसल में, इसका जवाब बड़ा सरल है। मैं मनोविश्लेषण पर सबसे पहले की गई ग्रापत्तियों में से एक ग्रापित की चर्चा करता हूं। यह कहा गया था कि मनोविश्लेषण के सिद्धान्तों में स्नायविक लक्षणों की सिर्फ मनोविज्ञान द्वारा व्याख्या करने की कोशिश की गई है ग्रीर इसलिए इससे कोई ग्राशा नहीं की जा सकती, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से कभी किसी भी रोग की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। इन ग्रालोचकों ने इस बात को भुला दिया था कि यौन कार्य जैसे सिर्फ शारीरिक चीज नहीं है, उसी तरह सिर्फ मानसिक चीज भी नहीं है। यह जैसे मानसिक जीवन को प्रभावित करता है, वैसे ही शारीरिक जीवन को भी प्रभावित करता है, वैसे ही शारीरिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यह जान लेने पर कि मनोस्नायु-रोगों के लक्षण इस कार्य में होने वाले किसी गड़बड़ के मानसिक परिणामों को प्रकट करते हैं, ग्रब हमें यह देखकर ग्राश्चर्य न होना चाहिए कि ग्रसली स्नायु-रोग यौन गड़बड़ियों के सीधे कायिक परिणामों को निरूपित करते हैं।

चिकित्सा-शास्त्र से हमें ग्रसली स्वाय-रोगों को समभने की दिशा में एक उप-योगी संकेत मिलता है (जिसे बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं ने स्वीकार किया है)। उनके लक्षण-सम्ह का ब्यौरा ग्रौर यह विशेषता कि उनका सब शारीरिक संस्थानों और कार्य पर एक साथ असर पड़ता है, उन रोगात्मक अवस्थाओं से असं-दिग्ध रूप से मिलती-जुलती है जो विजातीय टाक्सिनों के दीर्घकालीन प्रभाव से या एकाएक हट जाने से पैदा होती हैं, अर्थात् विषयुक्तता की या उस विष के अभाव की स्थितियों से असंदिग्ध रूप से मिलती-जुलती हैं। विकारों के इन दोनों समूहों में बैसेडो के रोग (ग्रर्थात् ग्रेव्'स डिजी़ज या एक्साफथैलिमक गायटर) जैसी ग्रव-स्थायों से तुलना करने पर और भी अधिक सादृश्य दिखाई देते हैं--इस रोग की ग्रवस्थाएं भी विष के प्रभाव से पैदा होती हैं, पर बाहर से प्राप्त विष से नहीं बल्कि उस विप से जो अन्दर के विपचन भें से पैदा होता है। मेरी राय में इन साद्श्यों से यह ग्रावश्यक हो जाता है कि हम सायु-रोगों को यौन विपचन में होने वाले विक्<mark>षोभों</mark> का परिणाम मार्ने -- ने विक्षोभ या तो इस कारण पैदा होते हैं कि व्यक्ति जितने यौन टाक्सिनों को दूर कर सकता है, उससे अधिक यौन टाक्सिन पैदा हो जाते हैं। ग्रथवा, इनका कारण वे ग्रान्तरिक ग्रीर मानसिक ग्रवस्थाएं है जो इन पदार्थों को उचित रीति से दूर करने में बाधा डालती हैं। यौन इच्छा के स्वरूप के बारे में ऐसी धारणाएं लोग ग्रादिकाल से मानते ग्राए हैं; प्रेम को 'मद' कहा जाता है; यह 'दवा के घूंट' लेने से पैदा हो सकता है—इन धारणाओं में कार्य करने वाले साधन को कुछ सीमा तक बाहरी दुनिया पर प्रक्षेपित कर दिया गया है। यहां हमें कामजनक क्षेत्रों का स्मरण स्राता है स्रीर इस कथन का ध्यान स्राता है कि यौन

<sup>?.</sup> Metabolism.

उत्तेजन स्रानेक स्रंगों में पैदा हो सकता है। इससे स्रागे 'यौन विपचन' या 'कामुकता के रसायन-शास्त्र' की बात बिलकुल खोखली है; हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, स्रौरहम यह भी तय नहीं कर सकते कि दो प्रकार के यौन पदार्थ माने जाएं जिन्हें 'नर' या 'स्त्री' कहा जाए, या राग से पैदा होने वाले सब उद्दीपनों का कारण एक यौनटाक्सिन मानकर संतोप कर लिया जाए। हमने मनोविश्लेषण सिद्धान्त का जो भवन खड़ा किया है, वह वास्तव में सिर्फ़ ऊपरी ढांचा है, जिसे कभी न कभी इसकी शारीरिक बुनियाद पर जमाना होगा, पर यह बुनियाद स्रभी हमें स्नात है।

विज्ञान के रूप में मनोविश्लेषण की विशेषता इसकी कार्य करने की विधियां हैं, इसकी वर्णित वस्तु नहीं । इन विधियों का जो सारभाग है, वह सभ्यता के इति-हास पर, धर्म-विज्ञान पर तथा पुराण-शास्त्र पर उसी तरह लागू किया जा सकता है, जैसे स्नायु-रोगों के अध्ययन पर । मनोविश्लेषण का लक्ष्य ग्रौर सफलता मान-सिक जीवन में अचेतन की खोज ही है, और कुछ नहीं। असली स्नायु-रोगों की समस्या, जिसमें लक्षण सम्भाव्यतः सीधे टाक्सिक, ग्रर्थात् विप-प्रभावजनित ग्राघात से पैदा होते हैं, मनोविश्लेषण के विचारणीय विषय नहीं। इससे उनपर कोई खास रोशनी नहीं पड़ सकती, श्रौर इसे वह काम जैविकीय तथा चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा के लिए ही छोड़ देना होगा। शायद ग्रब ग्राप यह वात ग्रधिक ग्रच्छी तरह समभ गए होंगे कि मैंने अपने विषय-प्रतिपादन के लिए यह सिलसिला क्यों चुना। यदि मेरा विचार स्नायु-रोगों के श्रध्ययन की भूमिका पेश करना होता तो निस्पंदेह यही ठीक होता कि मैं पहले (ग्रसली) स्नायु-रोगों के सरल रूप पेश करता श्रीर फिर उनसे चलकर राग के विक्षोभों से पैदा होने वाले श्रधिक उलभे हुए मनोधात्वीय विकारों पर पहुंचता । पहले विषय के बारे में मुफ्ते स्रनेक स्थानों से वह सामग्रो जमा करनी पड़ती, जो उसके बारे में हम जानते हैं, या हम सम-भते हैं कि हम जानते हैं; श्रौर इन पिछले स्नायु-रोगों के बारे में विचार करते हुए इन अवस्थाओं के रहस्य को समभने के सबसे महत्वपूर्ण टेक्नीकल साधन के रूप में मनोविदलेपण को पेश करना पड़ता, पर मुक्ते मनोविदलेषएा की भूमिका या परिचय देना था, और ऐसा ही मैंने कहा भी था। ग्रापको स्नाय-रोगों के बारे में कुछ समभा देने की अपेक्षा मैंने आपको मनोविद्यलेषण की एक रूपरेरूवा देना अधिक महत्वपूर्ण समभा, श्रौर इसलिए श्रसली स्नायु-रोग, जिनसे मनोविश्लेषण के श्रध्य-यन में कोई मदद नहीं मिलती, उचित रूप से सामने न लाया जा सका । मैं यह भी समभता हूं कि मेरा चुनाव स्रापके लिए स्रधिक उपयोगी था, क्योंकि मनोविश्लेषण की कान्तिकारी स्वयंसिद्धियां श्रौर दूरगामी सम्बन्ध-सूत्र इसे त्येक शिक्षित की दिलचस्पी का पात्र बनाते हैं, पर स्नायु-रोगों का सिद्धान्त ग्रौर चीजों की तरह चिकित्सा-शास्त्र का ही एक प्रकरण है।

फिर भी, ग्रापका यह ग्राशा करना उचित है कि हमें ग्रसली स्नाय-रोगों में कुछ दिलचस्त्री होनी चाहिए। मनोस्नायु-रोगों के साथ उनके निकट सम्बन्ध के ज कारण भी इसकी ग्रावश्यकता है। तो मैं ग्रापको यह बताऊंगा कि ग्रलसी स्नायु-रोग के हम तीन शुद्ध रूप मानते हैं : न्यू रैस्थीनिया या स्नायु-दुर्बलता, चिन्ता-स्नाय-रोग श्रोर हाइपोकोन्ड्रिया या उदासी रोग । इस वर्गीकरण पर भी श्रापत्ति उठाई गई है । ये सब शब्द निश्चित रूप से प्रयोग में स्राते हैं, पर उनका सर्थ सस्पष्ट स्रौर ग्रनिश्चित है। कुछ डाक्टर ऐसे हैं जो स्नायिवक रोगों की उलभनदार दुनिया में कोई भी भेद करने के विरोधी हैं, जो रोग-सत्ताग्रों या रोग-प्ररूपों में कोई भी विवेक करने पर ग्रापत्ति उठाते हैं, ग्रौर ग्रसली स्नायु-रोगों ग्रौर मनोस्नायु-रोगों का भेद भी नहीं मानते । मेरी राय में वे ग्रति करते हैं, ग्रौर उन्होंने जो दिशा चुनी है, वह तरक्की में सहायक नहीं हो सकती । ऊपर बताए गए तीन प्रकार के स्नायु-रोग बहुत बार शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। यह सच है कि वे ऋधिकतर एक दूसरे से ग्रीर किसी मनोस्नायु-रोग से मिले हुए होते हैं। इस तथ्य के कारण हमें उनमें विभेद करना ही नहीं छोड़देना चाहिए । विज्ञान में खनिज-शास्त्र के खनिजों ग्रौर कच्ची घातु के ग्रन्तर पर विचार कीजिए : खनिजों का ग्रलग-ग्रलग वर्गीकरण किया जाता है, जिसका एक कारण यह है कि वे बहुत बार ऐसे मणियों <sup>9</sup>के रूप में पाए जाते हैं जो ग्रपने ग्रासपास की ग्रौर वस्तुग्रों से स्वष्टतः भिन्न होते हैं; कच्ची धातु में खनिज मिले हुए होते हैं, जो अकरमात् नहीं मिल गए हैं, बल्कि अपने निर्माण के समय की अवस्थाओं के अनुसार मिले हैं। स्नायु-रोगों के सिद्धान्त में स्नायु-रोगों के परिवर्धन के प्रक्रम के बारे में हमें इतनी थोड़ी जानकारी है कि ग्रपने कच्ची धातु सम्बन्धी ज्ञान की तरह हम कोई ज्ञान क्रमबद्ध नहीं कर सकते; पर लक्षणों के समूह में से पहचान योग्य रोग-लक्षणों को, जिनकी ग्रलग-ग्रलग खनिजों से तुलना की जा सकती है, पहले अलग कर लेना निश्चित ही सही दिशा में कदम उठाना है।

ग्रसली स्नायु-रोगों ग्रौर मनोस्नायु-रोगों के बीच मौजूद एक ध्यान देने योग्य सम्बन्ध-सूत्र से मनोस्नायु-रोगों में लक्षण-निर्माण के बारे में कीमती सहायता मिलती है; ग्रसली स्नायु-रोग का लक्षण बहुधा मनोस्नायु-रोग के लक्षण का नाभिक या केन्द्र ग्रौर प्रारम्भिक ग्रवस्था होता है। इस तरह का सम्बन्ध-सूत्र स्नायु-दुर्वलता ग्रौर उस स्थानांतरण स्नायु-रोग में, जिसे कन्वर्शन-हिस्टीरिया कहते हैं, चिन्ता-स्नायु-रोग ग्रौर चिन्ता-हिस्टीरिया में बहुत स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, बिल्क यह उदासी या हाइपोकोन्ड्रिया में ग्रौर पैराफेनिया (डेमेन्शिया प्रिकौन्स ग्रौर पैरानोइया) नामक स्नायु-रोग के रूपों में भी पाया

Crystal.

जाता है, जिसपर हम ग्रागे चलकर विचार करेंगे। उदाहरण के लिए, हिस्टीरिया वाले का सिर-दर्द या पीठ-दर्द ले लीजिए। विश्लेषण से पता चलता है कि संघनन ग्रौर विस्थापन द्वारा यह एक पूरी की पूरी रागात्मक कल्पनाग्रों, या स्मृतियों की सारी की सारी श्रृंखला के लिए स्थानापन्न सन्तुष्टि बन गया है, पर किसी समय यह दर्द वास्तविकता था, एक गौन टाक्सिन का प्रत्यक्ष लक्ष्य था, एक गौन उत्तेजन का शारीरिक प्रकाशन था। हम यह नहीं मानते कि हिस्टीरिया के सब लक्षणों में इस तरह का एक नाभिक होता है, पर बहुधा यह बात सच होती है ग्रौर शरीर पर रागात्मक उत्तेजन के जो भी स्वस्थ या रोगात्मक परिणाम होते हैं, वे हिस्टीरिया के लक्षण-निर्माण के प्रयोजन पूरे करने के लिए विशेष रूप से ग्रानुकूल बने हुए होते हैं। सम्भोग-कार्य के साथ होने वाले गौन उत्तेजन के ग्रस्थायी चिह्न उसी तरह लक्षण-निर्माण के लिए सबसे ग्रधिक उपयुक्त ग्रौर सुविधाजनक सामग्री के रूप में मनोस्नायु-रोग को लाभ पहुंचाते हैं।

इसी तरह का एक प्रक्रम निदान और चिकित्सा की दृष्टि से विशेष महत्व का है। उन व्यक्तियों में, जिनमें स्नायिन होने की प्रवृत्ति मौजूद रहती है, पर जिनमें अभी बड़े पैमाने पर कोई स्नायु-रोग परिविध्त नहीं हुआ है, आम तौर से कोई अस्वस्थ शरीरावस्था—शायद कोई प्रदाह या चोट लक्षण-निर्माण के काम को चालू कर देती है। इसके परिणामस्वरूप, स्नायु-रोग यथार्थता द्वारा प्रस्तुत केए गए लक्षण पर तेज़ी से भपट पड़ता है और इसे उन अचेतन कल्पनाओं को निरूपित करने में प्रयुक्त करता है जो अभिव्यक्ति के किसी साधन की प्रतीक्षा में चुप पड़ी थीं। इस तरह की अवस्था में डाक्टर पहले एक पद्धित से इलाज करेगा, फिर दूसरी से। वह या तो उस शारीरिक आधार को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिसपर लक्षण खड़ा है और इसके मुखर स्नायिनक विशदन के बारे में परेशान नहीं होगा, अथवा स्नायु-रोग का इलाज करेगा जो अवसर पाकर पैदा हो गया है, और उस शारीरिक उद्दीपन को एक ओर छोड़ देगा, जिसने इसे प्रेरित किया है। कभी एक रीति सफल होगी, और कभी दूसरी, और सफल रीति को ही उचित माना जाएगा। इस तरह के मिले-जुल केसों के लिए कोई व्यापक नियम नहीं बताया जा सकता।

<sup>?.</sup> Inflammation.

## चिन्ता

मैंने सामान्य स्नायविकता के बारे में अपने पिछले व्याख्यान में ग्रापको जो कुछ बताया था, उसे ग्रापने मेरे सब वर्णनों में सबसे ग्रधिक ग्रपर्याप्त ग्रीर ग्रधरा समभा होगा। मैं जानता हुं कि यह ऐसा ही था, ग्रीर मुभे ग्राशा है कि ग्रापको यह देखकर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने चिन्ता का कोई उल्लेख नहीं किया, जिसकी सब स्नायविक लोग शिकायत करते हैं और जिसे वे अपना सबसे भयंकर दुश्मन बताते हैं। चिन्ता (या त्रास ग्रर्थात् घोर चिंता) सचमुच बड़ा तीव्र रूप धारण कर सकती है, स्रीर परिणामत: बड़ी पागलपन भरी सतर्कतास्रों का कारण बन सकती है, पर कम मे कम इस मामले में, मैं ग्रापको थोड़े में नहीं टालना चाहता था । इसके विपरीत, मैंने स्नायविक चिन्ता की समस्या ग्रापके सामने यथा-सम्भव स्पष्ट रूप से पेश करने का श्रीर उसपर बारीकी से विचार करने का निश्चय किया हम्राथा।

चिन्ता (या त्रास) का वर्णन करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं; हर व्यक्ति ने किसी न किसी समय इस संवेदन को, या श्रधिक सही रूप में कहा जाए तो इस भाव-दशा को स्वयं अनुभव किया है। पर मेरी राय में इस बात पर काफ़ी गम्भीर विचार नहीं हुया कि स्तायविक लोग ही चिन्ता से, ग्रौरों की ग्रपेक्षा मात्रा में ग्रौर तीवता में ग्रधिक, कष्ट क्यों पाते हैं ? शायद यह तो स्वयंसिद्ध मान लिया गया है कि उन्हें यह कष्ट होना ही चाहिए। सच पूछिए तो चिन्ता और स्नायविकता शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, मानो उनका एक ही अर्थ हो, परन्तु यह उचित नहीं। कुछ लोग चिंतायुक्त होते हैं, पर वे स्नायविक (नर्वस) नहीं होते; श्रौर इनके श्रलावा, ऐसे स्नायु-रोगी होते हैं जिनमें बहुत-से लक्षण होते हए भी चितित या त्रस्त होने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। जो कुछ भी हो, पर एक बात निश्चित है कि चिन्ता या त्रास की समस्या वह केन्द्र-बिन्दू है जो सब तरह के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्नों को एक सिलसिले में बांध देता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके हल होने से हमारे सारे मानसिक जीवन पर अवश्य ही बहुत स्रिधिक प्रकाश पड़ेगा। मेरा यह दावा नहीं है कि मैं इसका कोई त्रुटिहीन समाधान पेश कर सकता हूं, पर ग्राप यह ग्राशा अवश्य करते होंगे कि मनोविश्लेषण ने इस समस्या पर भी चिकित्सा-शास्त्र की प्रचलित रीति से भिन्न प्रकार से विचार किया होगा। चिकित्सा-शास्त्र में मुख्य बात उन शारीरीय प्रक्रमों को माना जाता है, जिनसे चितावाली अवस्था पैदा होती है। हमें पढ़ाया जाता है कि मैंडुला ग्रीब्लौंगैटा, ग्रर्थात् मस्तिष्क-पुच्छ, उद्दीपित हो जाता है, ग्रीर रोगी को कहा जाता है कि तुम्हें वेगलस्नायु में स्नायु-रोग है। मस्तिष्क-पुच्छ एक ग्राश्चर्यकारक ग्रीर सुन्दर वस्तु है। मुक्ते ग्रच्छी तरह याद है कि मैंने वर्षों पूर्व इसके ग्रध्य-यन पर कितना समय ग्रीर श्रम लगाया था, पर ग्राज मुक्ते यह कहना पड़ता है कि चिन्ता के मनोवैज्ञानिक रूप को समक्ते के लिए, जिन स्नायु-मार्गों से उत्तेजन चलते हैं, उनकी जानकारी सबसे ग्रधिक महत्वहीन है।

चिंता या त्रास ग्रौर स्नायविकता में अन्तर करना चाहिए। चिंता को वस्त-निष्ठ या **ग्रालम्बननिष्ठ चिता** भसमभना चाहिए, ग्रीर स्नायविकता को स्नाय-विक चिंता कहना चाहिए। बात यह है कि यथार्थ या वास्तविक चिंता या त्रास हमें बिलकुल स्वाभाविक ग्रीर बुद्धिसंगत चीज प्रतीत होता है। इसे किसी बाहरी खतरे या किसी ग्राघात के, जिसकी सम्भावना है, ग्रौर जो पहले ही पता चल रहा है, ज्ञान की प्रतिकिया कहना चाहिए। यह पलायन के रिफ्लेक्स ग्रर्थात् प्रतिक्षेप, के साथ जुड़ा है, स्रोर इसे स्रात्मसंरक्षण की निसर्ग-वृत्ति की स्रभिव्यक्ति माना जा सकता है। इसके अवसर, अर्थात् वे वस्तुएं और स्थितियां जिनके बारे में चिता महसूस की जाती है, स्वष्टत: बाहरी दुनिया के बारे में व्यक्ति की जानकारी ग्रौर शक्ति की अनुभूति की अवस्था पर बहुत दूर तक निर्भर हैं। हमें यह बात बिलकुल स्वाभाविक लगती है कि कोई जंगली स्रादमी तोप या सूर्य-महण को देखकर डर जाए, पर पढ़ा-लिखा आदमी, जो तोप को चला सकता है, श्रीर सूर्य-ग्रहण की भविष्य-वाणी कर सकता है, वैसी ही स्थिति में बिलकुल भी नहीं डरता। कभी-कभी ज्ञान ही भय पैदा करता है, क्योंकि यह खतरे को जल्दी ही प्रकट कर देता है। इस प्रकार जंगली ग्रादमी जंगल में कोई पद-चिह्न देखकर ग्रातंकित हो जाएगा, पर उसका ग्रर्थं न जानने वाले बाहरी मनुष्य के लिए उसका कोई महत्व नहीं है; उसके लिए इसका इतना ही ग्रर्थ है कि कोई जंगली पशु ग्रासपास मौजूद है; ग्रौर ग्रनुभवी नाविक क्षितिज पर छोटा-सा मेघ-खण्ड देखकर चितित हो जाएगा क्योंकि इसका श्रर्थ यह है कि तूफान स्राने वाला है पर मुसाफिर के लिए इस मेघ-खण्ड का कोई ग्रर्थ नहीं है।

परन्तु गहराई से विचार करने पर हमें ग्रपने इस खयाल को ऊपर से नीचे

<sup>?.</sup> Objective anxiety.

तक बदलना होगा कि ग्रालम्बनिनिष्ठ चिंता बुद्धिसंगत ग्रीर इष्टकर या वांछनीय है। खतरे को निकट देखकर इष्टकर या वांछनीय व्यवहार तो सचमुच यही होगा कि ठण्डे दिमाग से यह सोचा जाए कि ग्राने वाले खतरे के मुकाबले में हमारे पास कितनी ताकत है, ग्रीर फिर यह फैसला किया जाए कि सफलता की सबसे ग्रधिक ग्राशा पलायन से है, या बचाव से, या हमले से। पर त्रास का इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्य उतनी ही ग्रच्छी तरह, बिल्क उससे भी ग्रधिक ग्रच्छी तरह किया जा सकेगा, यदि त्रास पैदा न हो। ग्राप यह भी देखेंगे कि जब त्रास ग्रधिक होता है, तब वह बहुत ही ग्रनिष्टकर हो जाता है। यह सारी किया, यहां तक कि पलायन या भागने में भी ग्रसमर्थ कर देती है। खतरे की प्रतिक्रिया ग्राम-तौर से दो चीजों के मेल के रूप में होती है—भय-मनोविकार ग्रीर प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही; डरा हुग्रा पशु भयभीत होता है ग्रीर भागता है, पर इसमें इष्टकर या वांछनीय बात भागना है, भयभीत होना नहीं।

इसलिए यह धारणा प्रवल हो जाती है कि चिन्ता पैदा होना कभी भी वांछनीय नहीं। शायद त्रास वाली स्थित की ग्रधिक वारीको से छान-बीन करने पर हम इसे ग्रच्छी तरह समभ सकेंगे। इसके बारे में पहली बात खतरे के लिए 'तैयारी' है, जो पहले से ग्रधिक तीं ज्ञानेन्द्रिय ग्रवबोधन ग्रौर कर्मेन्द्रिय तनाव के रूप में प्रकट होती है। यह सशंक तैयारी साष्टतः लाभकारक होती है। सच पूछिए तो इसके ग्रभाव में बड़े गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। तब इसके बाद, एक ग्रोर तो कर्मेन्द्रिय की किया होती है, जो प्रथमतः भागने ग्रौर ऊंचे स्तर पर प्रतिरक्षा या बचाव की कार्यवाही के रूप में होती है; ग्रौर दूसरी ग्रोर, इसके बाद वह ग्रवस्था पैदा होती है जिसे हम चिन्ता या त्रास का संवेदन कहते हैं। यह त्रास का परिवर्धन जितना ही क्षणिक ग्रौर संकेतमात्र होता है, उतना ही यह सर्चित तैयारी की ग्रवस्था से किया करने की ग्रवस्था में ग्राने में कम बाधा डालता है, ग्रौर उतने ही ग्रधिक वांछनीय रूप से सारा घटनाकम ग्रागे बढ़ता है। इसलिए सर्चित तैयारी मुभे इष्ट-कर या वांछनीय ग्रंश प्रतीत होती है, ग्रौर चिंता का परिवर्धन, या बढ़ना, ग्रनिष्ट-कर या ग्रवांछनीय ग्रंश मालूम होता है।

मैं यहां इस विवाद में नहीं पड़्ंगा कि चिंता (या त्रास) , भय ग्रौर डर का ग्राम प्रयोग में एक ही ग्रथं होता है, या ग्रलग-ग्रलग । मेरी राय में चिंता स्थिति या ग्रवस्था से सम्बन्ध रखती है, ग्रौर वह वस्तु या ग्रालम्बन की ग्रोर ध्यान नहीं देती, जबकि भय शब्द में वस्तु या ग्रालम्बन की ग्रोर ध्यान जाता है; डर शब्द का तो एक विशेष ग्रथं मालूम होता है, ग्रथीत् यह उस दशा से ही सम्बन्ध रखता है जो पहले संचित तैयारी बिना किए ग्रप्रत्याशित रूप से ग्रापड़ने वाले खतरे से

<sup>?.</sup> Anxiety or Dread. ?. Fear. ₹. Fright.

पैदा होती है। तो, यह कहा जा सकता है कि चिता डर से बचने का एक साधन है। ग्रापके घ्यान में यह बात ग्रवश्य ग्राई होगी कि चिन्ता शब्द के प्रयोग में कुछ ग्रस्पष्टता रहती है। ग्राम तौर से यह समभा जाता है कि जिसे हमने 'परिवधित' चिंता कहा है, उसके ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिनिष्ठ या ग्राशयनिष्ठ ग्रवस्था चिंता है। यह अवस्था एक भाव या मनोविकार कहलाती है, पर गतिकीय अर्थ में भाव भा मनोविकार क्या होता है ? यह निश्चित ही एक संकूल चीज है। भाव में सबसे पहले तो, कुछ कर्मस्नायु-उद्दीपन या विसर्जन होते हैं; श्रीर फिर कुछ संवेदन होते हैं, जो स्वयं दो प्रकार के होते हैं -- कर्म-स्नायु द्वारा की गई किया स्रों का अवबोधन या ज्ञान, और वे प्रत्यक्ष रूप से सुखात्मक या दुःखात्मक संवेदन, जिनसे भाव में उसका 'प्रधान स्वर' पैदा होता है। पर मैं नहीं समकता कि यह वर्णन भाव के सारतत्व को स्पष्ट कर देता है। कुछ भावों में ऋधिक गहराई तक जाया जा सकता है, श्रौर यह देखा जा सकता है कि उस सारी संकुल संरचना को एक जगह बांधने वाली गांठ का स्वरूप किसी विशिष्ट, बहुत ग्रर्थपूर्ण पूर्व ग्रनुभव की पुन-रावृत्ति या दोहराने का होता है। यह अनुभव किसी सार्वित्रिक प्ररूप का बहुत आरम्भिक काल का संस्कार ही हो सकता है, जो व्यव्टि के बजाय सीशीज के पूर्व-इतिहास में रहा हो। अपनी बात अधिक साफ करने के लिए मैं यों कह सकता हं कि भाव की अवस्था की रचना हिस्टीरिया के दौरे जैसी अर्थात् किसी संस्मरण का अवक्षेप होती है। इसलिए हिस्टीरिया के दौरे की तुलना किसी नवनिर्मित व्यिष्टिगत भाव से की जा सकती है, श्रीर प्रकृत भाव की तुलना सार्वजनिक हिस्टी-रिया से, जो मनुष्यमात्र को उत्तराधिकार में मिला है, की जा सकती है।

यह मत समिभए कि भावों के विषय में मैं जो कुछ बता रहा हूं, वह प्रकृत मनोविज्ञान की सामान्य सम्पत्ति है। इसके विपरीत, ये ग्रवधारण-मनोविश्लेषण की भूमिं पर पैदा हुए हैं और ये वही देशज हैं। मनोविज्ञान भावों के विषय में जो कुछ कहता है—उदाहरण के लिए, जेम्स लांगे सिद्धान्त—वह बाह्य मनोविश्लेषकों को बिलकुल समभ में नहीं ग्राता, और हमारे लिए उसपर विचार करना ग्रसम्भव है। पर हम भावों के विषय में जो कुछ जानते हैं, वह कोई ग्रन्तिम रूप से निर्णीत बात नहीं है। यह तो इस रहस्यमय क्षेत्र में अपना पैर जमाने का ग्राधार प्राप्त करने की पहली कोशिश है। ग्रच्छा तो, हम समभते हैं कि हम यह जानते हैं कि इस विता-भाव में पुनरावृत्ति के रूप में पुनरत्पादित होने वाला यह ग्रादि संस्कार क्या है। हम समभते हैं कि यह जन्म का ग्रनुभव है—यह ऐसा ग्रनुभव है जिसमें दु:खात्मक भावनाग्रों का, उत्तेजन के विसर्जनों का, ग्रौर शारीरिक संवेदनों का ऐसा गुंफन हो जाता है कि यह उन सब ग्रवसरों के लिए, जिनमें जीवन को खतरा

<sup>?.</sup> Affect. ?. Indigenous.

होता है, एक मूल रूप बन जाता है, ग्रौर फिर सदा हमारे ग्रन्दर त्रास या 'विता' की ग्रवस्था के रूप में बार-बार पुनरुत्पादित होता है। रक्त के बदलते र**हने में** (ग्रर्थात भीतरी श्वसन में) रुकावट से उद्दीपन में ग्रत्यधिक वृद्धि के कारण जन्म के ्र समय में चिता त्रनुभव हुई थी; इसलिए पहली चिता टार्क्सिक त्र्यर्थात् विषीय कारण से पैदा हुई थी। (जर्मन का)**अंग्स्ट** शब्द (चिता) **अंगुस्टीम्रो, भ्रंगे**—संकरा-स्थान -- सांस लेने में होने वाले कसाव पर बल देता है; यह कसाव उस समय एक वास्तविक स्थिति के परिणामस्वरूप पैदा हुग्रा था, ग्रीर बाद में किसी भी भाव से इसकी प्रायः सदा पुनरावृत्ति होती है। यह बात भी बड़ी व्यंजनापूर्ण है कि पहली चिंता-स्रवस्था माता से स्रलग होने के मौके पर हुई। स्वभावत: हम यह मानते हैं कि इस पहली चिंता अवस्था को पुनरुत्पादित करने की प्रवृत्ति या स्वभाव जीव-पिंड में इतनी गहराई से ग्रात्मसात् हो गया है कि ग्रसंख्य पीढ़ियों में कोई एक मनुष्य भी चिंता-भाव से नहीं बच सकता, चाहे वह किंवदन्तियों में ग्रानेवाला मैं कडफ ही क्यों न हो, जो अपनी माता के गर्भ से, चीरकर, असमय में ही निकाल लिया गया था, श्रौर इसलिए जिसने जन्म-काल का स्वयं स्रनुभव नहीं किया। स्तन्यपायी प्राणियों के म्रलावा, दूसरे प्राणियों के लिए चिंता-म्रवस्था का मृल रूप क्या होगा, यह हम नहीं कह सकते। हम यह नहीं जानते हैं कि उनमें संवेदनों का वह संकुलन कौन-सा है जो हमारे भय के तुल्य है।

शायद श्रापको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इस तरह के विचार पर हम कसे पहुंचे कि जन्म चिन्ता-भाव का मूल स्रोत और मूल रूप है। इसमें परिकल्पना का कोई कार्य नहीं था। इसके विपरीत, मैंने ग्राम जनता के प्रतिभ ज्ञान सम्पन्न मन से एक विचार लिया। बहुत वर्ष पहले कुछ तरुण चिकित्सक, जिनमें में भी था, भोजन के लिए मेज के इर्द-गिर्द बैठे थे, श्रौर गर्भ-चिकित्सालय का डाक्टर हमें दाइयों की हाल में हुई परीक्षा की मनोरंजक बातें बता रहा था। एक परी-क्षार्थी से जब यह पूछा गया कि जन्म के समय मेकोनियम (शिशु का मल)पानी में मौजूद हो तो इसका क्या श्रथं है, तो उसने तुरन्त उत्तर दिया, "बालक डर गया है।" उसका मज़ाक उड़ाया गया, श्रौर उसे फेल कर दिया गया; पर मैं मन ही मन उसके पक्ष में हो गया, श्रौर मुफे यह सन्देह होने लगा कि उस बेचारी श्रनपढ़ श्रौरत के निर्मूल श्रवबोधन ने एक बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध-सूत्र का उद्घाटन किया।

श्रव स्नायिवक चिंता पर विचार की जिए। स्नायिवक व्यक्तियों की चिन्ता में कौन-कौन-सी विशेष बातें श्रीर श्रवस्थाएं होती हैं? इस विषय में बहुत कुछ वर्णन करना होगा। सबसे पहले तो उनमें एक व्यापक भय का भाव दिखाई देता है, जिसे हम 'मुक्त उड़ती हुई' चिंता कहते हैं, जो जरा भी उपयुक्त दीखने वाले किसी भी विचार से श्रपने को जोड़ने को तैयार रहती है, श्रीर निर्णय पर श्रसर

डालती है, भविष्य की ग्राशंका पैदा कर देती है ग्रौर यह प्रतीक्षा करती रहती है कि उसका ग्रौचित्य सिद्ध करने वाला कोई ग्रवसर ग्राए। इस ग्रवस्था को हम 'साशंक त्रास' या सिंचत ग्राशंका कहते हैं। इस तरह की चिता से पीड़ित लोग सदा सब सम्भव परिणामों में से सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं, प्रत्येक ग्राक-स्मिक घटना को ग्रपशकुन समभते हैं, ग्रौर प्रत्येक ग्रानिश्चतता का बुरे से बुरा ग्रुर्थ लगाते हैं। बुरा होने की इस तरह की ग्राशंका की प्रवृत्ति कुछ लोगों में चरित्र के गुण के रूप में होती है, जिन्हें ग्रौर किसी रूप में रोगी नहीं कहा जा सकता, ग्रौर उन्हें हम 'ग्रातिचिन्तित', 'ग्रातित्रस' या निराशावादी कहते हैं। पर जिस स्नायु-रोग को मैंने चिन्ता-स्नायु-रोग कहा है, उसके साथ सदा साशंक चिता बहुत मात्रा में होती है। इस चिता-स्नायु-रोग को मैं 'ग्रसली स्नायु-रोगों' में रखता हूं।

चिन्ता के इस प्ररूप के मुकाबले में दूसरी श्रोर इसका एक दूसरा रूप भी है, जो मन में बहुत ग्रधिक सीमित क्षेत्र में घिरा हुग्रा होता है, ग्रीर कुछ निश्चित वस्तुत्रों ग्रीर स्थितियों से जुड़ा हुग्रा रहता है। यह चिंता बड़ी विविध ग्रीर विचित्र 'फोबिया' या 'भीतियों' की चिंता है। प्रसिद्ध ग्रमेरिकन वैज्ञानिक स्टेनलीहाल ने हाल में इन बहुत सारी भीतियों या 'फोबिया' को बड़े-बड़े यूनानी नाम देने का परिश्रम किया है। वे सुनने में मिस्र के दस जिन्नों जैसे मालूम होते हैं; फ़र्क इतना ही है कि ये दस से बहुत अधिक हैं। जरा देखिए कि भीति का ग्रालम्बन कौन-कौन-सी चीज हो सकती है : ग्रंधेरा, खुली हवा, खुले स्थान, बिल्लियां, मकड़े, टिड्डे, सांप, चूहे, बिजली की गरज, तेज नोक, खून, घिरी हुई जगह, भीड़, एकान्त, पूलों को पार करना, अधरती या समुद्र पर यात्रा इत्यादि । इस गड़बड़ भाले को कूछ काबू में लाने के लिए हम उन्हें तीन समूहों में बाट देते हैं : भय पैदा करने वाली बहुत-सी वस्तुएं ग्रौर स्थितियां तो हम प्रकृत या स्वस्थ लोगों के लिए भी भयानक हैं। उनका खतरे से कुछ सम्बन्ध है, ग्रौर ये भीतियां या फोबिया हमें कुछ हद तक समभ में श्राती हैं, हालांकि उनकी तीवता श्रतिरंजित मालूम होती है। उदाहरण के लिए हम में से अधिकतर लोगों को सांप देखकर परे हट जाने की भावना पैदा होती है। यह कहा जा सकता है कि सांप-भीति मानव जाति में सब जगह मौजूद है । चार्ल्स डारविन ने इस बात का बड़ा सजीव वर्णन किया है कि किस तरह वह ग्रपनी ग्रोर तेजी से ग्राने वाले सांप को देखकर ग्रपने त्रास को नियंत्रित नहीं कर सका, यद्यपि वह यह जानता था कि एक मोटे शीशे के भीतर वह सुरक्षित है। दूसरे समूह में वे स्थितियां हैं, जिनका ग्रब भी खतरे से कुछ सम्बन्ध है, पर वह खतरा श्राम तौर से बहुत मामूली समभा जाता है। ग्रधिकतर स्थिति-भीतियां इस समृह में श्राती हैं। हम जानते हैं कि घर में रहने के समय की अपेक्षा रेलगाड़ी में विनाश,

<sup>?.</sup> Actual neuroses.

ग्रथित् टक्कर, का सामना होने का ग्रधिक मौका है। हम यह भी जानते हैं कि जहाज डूब सकता है ग्रौर ऐसा होने पर ग्रामतौर से ग्रादमी डूब जाते हैं, पर हम इन खतरों पर सोचते नहीं रहते, ग्रौर बिना चिंता के रेल ग्रौर जहाज में सफ़र करते हैं। यह भी निश्चित है कि यदि कोई पुल ऐसे समय टूट जाए जब हम उसे पार कर रहे हैं तो हम जलधारा में जा पड़ेंगे। पर ऐसी घटनाएं इतनी कम होती हैं कि हम इन्हें विचार करने योग्य खतरा नहीं समभते। एकांत में भी खतरे हैं, ग्रौर कुछ परिस्थितियों में हम इनसे बचना चाहते हैं, पर यह नहीं कि हम किसी भी ग्रवस्था में क्षण भर के लिए भी इसे सहन नहीं कर सकते। यही बात भीड़, घिरी हुई जगह, बिजली की गरज ग्रादि पर लागू होती है। इन भीतियों में हमारे लिए ग्रपरिचित बात उनकी वस्तु उतनी नहीं है जितनी कि उनकी तीन्नता। किसी भीति या फोबिया के साथ जो चिंता होती है, वह निश्चित रूप से ग्रवर्णनीय होती है। ग्रौर कभी-कभी हमें यह महसूस होता है कि स्नायु-रोगी उन वस्तुग्रों से सचमुच जरा भी नहीं डरते, जिनसे हमारे ग्रन्दर कुछ परिस्थितियों में चिंता पैदा हो जाती है ग्रौर जिसे वे उन्हीं नामों से पुकारते हैं।

ग्रव एक तीसरा समूह रह जाता है जो हमें बिलकुल समक्त में नहीं ग्राता। जब कोई ताकतवर वयस्क ग्रादमी श्रपने ही सुपरिचित नगर में किसी सड़क या चौराहे को पार करने में डरता है, या जब कोई स्वस्थ ग्रौर वयस्क स्त्री सिर्फ़ इस कारण प्रायः बेहोश हो जाती है कि कोई बिल्ली उसके कपड़े से रगड़ती चली गई, या कोई चुहा कमरे में से भागा, तो हमें इन घटनाग्रों का किसी खतरे से सम्बन्ध कैसे दिखाई दे सकता है ? पर स्पष्टतः इन लोगों के लिए खतरा मौजूद है। इस तरह की (मनुष्येतर) प्राणि-भीति में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके प्रति मनुष्य की घुणा अधिक तीव्र हो जाने के कारण ऐसा होता है; ग्रसल में बिलकुल इसके विपरीत बात सिद्ध होती है, क्योंकि ऐसे कितने ही लोग हैं जो, उदाहरण के लिए, बिल्ली को देखकर उसे ग्रवश्य ग्रपनी ग्रोर बुलाएंगे,ग्रीर थपथपाएंगे। चूहे से बहुत-सारी स्त्रियां डरती हैं, पर फिर भी यह बहुत प्रचलित पुकारने का नाम है। बहुत-सी लड़िकयां, जो श्रपने प्रेमियों द्वारा इस नाम से पुकारे जाने पर प्रसन्न हो जाती हैं, उस छोटे-से सचमुच के प्राणी को देखकर भय से चिल्ला उठती हैं। जो श्रादमी सड़कें ग्रौर चौराहे पार करने में डरता है, उसके व्यवहार से हमें एक ही बात प्रतीत होती है, कि वह छोटे वालक की तरह व्यवहार कर रहा है। बालक को सीघे शब्दों में यह समभाया जाता है कि ऐसी स्थितियां खतरनाक होती ह ग्रौर इस ग्रादमी की चिंताएं भी तब दूर हो जाती हैं जब कोई ग्रीर ग्रादमी उसे खुली जगह से पार करा देता है।

चिंता के जिन दो रूपों का वर्णन हमने किया है, ग्रर्थात् 'मुक्त उड़ता हुग्रा' साशंक त्रास ग्रौर वह त्रास जो भीतियों या फोबिया से बंधा हुग्रा है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक कुछ आगे बढ़ने पर दूसरा वन जाता हो। ऐसा बहुत कम होता है कि वे जुड़े हुए हों, और वह भी मानो कभी संयोग-वश। साधारण भयपूर्णता के तीव्रतमरूप से भी भीति या फोविया पैदा होना आवश्यक नहीं। जिन लोगों को सारे जीवन एगोरा फोविया या खुला स्थान पार करने की भीति सताती रही है, वे निराशावादी साशंक त्रास से बिलकुल मुक्त हो सकते हैं। बहुत-सी भीतियां, उदाहरण के लिए, खुले स्थानों का या रेलयात्रा का भय, पहली बार बाद के जीवन में ही स्पष्ट रूप से पैदा होती हैं; और भीतियां, जैसे अधेरे, बिजली या (मनुष्येतर) प्राणियों का भय, शुरू से मौजूद मालूम होती हैं। पहले प्रकार की भीतियां गम्भीर रोग की सूचक हैं, और दूसरे प्रकार की विलक्षणताओं की सूचक हैं। जिस मनुष्य में इन पीछेवाली भीतियों में से कोई विद्यमान है, उसके बारे में यह समक्ता जा सकता है कि उसमें इस जैसी और भीतियां भी होंगी। इतनी बात और कह दूं कि हम इन सब भीतियों को जिता-हिस्टीरिया के अन्तर्गत रखते हैं, अर्थात् हम उन्हें उस प्रसिद्ध विकार से निकट सम्बन्ध रखने वाला मानते हैं, जो कन्वर्शन हिस्टीरिया या कायापलट-हिस्टीरिया कहलाता है।

स्नायु-रोगियों की चिंता का जो तीसरा रूप है, वह हमें उलक्कन में डाल देता है; चिन्ता का ग्रांर जिस खतरे से डर है, उसका जरा-सा भी सम्बन्ध नहीं दिखाई देता । यह चिंता, उदाहरण के लिए, हिस्टीरिया में, हिस्टीरिया के लक्षणों के साथ पैदा होती है; या उत्तेजन की अनेक अवस्थाओं में पैदा होती है, जिनमें हमें यह तो ग्राशा करनी चाहिए कि कोई भाव प्रदिशत होगा, पर वह चिता-भाव हो होगा यह स्राशा बिलकुल नहीं करनी चाहिए; या परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध न रखनेवाला ग्रौर हमें तथा रोगी को भी न समभ में ग्रानेवाला एक ग्रसम्बद्ध चिता-दौरा होता है। दूर-दूर तक देखने पर भी कोई ऐसा खतरा या मौका नज्र नहीं ग्राता, जिसे ग्रतिरंजित रूप देकर भी इसका कारण बताया जा सके। इसलिए इन श्राप से श्राप पैदा हो जाने वाले दौरों या श्राक्रमणों से यह पता चलता है कि उस संकूल दशा को जिसे हम चिंता कहते हैं, दो खंडों में बांटा जा सकता है। सारे हमले या दौरे को एक तीव्र परिवर्धित लक्षण, कंपकंपी, कमजोरी, दिल की धड़कन, सांस बन्द होने के द्वारा निरूपित किया जा सकता है; ग्रौर वह सामान्य भावना, जिसे हम चिंता कहते हैं, बिलकुल ग्रनुपस्थित हो सकती है, या नजर में ग्राने के ग्रयोग्य हो गई हो सकती है, ग्रौर फिर भी यह ग्रवस्था की 'चिंता पर्याय' कह-लाती है, वही रोगात्मक श्रौर कारणात्मक प्रामाणिकता है जो स्वयं चिता थी।

श्रव दो सवाल पैदा होते हैं : क्या स्नायिवक चिता को, जिसमें ख़तरे का बहुत ही थोड़ा स्थान होता है, या बिलकुल भी स्थान नहीं होता, श्रालम्बननिष्ठ चिता से, जो सारतः ख़तरे की एक प्रतिकिया है, सम्बन्ध जोड़ना सम्भव है, श्रौर स्नाय-विक चिता को किस रूप में समफा जाय ? श्रभी तो हम इसकी श्राशा पर दृढ़ रहेंगे कि जहां चिता है, वहां कोई ऐसी चीज भी ग्रवश्य होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति डरता है।

रोगियों को देखने से स्वाभाविक चिंता को समभने की दिशा में ग्रनेक सूत्र मिलते हैं, ग्रौर ग्रब में उनके बारे में ग्रापसे चर्चा करूंगा।

(क) यह समभना कठिन नहीं है कि साशंक त्रास या सामान्य भय का यौन जीवन के कुछ प्रक्रमों से, यह कहा जाए कि राग-उपयोजन, ग्रर्थात् राग को उपयोग में लाने, की कुछ रीतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार की सबसे सरल ग्रौर सबसे शिक्षाप्रद ग्रवस्था उन लोगों में पैदा होती है, जो 'कुंठित उत्तेजन' ग्रनुभव होने की स्थिति पैदा करते हैं, अर्थात् ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसमें प्रबल यौन उत्तेजन नाकाफी विसर्जन य्रतुभव करता है, ग्रौर सन्तुष्टि देनेवाली परिणति तक नहीं ले जाया जाता। यह अवस्था, उदाहरण के लिए, पुरुषों में सगाई हो जाने के बाद होती है, श्रीर उन स्त्रियों में होती है जिनके पतियों में काफी पुंसत्व नहीं होता, या जो लोग सम्भोग बहुत तेजी से, या गर्भाधान को रोकने के विचार से अधुरा करते हैं। इन अवस्थाओं में रागात्मक उत्तेजन लुप्त हो जाता है, श्रीर उसके स्थान पर चिंता त्रा जाती है। यह चिन्ता साशं क त्रास के रूप में होती है। स्रौर चिंता के दौरों तथा चिंता-पर्यायों के रूप में भी होती है। अधूरा सम्भोग<sup>9</sup>, जो गर्भीधान से बचने के लिए किया जाता है, जब नियमित श्रादत बन जाता है, तब वह पुरुषों में, ग्रौर स्त्रियों में ग्रौर भी विशेष रूप से चिता-स्नाय-रोग का इतना नियमित कारण होता है कि ऐसे सब रोगियों में डाक्टरों को सबसे पहले इसी कारण के होने की खोज करनी चाहिए। ग्रसंख्य उदाहरणों से पता चलता है कि जब ग्रयुरे सम्भोग की लत छोड़ दी जाती है, तब चिंता-स्नायु-रोग भी जाता रहता है। जहां तक मैं जानता हं, अब वे डाक्टर भी इस बात से इन्कार नहीं करते, जो मनोविश्लेपण से विमुख रहते हैं, कि यौन संयम ग्रौर चिंता-ग्रव-स्थाग्रों में कुछ सम्बन्ध मौजूद है। तो भी मैं ग्रासानी से यह कल्पना कर सकता हूं कि वे इस सम्बन्ध को उलटा रखते हैं, ग्रीर यह विचार पेश करते हैं कि इन लोगों में भयपूर्णता की पूर्वप्रवृत्ति होती है, ग्रौर इसलिए वे यौन मामलों में सत-र्कता बरतते हैं। यही बात ग्रीर ग्रधिक निश्चित रूप में उन स्त्रियों में होने वाली प्रतिक्रियाग्रों में दिखाई देती है, जिनमें मैथुन-कार्य सारतः निष्क्रिय होता है, ग्रौर इसलिए इसका रास्ता पुरुष द्वारा किए गए ग्राचरण से ही निश्चित होता है। किसी स्त्री में सम्भोग की इच्छा ग्रीर सन्तुष्टि का सामर्थ्य जितना ग्रधिक होगा, उतने ही ग्रधिक निश्चित रूप में पुरुष की नपुंसकता या ग्रधूरे सम्भोग के लक्षण प्रकट होंगे। पर जिन स्त्रियों में उतनी संवेदनशीलता नहीं होती या जिनमें काम-

<sup>?.</sup> Coitus interruptus.

क्षुधा इतनी प्रवल नहीं होती, उनमें इस तरह के दुष्कर्म से बहुत कम गम्भीर परि-णाम होते हैं ।

यौन विरित में भी, जिसकी डाक्टर लोग ग्राजकल इतने उत्साह से सिफारिश करते हैं, चिंता-ग्रवस्थाग्रों का सिर्फ तब यही ग्रर्थ होता है जबिक राग, जिसके सन्तोषजनक रूप से निकलने का रास्ता रोका जाता है, बहुत प्रवल हो, ग्रौर उदात्तीकरण में उसका बहुत ग्रधिक मात्रा में उपयोग न हो रहा हो। रोग पैद होगा या नहीं, इसका उत्तर सदा मात्रा पर निर्भर है। रोग के ग्रलावा भी चरित्र-निर्माण के क्षेत्र में यह ग्रासानी से देखा जा सकता है कि यौन संयम के साथ कुछ चिंतातुरता ग्रौर सतर्कता रहती है, जबिक निर्भयता ग्रौर साहसपूर्ण भावना के साथ यौन ग्राव- श्यकताग्रों को बिना रुकावट सहन करने की प्रवृत्ति रहती है। सम्यता के बहुरूपी प्रभावों से यह सम्बन्ध कितना ही बदल जाए या उलक्ष जाए, पर यह बात निर्वि- वाद है कि ग्रौसत ग्रादमी के लिए चिंता ग्रौर यौन रुकावट का नजदीकी संबंध है।

मेंने आपको वे सब प्रेक्षण नहीं बताए हैं जो राग और चिंता के इस जननात्मक सम्बन्ध-सूत्र का संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए, जीवन के कुछ कालों, जैसे तरुणावस्था और रजोरोध की चिंता-अवस्थाओं पर होने वाले प्रभाव में राग का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। उत्तेजना की बहुत-सी अवस्थाओं में भी यौन उत्तेजन और चिंता का सम्मिश्रण प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, और इसी तरह यौन-उत्तेजन के स्थान पर अंत में चिंता का आ जाना भी स्वष्ट दिखाई देता है। इन सब बातों से दो धारणाएं बनती हैं। पहली तो यह कि इसमें प्रकृत उपयोग में आने से वंचित राग का संचय होता है, और दूसरी यह कि इसमें सिर्फ कायिक प्रकम होते हैं। यौन इच्छा से चिंता कैसे बन जाती है, यह बात इस समय स्वष्ट नहीं है। हम सिर्फ यह बात निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं कि इच्छा का अभाव है, और उसके स्थान पर चिंता दिखाई पड़ती है।

(ख) दूसरा सूत्र मनोस्नायु-रोगों, खासकर हिस्टीरिया, के विश्लेषण से प्राप्त होता है। हम पहले कह चुके हैं कि इस रोग के लक्षणों के साथ चिंता भी प्रायः होती है ग्रीर ग्रन-बंधी चिंता जीर्ण रोग के रूप में मौजूद हो सकती है, या दौरों में प्रकट हो सकती है। रोगी यह नहीं कह सकते कि वे किस चीज से उरते हैं। वे इसका सम्बन्ध मरना, पागल होना, चोट खाना ग्रादि बहुत ग्रधिक सुविधाजनक भीतियों के ग्रसंदिग्ध परवर्ती विशदन से जोड़ लेते हैं। जब हम उस ग्रवस्था का विश्लेषण करते हैं जिससे चिंता ग्रथवा चिंता के साथ मौजूद लक्षण पैंदा हुए, तब हम साधारणतया यह जान सकते हैं कि कौन-सा प्रकृत मानसिक प्रकम-मार्ग में रोक दिया गया है, जिसके स्थान पर चिंता प्रकट हुई है। दूसरे शब्दों में, इसे इस तरह कहा जा सकता है। ग्रचेतन प्रकम का ग्रथं हम इस तरह लगाते हैं जैसे इसका दमन नहीं हुग्रा, ग्रीर यह बिना रुकावट चेतना में चला गया है। इस प्रकृम के साथ कोई खास भाव रहा होगा, और य्रव हम ग्राश्चर्य से देखते हैं कि प्रत्येक रोगी में इस भाव के स्थान पर, जो सामान्यतः मानिसक प्रक्रम के साथ चेतना में पहुंच जाता है, चिता ग्रा जाती है, चाहे यह पहले किसी भी प्रकार का रहा हो। इस प्रकार, जब हमारे सामने हिस्टीरिकल चिता-दशा हो, तब उसका ग्रचेतन सहसम्बन्धी उसी तरह का कोई उत्तेजन हो सकता है, जैसे साधारण भय, लज्जा, परेशानी; या इसी तरह सम्भव है कि यह धनात्मक रागगत उत्तेजन हो; या सम्भव है कि यह कोई विरोधी ग्रीर प्रचण्ड उत्तेजन हो, जैसे गुस्सा। इस प्रकार चिता वह ग्राम चालू सिक्का है जो सब भावों के बदले मिल सकता है या जिसके बदले सब भाव मिल सकते हैं, जब कि तत्सम्बन्धी मनोबिम्बात्मक वस्तु का दमन किया गया हो।

(ग) तीसरा प्रेक्षण उन रोगियों से मिला है जिनके लक्षण मनोग्रस्तता का रूप धारण कर लेते हैं, ग्रीर जिनमें चिता से प्रभावित न होने की विशेषता दिखाई देती है। जब हम उन्हें उनके मनोग्रस्त कार्य करने से रोकते हैं, या जब वे स्वयं ग्रपने किसी मनोग्रस्त कार्य को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब एक भीषण त्रास उन्हें इस ग्रिनवार्यता के ग्रागे सिर भुकाने, ग्रीर उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर देता है। हम देखते हैं कि चिन्ता मनोग्रस्त कार्य के नीचे छिपी हुई थी ग्रीर यह त्रास की भावना से बचने के लिए ही की जाती है। इसलिए मनोग्रस्तता-स्नायु-रोग में चिता के स्थान पर लक्षण-निर्माण हो जाता है; यदि यह न होता तो चिन्ता पैदा हो जाती; ग्रीर जब हम हिस्टीरिया पर ध्यान देते हैं, तब हमें ऐसा ही सम्बन्ध मौजूद दिखाई देता है—दमन के परिणामस्वरूप या तो शुद्ध परिवधित चिता होती है या लक्षण-निर्माण के साथ चिन्ता होती है, ग्रीर चिता के बिना लक्षण-निर्माण होता है। इसलिए सूक्ष्म ग्रर्थ में, ऐसा कहना सही मालूम होता है कि लक्षण सब के सब चिता से बचने के लिए ही पैदा होते हैं, ग्रन्थण उनका परिवर्धन ग्रवश्य होता। इस प्रशार, स्नायु-रोगों की समस्याग्रों में चिन्ता हमारी दिलचस्पी में सबसे ग्रागे ग्रा जाती है।

हमने चिता-स्तायु-रोगों को देखकर यह नतीजा निकाला था कि राग का अपने प्रकृत उप गोजन से हटाव, जिससे चिन्ता मुक्त हो जाती है, कायिक प्रक्रमों के आधार पर हुआ है। हिस्टीरिकल श्रीर मनोग्रस्तता-स्नायु-रोगों के विश्लेषण से यह नतीजा भी निकलता है कि मन में स्थित संस्थाओं की श्रीर से विरोध के बाद ऐसा ही हटाव श्रीर ऐसा ही परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें स्नायिक चिन्ता के पैदा होने के बारे में इतना ही पता है। यह जरा श्रनिश्चित बात मालूम होती है, पर इस समय कोई श्रीर रास्ता भी नहीं है, जो हमें श्रीर श्रागे ले जा सके। हमने जो दूसरा कार्य उठाया था, श्रर्थात् स्नायिक चिता (श्रप्रकृत रूप से

<sup>?.</sup> Correlative.

प्रयोग में ग्राए राग) ग्रीर 'ग्रालंबनिष्ठ चिंता' (जो खतरे की प्रतिक्रिया की सम्वादी है) का सम्बंध-सूत्र स्थापित करना, उसे पूरा करना ग्रीर भी किठन मालूम होता है। ग्राप सोचेंगे कि दोनों चीजों में कुछ सादृश्य नहीं हो सकता, पर फिर भी ऐसे कोई साधन नहीं हैं, जिनसे स्नायिक चिंता के संवेदनों ग्रीर यथार्थ चिन्ता के संवेदनों में विवेक किया जा सकता है।

स्रभीष्ट सम्बन्ध-सूत्र ग्रहम् तथा राग के इतनी वार पेश किए गए वैषम्य में ढूंढ़ा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, चिता का परिवर्धन खतरे पर ग्रहम् की प्रतिक्रिया ग्रौर भागने की तयारी का संकेत है। इसके बाद यह कल्पना बहुत दूरारूढ़ नहीं रहती कि स्नायिक चिता में भी, ग्रहम् ग्रपने राग की पुकार या ग्रावश्यकता से दूर भाग जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रौर इस भीतरी खतरे को बाहरी खतरा समफ रहा है। तब हमारी यह ग्राशा पूरी हो जाएगी कि जहां चिता मौजूद है, वहां कोई ऐसी चीज़ भी ग्रवश्य होनी चाहिए जिससे ग्रादमी डरता है। पर यह सादृश्य ग्रौर ग्रागे भी चलता है। जैसे बाहरी खतरे से भागने की कोशिश पैदा करने वाला तनाव ग्रपने क्षेत्र में जमे रहने, ग्रौर बचाव या प्रतिरक्षा की उपयुक्त कार्यवाही करने, इन दो भागों में खंडित हो जाता है। ठीक वैसे ही स्नायविक चिता के परिवर्धन से एक लक्षण-निर्माण पैदा हो जाता है, जिससे चिता 'परिसीमित' हो सकती है।

ग्रब, इसे समभते में हमें जो किठनाई है, वह कहीं ग्रौर है—वह चिता, जो ग्रहम् के ग्रपने राग से बचकर भागने को सूचित करती है, फिर भी उसी राग में से पैदा हुई मानी जाती है। यह बात ग्रस्पष्ट है, ग्रौर हमें यह न भूलना चाहिए कि किसी व्यक्ति का राग मूलतः उस व्यक्ति का हिस्सा है ग्रौर उस व्यक्ति से इस राग का इस तरह वैषम्य नहीं दिखाया जा सकता जैसे कि राग कोई बाहरी चीज हो। चिता-परिवर्धन की स्थानवृत्तीय गितकी का सवाल हमारे लिए ग्रव भी ग्रस्पष्ट है, ग्रर्थात् किस-किस प्रकार की मानसिक ऊर्जाएं खर्च हो रही है, ग्रौर वे किस-किस स्थान से सम्बन्धित हैं। मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देने का वचन ग्रापको नहीं देता, पर हम दो ग्रौर सूत्रों को पकड़कर ग्रवश्य चलेंगे, ग्रौर उनमें भी ग्रपनी कल्पना को सहारा देने के लिए प्रत्यक्ष प्रेक्षण ग्रौर विश्लेपणीय ग्रनुसंधान की फिर सहायता लेंगे। ग्रब हम बालकों में होने वाली चिता के उद्भवों पर ग्रौर भीतियों या फोबिया से सम्बन्धित स्नायिक चिता के उद्गम पर विचार करेंगे।

भयपूर्णता बालकों में ग्राम तौर से पाई जाती है, ग्रौर यह फैसला करना काफी कठिन है कि यह ग्रालम्बनिष्ठ चिंता है या स्नायिवक चिंता। सच पूछिए तो स्वयं बच्चों के रुख़से इस विभेद की सार्थ कता पर ही ग्रापत्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि एक ग्रोर तो हमें यह देखकर ग्राश्चर्य नहीं होता कि बच्चे नए ग्राद-मियों, नई वस्तुग्रों ग्रौर स्थितियों से इरते हैं नग्रौर ग्रपने मन में हम इस प्रतिक्रिया का वड़ी स्रासानी से यह कारण समभ लते हैं कि वे कमज़ोर श्रौर स्रज्ञानी हैं। इस प्रकार, हम वालकों में स्रालम्बनिष्ठ चिंता की प्रबल प्रवृत्ति बताते हैं, श्रौर यदि यह भयपूर्णता जन्मजात होती तो हम इसे व्यावहारिक ही मानते। बालक प्रागैतिहासिक मनुष्य के श्रौर स्रादिम मानव के व्यवहार को ही स्राज दोहरा रहा है, जो ग्रपने स्रज्ञान श्रौर स्रसमर्थता के कारण हरएक नई श्रौर स्रपरिचित चीज़ से श्रौर बहुत-सी परिचित चीज़ों से त्रास स्रनुभव करता है; पर इनमें से कोई भी चीज़ श्रव हमारे सन्दर भय पैदा नहीं करती। यदि बालकों की भीतियां स्रंशतः वैसी हों, जैसी मानव-परिवर्धन के स्रादिम कालों में उपस्थित समभी जा सकती हैं, तो यह बात भी हमारी स्राशास्रों से मेल खाएगी।

दूसरी श्रोर, इस बात को नज़रन्दाज़ नहीं किया जा सकता कि सब बालक एक समान भयपूर्ण या उरने वाले नहीं होते, श्रौर जो बालक सब तरह की वस्तुश्रों श्रौर स्थितियों से श्रिधिक उरते हैं, वे ही बाद में स्नायु-रोगी बनते हैं। इसलिए स्नाय-विक स्वभाव का एक चिन्ह यह है कि इसमें श्रालम्बनिष्ठ चिंता की बहुत प्रवृत्ति होती है। स्नायिकता के बजाय भयपूर्णता प्राथमिक स्थिति मालूम होती है, श्रौर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बालक श्रौर बाद में वयस्क अपने राग की शक्ति से त्रास सिर्फ़ इस कारण श्रनुभव करता है क्योंकि वह हर चीज़ से उरता है। तब चिंता का स्वयं राग से पदा होना भी श्रस्वीकार कर दिया जाएगा, श्रौर यथार्थ चिंता की श्रवस्थाश्रों के श्रनुसंधान से हम तर्क द्वारा इस विचार पर पहुंचेंगे कि स्नायु-रोग का श्रन्तिम कारण व्यक्तिगत कमज़ोरी श्रौर लाचारी की चेतना है—जिसे ए० ऐडलर श्रात्महीनता कहता है, जबिक वह बाद के जीवन में भी कायम रह सकती हो।

यह बात इतनी सरल श्रौर तर्कयुक्त दिखाई देती है कि इसकी श्रोर हमारा ध्यान बरवस खिंच जाता है। यह सच है कि इसके लिए हमें वह दृष्टिकोण बदलना होगा जिससे हम स्नायिकता की समस्या को देखते हैं। यह बात कि श्रात्महीनता की ये भावनाएं बाद के जीवन में कायम रहती हैं—श्रौर चिंता तथा लक्षण-निर्माण की प्रवृत्ति भी रहती है—इतनी श्रच्छी तरह सिद्ध मालूम होती है कि जब किसी श्रपवादरूप रोगी में, जिसे हम 'स्वास्थ्य' कहते हैं, वह परिणामरूप में दिखाई देता है, तब श्रौर श्रिधक स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता पैदा होती है। बालकों की भय-पूर्णता को नजदीक से देखने पर क्या पता चलता है है छोटा बालक सबसे पहले अपरिचित लोगों से डरता है। स्थितियों का महत्व उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के कारण होता है, श्रौर श्रालम्बन या वस्तुएं श्रौर भी बहुत बाद में श्राया करती हैं, पर बालक इन श्रजनबी लोगों से इस कारण नहीं डरता कि वह उनमें बुरे श्राशय

Inferiority.

देखता है, उनकी शक्ति से अपनी कमजोरी की तुलना करता है, और इस प्रकार उनका अस्तित्व सुरक्षा और अपनी दुःख से विमुक्ति के लिए खतरा समभता है। बालक के बारे में यह समभना कि वह संसार में अपने से बहुत प्रवल आकामक शिक्त के प्रति सन्देहशील और उससे डरा हुआ रहता है, बहुत ही घटिया सैद्धान्तिक विचार है। इसके विपरीत, बालक अजनवी शकल से इस कारण डरकर चिल्ला उठता है, क्योंकि उसे एक प्यारी और परिचित शकल, मुख्यतः अपनी माता, का अभ्यास पड़ा हुआ है, और इसलिए वह उसकी ही आशा करता है। उसकी निराशा और लालसा ही त्रास में परिवित्त हो जाती है—उसका राग, जो उस समय खर्च नहीं हो सका और जो उस समय निलम्बत या निष्क्रिय भी नहीं रह सकता, त्रास में बदलकर विसर्जित हो जाता है। यह भी संयोगवश नहीं हो सकता कि इस स्थिति में, जो बालक की चिंता का मूलक्ष्प है, जन्म-काल की प्राथमिक चिंता-अवस्था की दशा—माता से अलगाव—फिर सामने आती है।

बालकों में स्थितियों की पहली भीतियां ग्रंबेरे ग्रीर ग्रकेलेपन से सम्बन्धित होती हैं। श्रंघेरे की भीति प्रायः सारे जीवन बनी रहती है। दोनों में सामान्य वस्तु--ग्रनुपस्थित परिचारक की, ग्रर्थात् माता की ग्रभिलापा है। एक बार ग्रंधेरे से डरे हुए बालक को मैंने यह कहते सुना : ''चाची, मुक्तसे बात करो, मैं डरा हुग्रा हूं।" "इससे क्या लाभ? तुम मुभ्ने देख तो नहीं सकते।" जिस पर वालक ने जवाब दिया: "कोई बातचीत करता रहे तो डर कम हो जाता है।" इस प्रकार ग्रंथेरे में अनुभूत लालसा श्रंधेरे के भय में रूपान्तरित हो जाती है। बजाय इस नतीजे के कि स्नायविक चिंता श्रालम्बननिष्ठ चिंता का सिर्फ़ परवर्ती श्रीर एक विशेष रूप है, हम यह देखते हैं कि छोटे बालक में कुछ ऐसी चीज है जो वास्तविक चिता की तरह व्यवहार करती है, श्रौर इसमें स्नायविक चिता की एक सारभूत विशेषता, स्रथात् स्रविसाजित राग से उद्गम, मौजूद है। सच्ची 'स्रालम्बननिष्ठ चिता' का बहुत ही थोड़ा ग्रंश बालक दुनिया में प्रकट करता मालूम होता है। उन सब स्थितियों में, जो बाद में भीतियों की ग्रवस्था बन जाती हैं, जैसे ऊंचाइयां, पानी के ऊपर बने हुए पुल, रेलगाड़ियां ग्रौर नौकाएं, बालक कोई भय प्रकट नहीं करता। वह जितना कम जानता है, उतना ही कम डरता है। हम यह ही चाहते हैं कि उसमें ये जीवन-संरक्षक निसर्ग-वृत्तियां जन्म से ही ग्रौर ग्रधिक होतीं; तब उसकी देख-भाल करने ग्रौर उसे एक के बाद दूसरे ख्तरे के सामने पहुंचने से रोकने का काम बहुत हलका हो जाता । ग्रसल में ग्राप देखते हैं कि बालक शुरू में ग्रपनी शक्तियों का बहुत अधिक ग्रंदाजा लगाता है ग्रीर बिना भय के व्यवहार करता है, क्योंकि वह खुतरों को नहीं पहचानता । वह पानी के किनारे दौड़ेगा, खिड़की पर चढ़ जाएगा, धारदार वस्तुम्रों से ग्रौर ग्राग से खेलेगा, ग्रर्थात ऐसा कोई भी काम करने लगेगा, जिससे उसे चोट लगती है, और अपने देख-भाल करने वालों को भयभीत कर देगा। हम उसे हर बात का श्रनुभव द्वारा सीखने का मौका नहीं देते । इसलिए उसमें यथार्थ चिंता श्रंत में बिलकुल पूरे रूप में प्रशिक्षण के कारण ही पैदा होती है।

ग्रब यदि बहुत-से वालक मयपूर्णता के इस प्रशिक्षण को बहुत ग्रासानी से सीख लेते हैं, ग्रीर फिर उन खतरों को पहचान लेते हैं, जिनके बारे में उन्हें चेता-वनी नहीं दी गई, तो इसकी व्याख्या इस ग्राधार पर की जा सकती है कि इन वालकों की शरीर-रचना में रागात्मक ग्रावश्यकता की, ग्रीरों की ग्रपेक्षा ग्रधिक मात्रा जन्म से ही होती है; ग्रथवा उन्हें शुरू में ही राग की परितुष्टियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। जो लोग बाद में स्नायिवक हो जाते हैं, वे भी इसी तरह के वालक होते हैं। मतलब यह कि इसमें कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं। हम जानते हैं कि स्नायु-रोग के परिवर्धन के लिए सबसे ग्रनुकूल परिस्थित दवे हुए राग की प्रचुर मात्रा को ग्रधिक देर तक सहन करने की ग्रसमर्थता ही है। ग्रब ग्राप देखते हैं कि यहां शरीर-रचना सम्बन्धी कारक, जिसकी उपस्थित से हमने कभी इन्कार नहीं किया, ग्रपने पूरे रूप में दिखाई देता है; हम इसका विरोध सिर्फ तभी करते हैं जब दूसरे लोग इसपर इतना ग्रधिक बल देते हैं कि ग्रीर सब कारकों का निषेध हो जाए, ग्रीर जब वे वहां भी शरीर-रचना सम्बन्धी कारक ले ग्राते हैं, जहां वह प्रेक्षण ग्रीर विश्लेपण दोनों के सम्मत विचार के ग्रनुसार नहीं होता, या बहुत गीण ग्रंश में होता है।

बालकों में होनेवाली भयपूर्णता के प्रेक्षण से निकाले गए निष्कर्षों का सारांश यह है: शिशु यों के त्रास का श्रालंबननिष्ठ चिंता (वास्तविक खतरे) के त्रास से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत, इसका वयस्कों की स्नायविक चिंता से नज़-दीकी सम्बन्ध है। यह स्नायविक चिंता की तरह श्रविसर्जित राग से पैदा होता है, श्रीर जो प्रेम श्रालम्बन इसे नहीं मिल पाता, उसके स्थान पर यह किसी दूसरे बाहरी श्रालम्बन या किसी स्थित को ले श्राता है।

यय यापको यह सुनकर खुशी होगी कि भीतियों के विश्लेषण से हमने जो कुछ सीखा है, उससे कुछ और अधिक सीखा जा सकता है। उनमें भी वही बात होती है जो बालकों की चिता में—जो राग विसर्जित नहीं किया जा सकता वह लगातार देखने में 'आलंबननिष्ठ' लगनेवाली चिता में बदलता रहता है, और इस प्रकार तुच्छ-से बाहरी खतरे को उसका प्रतिनिधि मान लिया जाता है, राग जिसकी कामना करता है। चिता के इन दोनों रूपों में संवादिता आश्चर्यजनक नहीं है; क्योंकि शिशुग्रों की भीतियां सिर्फ उन भीतियों के पूर्वरूप ही नहीं हैं जो बाद में चिता-हिस्टीरिया में दिखाई देती हैं, बल्कि वे उनकी सीधी आरम्भिक अवस्था और पूर्व तैयारी होती हैं। हिस्टीरिया की प्रत्येक भीति का आरम्भ बालकपन के किसी त्रास में ढूंढ़ा जा सकता है, जिसका यह विस्तार है, चाहे इसकी वस्तु भिन्न

है ग्रीर इसे भिन्न नाम से ही पुकारना होगा। दोनों ग्रवस्थाग्रों का ग्रन्तर उनके तंत्र का ग्रन्तर है। राग वयस्क में चिंता में परिवर्तित हो सके, इसके लिए ग्रब इतना ही काफी नहीं कि राग का कुछ समय के लिए उपयोग न हो सके। वयस्क बहुत समय तक ऐसे राग को निलम्बित या निष्क्रिय बनाए रखना या विभिन्न तरीकों से इसे कायम रखना सीख चुका है। पर जब राग किसी ऐसे मानसिक उत्तेजन से जुड़ जाता है, जिसका दमन किया गया है, तब वैसी ही अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जैसी बालक में, जिसमें ग्रभी चेतन ग्रौर ग्रचेतन का कोई विभेद नहीं होता; ग्रौर शिशु-भीति की ग्रोर प्रतिगमन मानो एक पुल बन जाता है जिससे राग को स्रासानी से चिता में परिवर्तित किया जा सकता है। स्रापको याद होगा कि हमने दमन पर कुछ विस्तार से विचार किया है। पर उस विचार में हम सिर्फ यहीं तक गए कि दमन किए जाने वाले मनोबिम्ब का क्या होता है, श्रौर यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इसे पहचानना ग्रीर पेश करना ग्रासान था। पर ग्रब तक हमने इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया कि इस मनोविम्ब से सम्बन्धित मनो-विकार या भाव का क्या होता है, ग्रीर ग्रव पहली बार हमें यह मालूम हुन्ना है कि भाव तुरन्त चिंता में परिवर्तित हो जाता है--इससे कुछ मतलब नहीं कि यदि यह भाव अपने प्रकृत मार्ग पर चला होता तो किस विशेषता वाला होता । इसके अति-रिक्त, भाव का यह रूपान्तरण दमन के प्रक्रम का ग्रधिक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह बात ग्रापके सामने प्रतिपादित करना ग्रासान नहीं, वयोंकि हम ग्रचेतन भावों का ग्रस्तित्व उसी ग्रर्थ में नहीं मानते जिस ग्रर्थ में हमने ग्रचेतन मनोबिम्बों का माना था। मनोबिम्ब कुछ दूर तक वैसे का वैसा ही रहता है, चाहे वह चेतन हो या अचेतन (अर्थात् ज्ञात हो या अज्ञात)। हम ऐसी कोई चीज निर्दिष्ट कर सकते हैं जो किसी अचेतन मनोविम्ब की संवादी हो । पर भाव एक ऐसा प्रक्रम है, जिसमें ऊर्जा का विसर्जन श्रावश्यक है श्रौर इसे मनोबिम्ब से बिलकुल भिन्न सम-भना चाहिए। मानसिक प्रक्रमों के सम्बन्ध में अपनी परिकल्पनाओं की गहरी परीक्षा ग्रौर स्पष्टीकरण बिना किए हम यह नहीं कह सकते कि ग्रचेतन में इसका संवादी कौन है--- श्रौर यह कार्य यहां नहीं किया जा सकता। पर फिर भी हम ग्रपनी यह धारणा बनाए रखेंगे कि चिता के परिवर्धन का ग्रचेतन संस्थान से नज-दीकी सम्बन्ध है।

मैंने कहा था कि दमन किए जाने वाले राग का सबसे पहला भविष्य यह होता है कि वह चिंता में बदल जाता है, या ग्रौर ग्रच्छे ढंग से कहा जाए तो वह चिंता के रूप में विसर्जित हो जाता है, पर यह इसका ग्रन्तिम परिणाम नहीं। स्नायु-रोगों में ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनका उद्देश चिंता के परिवर्धन को रोकना होता है, ग्रौर जो ग्रनेक उपायों से ऐसा करने में सफल होते हैं; उदाहरण के लिए, भीतियों में स्नायविक प्रक्रम की दो कमिक ग्रवस्थाएं साफ दिखाई देती हैं। पहली ग्रवस्था दमन स्रौर राग का चिंता में परिवर्तन करती है, स्रौर इस तरह राग किसी बाहरी खतरे से जुड़ जाता है। दूसरी अवस्था में वे सब सतर्कताएं और रक्षा-साधन खंडे किए जाते हैं जिनसे इस बाहर के खतरे से सब तरह के सम्पर्क से बचा जा सके। दमन ग्रहम् का राग से दूर भागने का प्रयत्न है, जिसे वह खतरनाक ग्रनुभव करता है। भीति की तुलना एक किलेबन्दी से की जा सकती है जो त्रस्त राग के लिए ग्रब मौजूद बाहरी खतरे के मुकाबले में की गई थी। भीतियों के रूप में इस प्रति-रक्षा प्रणाली की कमजोरी निस्सन्देह यह है कि यह किला, जिसकी बाहर से इतनी ग्रच्छी तरह रक्षा की जा रही है, ग्रन्दर के खतरे के लिए खुला रहता है। राग से खतरे का बाहर प्रक्षेपण या ग्रारोप कभी भी बहुत सफल नहीं हो सकता। इस-लिए ग्रन्य स्नाय-रोगों में चिंता के परिवर्धन की सम्भावना का मुकाबला करने के लिए दूसरी प्रतिरक्षा प्रणालियां ग्रपनाई जाती हैं। यह स्नायु-रोगों के मनोविज्ञान का बड़ा मनोरंजक हिस्सा है। बदिकस्मती से हम इसमें बहकर विषय से बहुत दूर चले जाएंगे, साथ ही इसके लिए इस विषय के विशेष ज्ञान का मजबूत ग्राधार भी चाहिए। मैं इतना ही और कह सकता हूं। मैंने पहले 'प्रति ग्रावेशों' की चर्चा की है, जो ग्रहम द्वारा दमन पर डाले जाते हैं, ग्रौर जिनका दमन के कायम रहने के लिए बना रहना जरूरी है। इस 'प्रति ग्रावेश' का ही यह काम है कि वह दमन के बाद चिता के परिवर्धन के विरोध में अनेक प्रकार से बचाव का कार्य करे।

स्रव फिर भीतियों पर स्राइए। मुफे स्राशा है कि स्रव स्राप यह समफ सकते हैं कि सिफं उनकी वस्तु की व्याख्या करने की कोशिश करना स्रौर उनके पैदा होने के स्थान के स्रवादा उनमें कोई दिलचस्पी न लेना कितना स्रधूरा काम है, स्रर्थात सिफं यह विचार करना कि किस वस्तु या स्थित की भीति है, यह बात कितनी स्रपर्याप्त है। भीति की वस्तु का वैसा ही महत्व है, जैसा व्यक्त स्वप्न की वस्तु का—यह बाहरी दिखावटी रूप है। सारे उचित रूप-भेद करके यह मानना पड़ता है कि विभिन्न भीतियों की वस्तु स्रों में बहुत-सी ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जो, जैसा कि स्टेनलीहाल ने बताया है, जाति-चारितीय स्रानुवंशिकता के कारण त्रास की स्रालंबन बनने के लिए विशेषरूप से उपयुक्त हैं। यह बात इस तथ्य से भी मेल खाती हैं कि इन त्रासकारक वस्तु स्रों में से बहुत-सी वस्तु स्रों का खतरे के साथ, स्रतीकात्मक सम्बन्ध के स्रलावा, स्रोर कोई भी सम्बन्ध नहीं होता।

इस प्रकार, हमें यह निश्चय हो जाता है कि स्तायु-रोगों के मनोविज्ञान में चिंता की समस्या बिलकुल केन्द्रीय अर्थात् सबसे महत्वपूर्ण, स्थिति में है। हमारी यह एक प्रबल धारणा बन गई है कि चिंता का परिवर्धन राग के भविष्य और अचे-तन संस्थान से किस तरह जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ़ एक असम्बन्धित सूत्र, सारे ढ़ांचों में एक खाली स्थान, रह गया है, और वह यह तथ्य है जिसपर आपत्ति करना मुश्किल ही है कि 'ग्रालम्बननिष्ठ चिंता' को अहम् की आत्मसंरक्षण विषयक निसर्ग-वृत्ति की अभिव्यक्ति माना जाए।

## राग का सिद्धान्तः स्वरति

हमने बार-बार, ग्रीर कुछ देर पहले भी, यौन निसर्ग-वृत्ति ग्रीर ग्रहम् निसर्ग-वृत्ति के विभेद की चर्चा की है। सबसे पहले दमन से यह प्रकट हुग्रा कि वे किस तरह एक दूसरे का विरोध करती है, फिर किस तरह गौनवृत्तियां ग्राभासितः पराजित हो जाती हैं और उन्हें चक्करदार प्रतिगामी मार्गों से अपनी सन्तुष्टि करनी पड़ती है, ग्रौर वहां ग्रभेद्य परिस्थितियों में रहने से उन्हें ग्रपनी पराजय की क्षति-पूर्ति या हर्जाना मिल जाता है। इसके बाद यह मालूम हुआ कि उन दोनों का शुरू से ही श्रावश्यकतारूपी मालिकन से भिन्त-भिन्न सम्बन्ध होता है, ग्रौर इसलिए उनके परिवर्धन भिन्न-भिन्न होते हैं, ग्रौर यथार्थता-सिद्धान्त के प्रति उनके भिन्न रुख हो जाते हैं। अन्त में हम यह मानते हैं कि हम यह देख सकते हैं कि यौन वृत्तियों का चिंता की भाव-दिशा से ग्रहम्-निसर्ग-वृत्तियों की ग्रपेक्षा ग्रधिक नज्दीकी संबंध होता है--ग्रौर यह निष्कर्ष सिर्फ़ एक महत्वपूर्ण बात में ग्रब भी ग्रध्रा मालूम होता है। इसके समर्थन में हम यह एक ग्रौर उल्लेखनीय तथ्य पेश कर सकते हैं कि भूख या प्यास की जो दो सबसे ग्रधिक प्राथमिक ग्रात्मसंरक्षणात्मक निसर्ग-वृत्तियां हैं, उनकी सन्तुब्टि के ग्रभाव का यह परिणाम कभी नहीं होता कि वे चिंता में परिवर्तित हो जाएं, जबिक ग्रसन्तुष्ट राग का चिता में परिवर्तन, जैसा कि हमने बताया है, एक बहुत सुविदित ग्रौर बहुत बार वैज्ञानिक रूप से प्रेक्षित किया है।

यौन ग्रौर ग्रहम्-निसर्ग-वृत्तियों में विभेद करने के कारणों पर ग्रापत्ति नहीं उठाई जा सकती । सच पूछिए तो मनुष्य में यौन-प्रवृत्ति का एक विशेष व्यापार के रूप में ग्रस्तित्व होने से यह विभेद, स्वयं ही मान लिया जाता है। प्रश्न सिर्फ यह रह जाता है कि इस विभेद को कितना महत्व दिया जाए। हम इसे कितना मूलगत श्रौर निर्णायक मानना चाहते हैं, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि यौन निसर्ग-वृत्तियां ग्रपने शारीरिक ग्रीर मानसिक व्यक्त रूपों में दूसरी निसर्ग-वृत्तियों से, जो हमने उनके मुकाबले में रखी हैं, भिन्न रूप में जितनी दूरी तक चलती हैं, उसके बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं; ग्रौर इन ग्रंतरों से पैदा होने वाले परिणाम कितने महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। निसर्ग-वृत्तियों के दो समूहों की आधारभूत प्रकृति में निश्चित अन्तर मानने में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, श्रौर वैसे देखा जाए तो इनमें कोई अंतर समभ्रता किठन भी होगा। वे दोनों हमारे सामने मनुष्य की ऊर्जा के स्रोतों के वर्णन के रूप में आते हैं, श्रौर यह विवेचना कि वे मूलतः एक हैं या सारतः भिन्न हैं, श्रौर यिद वे एक हैं, तो वे एक दूसरे से अलग कब होते हैं, सिर्फ इन अवधारणों के आधार पर ही नहीं की जा सकती, उन्हें तो उनके आधार रूप में मौजूद जैविकीय तथ्यों के ऊपर खड़ा करना होगा। इस समय हमें उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, श्रौर यिद हम अधिक भी जानते होते तो मनोविश्लेपण के कार्य में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी।

स्पष्ट है कि हमें इस बात से भी कोई खास लाभ नहीं होगा कि हम जुंग की तरह सब निसर्ग-वृत्तियों के ब्राद्य एकत्व पर बल दें, ब्रौर उनसे प्रवाहित होने वाली सब ऊर्जाबों को 'राग' या लिबिडो कहें। तब हमें लिगी या यौन ब्रौर ब्रालिगी या ब्र-यौन राग मानना होगा, क्योंकि ऐसे किसी तरीके से यौन या लैंगिक कार्य को मानसिक जीवन के क्षेत्र से हटाया नहीं जा सकता। पर राग शब्द यौन जीवन के नैसर्गिक बलों के लिए मुरक्षित हैं, ब्रौर यह उचित भी है, जैसे कि हमने ब्रब तक इसका प्रयोग किया है।

इसलिए मेरी राय में यह प्रश्न, कि यौन ग्रौर ग्रात्मसंरक्षण की निसर्ग-वत्तियों में सर्वथा ग्रीचित्यपूर्ण ग्रंतर कितनी दूर तक किया जा सकता है, मनो-विश्लेषण के लिए अधिक महत्व नहीं रखता, और न मनोविश्लेषण इसका उत्तर देने की क्षमता रखता है। जैविकीय दृष्टिकोण से ऐसे अनेक संकेत अवस्य मिलते हैं कि यह अंतर महत्वपूर्ण है। कारण यह कि जीवित जीव-पिंड का यौन कार्य ही एक ऐसा कार्य है, जो व्यप्टि से बाहर प्रवृत्त होता है, श्रौर श्रपनी स्पीशीज से सम्बन्ध जोड़ता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस कार्य के प्रयोग से व्यष्टि को सदा लाभ ही नहीं होता, जैसा कि उसकी अन्य चेष्टाओं से होता है, बिल्क इस कार्य में अत्यधिक सुख मिलने के कारण इसमें उसे ऐसे खतरे भी पैदा हो जाते हैं, जो उसके जीवन को संकट में डाल देते हैं, ग्रौर प्रायः उसपर बहुत बोभ डालते हैं। व्यप्टि के जीवन का कुछ ग्रंश बाद की पीढ़ी के लिए एक स्वभाव या प्रवृत्तिरूप में संरक्षित करने के वास्ते सम्भवतः बिलकुल विशिष्ट विपचक प्रक्रमों की ग्रावश्यकता होती है, जो ग्रन्य सब कार्यों से बिलकुल भिन्न होते हैं। ग्रौर ग्रन्त में, व्यप्टि जीव-पिंड, जो ग्रपने ग्राप को सबसे महत्वपूर्ण सम-भता है, और अपनी यौन प्रवृत्ति को अन्य प्रवृत्तियों की तरह अपनी निजी सन्तुष्टि का साधन समकता है, जैविकीय दृष्टिकोण से, पीढ़ियों या सन्ततियों की एक श्रेणी में एक ग्रवान्तर कथा या उपाख्यान की तरह ही है। यह जर्म-प्लाज्म का, जो वास्तव में ग्रमरत्व से सम्पन्न है, एक ग्रल्पजीवी उपांग मात्र है, जिसकी तुलना ऐसी सम्पत्ति के ग्रस्थायी धारणकर्ता से की जा सकती है जिसके उत्तराधिकारियों का क्रम निश्चित है, ग्रौर जो उसकी मृत्यु के बाद भी कायम रहेगी।

पर स्नाय-रोगों का मनोविश्लेषण द्वारा स्पष्टीकरण करते हुए हमें इतनी दूर की बातें सोचने की ग्रावश्यकता नहीं। यौन ग्रौर ग्रहम् प्रवृत्तियों के ग्रंतर को ्. पकड़कर हमने स्थानान्तरण स्नायु-रोगों को समफने की कुंजी हासिल कर ली है । हम उनका उद्गम एक मूल-स्थिति से ढूढ़ने में सफल हुए थे, जिसमें यौन प्रवृत्तियों का ग्रात्मसंरक्षण की प्रवृत्तियों से संघर्ष हुग्राथा, या यदि जैविकी के शब्दों में कहें, जो उतना यथार्थ कथन नहीं होगा, तो--उसमें ग्रहम् ग्रपनी स्वतंत्र व्यष्टि जीव-पिड की हैसियत में अपनी दूसरी हैसियत, अर्थात् एक सन्तति-श्रेणी के सदस्य की हैसियत, में अपने ही विरोध में आ खड़ा हुआ था। ऐसा विसंघटन प शायद तिर्फ मन्ष्य में है, जिसका ग्रर्थ यह हुग्रा कि कूल मिलाकर उसकी श्रन्य प्राणियों से श्रेष्ठता उसकी स्नाय-रोगी होने की क्षमता ही रह जाती है। उसके राग का ग्रत्यधिक परिवर्धन ग्रीर उसके मानसिक जीवन का बहुत ग्रधिक विस्तार, जो शायद इसी के कारण सीधा सम्भव हुआ है, होने के कारण ही इस तरह का संवर्ष पैदा हुग्रा मालूम होता है। जो हो, पर इतनी बात स्पप्ट है कि इन्हीं ग्रवस्थाग्रों में मनुष्य ने उन बातों के ग्रागे बहुत ग्रधिक तरक्की की है जिनमें वह पशुय्रों के समान है, ग्रौर इस प्रकार उसका स्नायु-रोग का सामर्थ्य उसकी सांस्कृ-तिक उन्नति के सामर्थ्य का ही ग्रभिरूप<sup>२</sup> है। फिर भी ये सब ऐसी कल्पनाएं हैं जो हमें विचारणीय विषय से दूर हटाती हैं।

ग्रब तक हमने इस कल्पना के ग्राघार पर कार्य किया है कि यौन तथा ग्रहम् निसर्ग-वृत्तियों के व्यक्त रूपों में ग्रंतर किया जा सकता है। स्थानान्तरण स्नायु-रोगों में यह बिना कठिनाई के किया जा सकता है। ग्रहम् जो ऊर्जा ग्रपनी यौन इच्छाग्रों के ग्रालम्बनों की ग्रोर भेजता है, उसे हमने राग या लिबिडो कहा था, ग्रौर ग्रन्य सब ग्राच्छादनों को, जो उसकी ग्रात्मरक्षण की प्रवृत्तियों से पैदा होते हैं, इसका 'स्विहत' कहा था। ग्रौर राग के ग्राच्छादनों, उनके रूपान्तरणों, ग्रौर उनकी ग्रन्तिम गतियों, पर विचार करके हम मानसिक जीवन में कार्य करने वाले बलों के बारे में पहली जानकारी हासिल कर सके थे। स्थानान्तरण स्नायु-रोग इस खोज के लिए सबसे ग्रच्छी सामग्री प्रस्तुत करते थे। पर ग्रहम्—ग्रनेक संगठनों, से उनकी संग्वनाग्रों ग्रौर कार्य-रीतियों में से उसके संघटन — का पता नहीं चल सका, हमको यह ग्रनुभव हुग्रा था कि इन मामलों पर रोशनी पड़ने से पहले दूसरे स्नायिक विचारों का विश्लेषण ग्रावश्यक होगा।

इन दूसरे विकारों पर भी मनोविश्लेषण सम्बन्धी श्रवधारणों का लागू करना

<sup>?.</sup> Dissociation. ?. Obverse.

प्रारम्भिक काल में शुरू किया गया था। १६० में ही के० प्रब्राहम मुभसे बातचीत करने के बाद यह विचार प्रकट कर चुका था कि डेमेन्शिया प्रीकौक्स का भेदक लक्षण यह है (यह एक मनोरोग माना जाता था) कि इस रोग में प्रालम्बनों पर राग के प्राच्छादनों का प्रभाव होता है। पर तब यह प्रक्र पैदा हुमा: डेमेन्शिया रोगियों का राग जब अपने त्रालम्बनों से दूसरी ओर हट जाता है, तब उसका क्या होता है ? स्रव्राहम ने बिना हिचिकचाहट के जवाब दिया कि यह मुड़कर ईगो, अर्थात् स्रहम्, पर त्रा जाता है, त्रीर इसके प्रतिक्षित्त प्रतिवर्तन से ही डेमेन्शिया प्रीकौक्स में भव्यता के स्रम पैदा होते हैं। भव्यता का स्रम हर दृष्टि से वैसा ही होता है, जैसे किसी प्रेम-सम्बन्ध में स्रालम्बन को बढ़ा-चढ़ाकर देखना। इस प्रकार, एक मनोरोग की एक विशेषता को हम जीवन में प्रेम करने की प्रकृत रीति से जोड़कर समभ सके।

में प्रारम्भ में ही आपको बना दं िक अग्राहम के ये शुरू के विचार मनोविश्लेषण में मान्य रहे हैं, और मनोरोगों के बारे में हम इन्हीं के ग्राधार पर विचार करते हैं। धीरे-धीरे हमें इस अवधारणा का अभ्यास हो जाता है िक राग, जिसे हम कुछ आलम्बनों से जुड़ा हुग्रा पाते हैं, और जो इन ग्रालम्बनों से कुछ सन्तुष्टि पाने की इन्छा को प्रकट करता है, इन ग्रालम्बनों को त्याग भी सकता है, और उनके स्थान पर ग्रहम् को ही स्थापित कर सकता है, और कमशः यह विचार ग्राधिक सुसंगत होता चला गया। राग के इस तरह उपयोग में ग्राने का नाम स्वरित या नारसि-स्सिज्म हमने पी० नैक द्वारा विणित एक काम-विकृति से लिया है, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति वे सब ग्रालिगन, चुम्बन ग्रादि कार्य ग्रपने ही शरीर पर करता है, जो वैसे ग्रपने से भिन्न यीन ग्रालम्बन पर किए जाते हैं।

तब सोचने पर एकदम यह पता चला कि यदि श्राश्रय, श्रथींत् रोगी के श्रपने शरीर श्रीर अपने व्यक्तित्व पर इस तरह की बद्धता हो सकती है, तो यह घटना बिलकुल अपवाद रूप श्रीर निरर्थक नहीं हो सकती। इसके विपरीत, सम्भावना यह है कि यह स्वरित विश्वव्यापी मूल दक्षा है, जिससे आलम्बन-श्रेम बाद में पैदा होता है, श्रीर श्रावश्यक नहीं कि श्रावम्यन-श्रेम पैदा हो जाने पर स्वरित खत्म ही हो जाए। श्रावम्यन-राग के विकास को भी याद रखना जरूरी है, जिसमें शुरू में बहुत-से यौन श्रावेग शिशु के श्रपने शरीर पर ही परितृष्ट किए जाते हैं—जिसे हम श्रात्म-कामिता कहते हैं—श्रीर श्रात्मकामिता के इस सामर्थ्य के कारण ही यौन वृत्ति यथार्थता-सिद्धान्त के श्रनुरूप बनने में पिछड़ी रहती है। इस प्रकार, यह प्रतीत हुश्रा कि श्रात्मकामिता राग की संचरण-दिशा की स्वरित वाली कला का यौन-व्यापार है।

<sup>8.</sup> The Psycho-Sexual Differences between Hysteria and Dementia Praecox. 3. Reflex reversion.

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि हमने ग्रहम्-राग ग्रौर ग्रालम्बन-राग के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में एक विचार बनाया था, जिसे में प्राणि-शास्त्र के एक दृष्टान्त से स्पष्ट कर सकता हूं। जीवन के सरलतम रूपों की कल्पना की जिए, जो बहुत ही कम भिन्तित जीवद्रव्यीय (प्राटोप्लाजमिक) पदार्थों की छोटी-सी सहित होते हैं। उनमें से कुछ उभार निकलते हैं, जिन्हें स्यूडोपोडिया (या कूट-पाद) कहते हैं, जिनमें जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाजम) बहकर ग्राता है, पर वे ग्रपने इन उभारों को फिर वापस खींच सकते हैं, ग्रौर ग्रपने ग्रापको एक सहित बना सकते हैं। उभार निकालने की इस घटना की तुलना हम ग्रालम्बनों पर राग के विकिरण से करते हैं, जविक राग की ग्रधिकतम मात्रा ग्रभी ग्रहम् के ग्रन्दर ही होगी। हम यह ग्रनुमान करते हैं कि प्रकृत ग्रवस्थाग्रों में ग्रहम्-राग बिना कठिनाई के ग्रालम्बन-राग में रूपान्तरित हो सकता है, ग्रौर इसे फिर पीछे खींचकर ग्रहम् में लीन किया जा सकता है।

इन ग्रवधारणों की सहायता से ग्रव मानसिक ग्रवस्थाग्रों की एक पूरी की पूरी श्रेणी की व्याख्या की जा सकती है, या जरा श्रीर विनीत ढंग से कहा जाए, तो प्रकृत जीवन की दशास्रों का राग-सिद्धान्त की शब्दावली में वर्णन किया जा सकता है; उदाहरण के लिए 'प्रेम-ग्रनुभृति' की ग्रवस्था ग्रंग-रोगों व के, ग्रौर नींद की दशास्रों के प्रतिमानसिक रुख। नींद की स्रवस्था के बारे में हमने यह कल्पना की थी कि इसका ऋाधार बाहरी जगत से ऋपने आपको हटा लेना, और सो जाने की इच्छा को प्रबल करना है। हमने देखा था कि रात का मानसिक व्यापार, जो स्वप्तों में प्रकट होता है, सोने की इच्छा का प्रयोजन पूरा करता है; ग्रीर इसके अलावा, यह एकमात्र अहम्मूलक प्रेरकों से नियंत्रित होता है। राग-सिद्धांत के प्रकाश में, हम ग्रीर ग्रागे बढ़कर यह कह सकते हैं कि नींद वह ग्रवस्था है, जिसमें श्रालम्बनों के सब श्राच्छादन, चाहे वे रागात्मक हों या श्रहम्मुलक हों, त्याग दिए जाते हैं, श्रौर उन्हें फिर ग्रहम् में खींच लिया जाता है। क्या इससे नींद से मिलने वाली ताज्गी श्रौर श्राम थकावट के स्वरूप पर नई रोशनी नहीं पड़ती ? सोने वाला हर रात जिस ग्रवस्था में चला जाता है, उसका गर्भाशय के भीतर की स्थिति के स्रानन्दमय एकान्त से साद्श्य इस प्रकार मानसिक पहलुस्रों से पुष्ट स्रीर स्रति स्पष्ट हो जाता है। सोने वाले में राग-वितरण की ग्रादिम ग्रवस्था (परम स्वरित) फिर पैदा हो जाती है, जिसमें राग श्रीर ग्रहम्-स्वहित ग्रव भी स्वत: स्वावलम्बी 'स्व' में एक ग्रौर ग्रभिन्न होकर इकट्टे रहते हैं।

यहां दो बातें कहना उचित होगा । प्रथम तो 'स्वरित' के अवधारण और 'अहं कार' में कैसे विभेद किया जाए ? मेरी राय में स्वरित अहं कार की रागात्मक

<sup>?.</sup> Differentiated. ?. Organic illness.

पूरक है । जब कोई ग्रादमी ग्रहंकार की बात कहता है, तब वह सम्बन्धित व्यक्ति .. के **स्वहितों** की ही बात सोच रहा होता है । पर स्वरति उसकी रागात्मक स्रावश्य-कताग्रों की सन्तुप्टि से भी सम्बन्ध रखती है। इन दोनों को ब्रलग-ब्रलग जीवन में व्यावहारिक प्रेरक रूप में बहुत दूर तक देखा जा सकता है। कोई ब्रादमी बिल-कूल ग्रह कारी हो सकता है ग्रौर साथ ही ग्रहकारी ग्रालम्बनों के प्रति वहां तक ु प्रबल रागात्मक रूप से जुड़ा हुग्रा भी, जहां तक किसी ग्रालम्बन से होने वाली राग-सन्तुष्टि में उसके ग्रहम् की ग्रावश्यकता पूरी होती हो । तब उसका ग्रहकार यह व्यवस्था कर लेगा कि ग्रालम्बन के प्रति उसकी इच्छाग्रों से उसके ग्रहम् को कोई चोट न पहुंचे । कोई ग्रादमी ग्रहंकारी होता हुग्रा प्रबल स्वरति वाला (ग्रर्थात् ग्रालम्बनों की कोई ग्रावश्यकता ग्रनुभव न करने वाला) भी हो सकता है, ग्रौर उसकी स्वरति का रूप वह भी हो सकता है जिसमें सीधे यौन सन्तुष्टि की जाती है; या वे भावना के ऊंचे रूप भी हो सकते हैं जो यौन स्रावश्यकतास्रों से पैदा होते हैं, ग्रौर जो ग्रामतौर से 'प्रेम' कहलाते हैं, ग्रौर जिन्हें 'कामुकता या विषय-वासना' से भिन्न समभा जाता है। इन सब स्थितियों में ग्रहंकार स्वतः स्पष्ट ग्रचर ग्रंश होता है, ग्रीर स्वरति परिवर्ती ग्रंश होता है । स्वार्थ या ग्रहंकार का उलटा शब्द परार्थ किसी म्रालम्बन को राग से म्राच्छादित करने का वाचक नहीं है। इसमें ग्रालम्बन से यौन सन्तुष्टि की इच्छा का ग्रभाव होता है, पर जब प्रेम की दशा पूर्ण तीव्रता पर ग्रा जाती है, तब परार्थ ग्रौर किसी ग्रालम्बन को राग से ग्राच्छादित करना एक ही बात हो जाती है। साधारणतया यौन ग्राल-म्बन ग्रहम् की स्वरित का एक ग्रंश ग्रपनी ग्रोर खींच लेता है, जो ग्रालम्बन के यौन अति-मूल्यांकन (यौन आलम्बन को बहुत अच्छा मानने) में दिखाई देता है । यदि इसमें ग्रालम्बन के प्रति प्रेषित ग्रौर प्रेमी के ग्रहंकार से उत्पन्न परार्थ को भी जोड़ दिया जाए तो यौन ग्रालम्बन सर्वोच्च हो जाता है। इसने ग्रहम् को पूरी तरह निगल लिया है।

मैं समभेता हूं कि इन शुष्क वैज्ञानिक कल्पनाओं से आप बोभ अनुभव कर रहे होंगे। इसलिए स्वरति की अवस्था और पूर्ण तीव्र प्रेम के 'आर्थिक' वैषम्य का एक किव-वर्णन आपके सामने पेश करता हूं। यह मैं गेटे के वैस्टोस्ट्लिख डीवन (Westostliche Divan) में जुले ला और उसके प्रेमी में हुए सम्वाद से ले रहा हूं:

जुलेखा

सब सहमत हैं, हों वे विश्वविजेता, दास, याकि जन-साधारण, ग्रपने ग्रापे का रहना ही है धरती का सुख सच्चा इसके रहने पर सब जीवन ग्राह्म, ग्रौर इसको रखने को हैं सभी त्याग स्वीकार्य।

राग का सिद्धान्त : स्वरति

हातिम

कहते तो हैं ! श्रौर ठीक ही कहते होंगे ! पर धरती का सारा सुख, है मिला मुक्ते एकत्र जुलेखा में ! वह श्रपने को मुक्त पर करती खर्च कि जिससे मैं बनता हूं मैं; हटती यदि वह दूर, नहीं मुक्तो श्रपना श्रापा ढूंढ़े मिलता, श्रौर खतम हातिम हो जाता; पर यदि वह बन जाए किसी सौभाग्यवान् की हृदय-हार तो हातिम कट श्रा जाएगा उसी हृदय की धड़कन बन कर ।

दूसरी बात है स्वप्नों के सिद्धान्त के अधिक विस्तार की । स्वप्न किस तरह पैंदा होता है, इसकी तबतक व्याख्या नहीं हो सकती जब तक हम यह न मानें कि जिसे दमन करके अचेतन में भेज दिया है वह अहम् से कुछ स्वतंत्र हो गया है; इसलिए यह सोने की इच्छा के अधीन नहीं रहता और अपने आच्छादनों को कायम रखता है, हालांकि अहम् से पैदा होने वाले सब आलम्बन-आच्छादन नींद प्रयोजन के लिए पीछे खींच लिए गए हैं। इससे ही हम यह समफ सकते हैं कि यह अचेतन सामग्री रात में सेंसरिशप की कियाओं के निराकरण या कमी का कैसे उपयोग कर सकती है और यह जानती है कि दिन की बची हुई स्मृतियों से अतिपिद्ध स्वप्नइच्छा का किस तरह निर्माण किया जाए। दूसरी ओर, सोने की इच्छा और इसके द्धारा प्रेरित राग के प्रत्याहरण या वापस खींच लेने के विरुद्ध जो प्रतिरोध होता है, उसका जन्म इस अवशेष और दिमत अचेतन सामग्री के बीच पहले से मौजूद साहचर्य से हो सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण गितकीय कारक को भी अब स्वप्न-रचना के उस अवधारण में समाविष्ट कर लेना चाहिए, जो हमने पहले बनाया था।

कुछ दशास्रों—-स्रंग-रोग उद्दोपन की कष्टदायक स्रनुभूति, किसी स्रंग की प्रदा-हात्मक स्रवस्था——का स्पष्टतः प्रभाव यह होता है कि राग की स्रपने स्रालम्बन पर संसक्ति कम हो जाती है। इस तरह जो राग खींचा गया है, वह शरीर के रोगी भाग पर स्रधिक प्रवल स्राच्छादन के रूप में फिर स्रहम् से जुड़ जाता है। सच पूछिए

१. अर्नेस्ट डाउडन के श्रंग्रेजी श्रनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तो यह निरुचयपूर्वक कहा जा सकता है कि ऐसी स्रवस्थास्रों में राग का भ्रपने ग्रालम्बनों से खिचकर हट जाना वाहरी दुनिया में ग्रहंकारमूलक स्वहितों या दिलचस्पियों के अपने विषयों से हटने की अपेक्षा अधिक विलक्षण होता है। इससे हाइपोकोन्ड्रिया को समभता सम्भव मालूम होता है। हाइपोकोन्ड्रिया में कोई ग्रंग देखने में रोगी न होते हुए भी ग्रहम् की चिन्ता का विषय बना रहता है। पर में इस विषय में आगे नहीं जाऊंगा, और उन स्थितियों पर विचार नहीं करूंगा जो म्रालम्बन-राग के ग्रहम् पर लौट ग्राने की इस धारणा के स्राधार पर किए जा सकते हैं। क्योंकि दो ग्राक्षेप ग्रवश्य उठाए जाएंगे, जो इस समय ग्रापके ध्यान में हैं। प्रथम तो, ग्राप यह जानना चाहते हैं कि जब मैं नींद, रोग श्रौर ऐसी ही ग्रन्य ् ग्रवस्थाग्रों पर विचार करता हूं, तव राग ग्रौर 'स्वहित' में, यौन निसर्ग-वृत्तियों ग्रीर ग्रहम्-निसर्ग-वृत्तियों में विभेद पर क्यों बल देता हूं, जब कि यह मानने पर प्रेक्षणों की सन्तोपजनक व्याख्या हो जाती है कि एक ही,एक समान ऊर्जा,जो अबा-धित चलती-फिरती है, ग्रालम्बन या ग्रहम् इन दोनों को ढांप सकती है, श्रौर दोनों के उद्देश्य बरावर सिद्ध कर सकती है। दूसरे, ग्राप यह जानना चाहेंगे कि यदि राग का ग्रापने ग्रालम्बनों से वियोजन या ग्रालम्बन-राग का ग्रहम्-राग में--या साधा-रणतया ग्रहम्-ऊर्जा में--रूपान्तरण एक प्रकृत मानसिक प्रक्रम् है, जो प्रतिदिन श्रीर प्रतिरात्रि होता रहता है, तो राग के श्रपने श्रालम्बनों से वियोजनों की एक रोगात्मक दशा का उद्गम, मैं कैसे बता सकता हं ?

इसका उत्तर यह है: आपका पहला आक्षेप ठीक मालूम होता है। नींद, रोग ग्रौर प्रेम में पड़ने की ग्रवस्थाग्रों की जांच से सम्भवतः कभी भी ग्रहम्-राग ग्रौर म्रालम्बन-राग के विभेद या राग भ्रीर 'स्वहितों' के विभेद का पता नहीं चल सकता था, पर ग्राप यह भूल गए हैं कि हमने शुरू में क्या चीजें देखी थीं, जिनकी रोजनी में हम मानिसक स्थितियों पर विचार कर रहे हैं। राग ग्रीर स्विहतों में, यौन ग्रौर ग्रात्मसंरक्षण की निसर्ग-वृत्तियों में विभेद करने की ग्रावश्यकता हमें उस द्वन्द्व की जानकारी होने पर, जिससे स्थानान्तर स्नायु-रोग पैदा होते हैं, मजबूरन माननी पड़ती है। स्रागे हमें इस विभेद को घ्यान में रखना होगा। यह धारणा ही कि आलम्बन-राग ग्रहम्-राग में परिवर्तित हो सकता है-दूसरे शब्दों में, कि हमें ग्रहप्-राग से भी वास्ता पड़ेगा—एकमात्र ऐसी घारणा प्रतीत <mark>होती है जो स्वरति</mark> सम्बन्धी स्नायु-रोग कहलाने वाले रोगों--उदाहरण के लिए डेमेन्शिया प्रीकौक्स की पहेली सुलक्का सकती है, ग्रथवा हिस्टीरिया ग्रौर मनोग्रस्तताग्रों से उनके सादृश्यों श्रीर ग्रसादृश्यों की सन्तोषजनक व्याख्या कर सकती है। इसके बाद हम उन बातों को रोग, नींद ग्रौर तीव्र प्रेम की दशा पर लागू करते हैं, जिन्हें हमने इन ग्रवस्थाग्रों में ग्रसन्दिग्ध रूप से प्रमाणित पाया है। हम उनका किसी भी दिशा में प्रयोग कर सकते हैं, और यह देख सकते हैं कि वे हमें कहा पहुंचाएंगी। जो एकमात्र निष्कर्ष सीधे विश्लेषण सम्बन्धी अनुभव के आधार पर नहीं है, वह यह है कि राग, राग ही है, और राग ही रहता है, चाहे वह आलम्बनों से युक्त हो या स्वयं अहम् से युक्त हो और वह कभी भी अहम्मूलक 'स्विहतों' में रूपान्तिरत नहीं होता और इसी तरह इसका उलटा भी समिभए। पर यह कथन यौन निसर्ग-वृत्तियों और अहम् निसर्ग-वृत्तियों के भेद को, जिसपर पहले हमने आलोचनात्मक विचार किया है, प्रकट करने का एक और तरीका है, और इस विभेद को हम और बातें खोज निकालने के उद्देश्य से तब तक मानते रहेंगे जबतक कि वह निरर्थक सिद्ध न हो।

त्रापके दूसरे ग्राक्षेप से भी एक उचित प्रश्न पैदा होता है, पर वह एक मिथ्या नुक्ते की ग्रोर जाता है। ग्रालम्बन-राग का वापस खिचकर ग्रहम् में ग्रा जाना निश्चित ही रोगजनक नहीं है। यह सच है कि नींद शुरू होने से पहले हर रात यह बात होती है भ्रौर जागने पर उलटा प्रक्रम होता है । जीवद्रव्यीय (प्रोटोप्ला-जिमक) ग्रणुत्राणी ग्रयने उभारों को भीतर खींच लेता है, ग्रीर ग्रगली बार फिर उन्हें बाहर निकाल देता है;पर जब कोई सुनिश्चित, बड़ा जबरदस्त प्रकम राग को अपने आलम्बनों से हट आने के लिए मजबूर करता है, तब यह बिलकुल दूसरी ही बात होती है। जो राग तब स्वरति वाला बन चुका है, वह अब अपने आलम्बनों पर वापस नहीं लौट सकता, भ्रौर राग के मुक्त संचलन के रास्ते की यह रुकावट निश्चित रूप से रोगजनक सिद्ध होती है। प्रतीत होता है कि एक निश्चित सतह से ऊपर स्वरतिक राग का संचय ग्रसह्य हो जाता है। यह कल्पना सुसंगत होगी कि इसी कारण स्रालम्बनों को इसने भ्रच्छादित किया, कि ग्रहम् को ग्रपना राग इसलिए मजबूरन भ्रागे भेजना पड़ा ताकि वह इसके भ्रतिसंचय से रोगी न हो जाए । यदि हमें डेमेन्शिया प्रीकौक्स रोग पर विस्तार से विचार करना होता तो में स्रापको यह स्पष्ट बताता कि जो प्रक्रम राग को ग्रपने ग्रालम्बनों से ग्रलग करता है ग्राँर उसके फिर उनपर लौटने के मार्ग को रोकता है, उसका दमन के प्रक्रम से निकट सम्बन्ध है, श्रौर उसे इसका एक दूसरी ग्रोर का हिस्सा ही समभना चाहिए। जो भी हो,पर जब ग्रापने यह देखा कि इन प्रक्रमों को जन्म देने वाली ग्रारम्भिक ग्रवस्थाएं, जहां तक हमें इस समय मालूम हैं वहां तक, दमन के प्रक्रमों से प्रायः श्रभिन्न होती हैं, तब त्र ग्रापको ग्रपना ग्राघार कुछ परिचित भूमि पर पता चलेगा । द्वन्द्व भी वही प्रतीत होता है, श्रौर वह उन्हीं दोनों बलों के बीच चल भी रहा मालूम होता है; क्योंकि, उदाहरण के लिए, हिस्टीरिया के परिणाम की ऋपेक्षा यहां परिणाम भिन्न है। इसलिए इसका कारण स्वभाव या मनोविन्यास में कोई अन्तर ही हो सकता है। इन रोगियों में राग-परिवर्धन का दुर्बल स्थान परिवर्धन की एक दूसरी ही कला में पाया जाता है; निर्णायक बद्धता जो ग्रापको याद होगा, लक्षण-निर्माण के प्रक्रम

१. Animalcule.

को शुरू करती है, एक दूसरे स्थान पर, सम्भवतः प्राथमिक स्वरित की ग्रवस्था में, होती है; जिसपर डेमेन्शिया प्रीकौक्स ग्रन्त में लौटता है। यह विशेष उल्लेख-नीय बात है कि स्वरितक स्नायु-रोगों के लिए हमें राग के बद्धता-बिन्दु परिवर्धन की उन कलाग्रों पर मानने पड़ते हैं, जो हिस्टीरिया या मनोग्रस्तता-रोग की कलाग्रों से बहुत पहले होती हैं, पर ग्राप सुन चुके हैं कि स्थानान्तरण स्नायु-रोगों के ग्रध्ययन से हम जिन ग्रवधारणाग्रों पर पहुंचे हैं, वे हमें स्वरितक स्नायु-रोगों के स्पष्टीकरण में भी, जो व्यवहारतः बहुत ग्रधिक तीन्न होते हैं, सहायक होती हैं। उन दोनों में बहुत ग्रधिक सादृश्य है। ग्राधारतः वे एक ही वर्ग की घटनाएं हैं। ग्राप कल्पना कर सकते हैं कि इन रोगों की (जो ग्रसल में मनश्चिकित्सा का विषय हैं), स्थानान्तरण स्नायु-रोगों का विश्लेपण से प्राप्त ज्ञान न होने पर, व्याख्या करने की कोशिश करना कितना व्यर्थ कार्य है।

डेमेन्शिया प्रीकौक्स के लक्षणों से जो तस्वीर वनती है—ग्रीर यह बहुत परि-वर्ती होती है—उसका रूप राग को आलम्बनों से पीछे की ग्रोर धकेलने से पैदा होने वाले लक्षणों ग्रीर ग्रहम् में स्वरित के रूप में इसके संचय मात्र से ही निर्धारित नहीं होता, ग्रन्य घटनाएं भी प्रमुख रूप से मौजूद होती हैं, ग्रीर उनका कारण वे प्रयत्न हैं, जो राग ग्रपने ग्रालम्बनों पर फिर पहुंचने के लिए करता है, ग्रीर इस-लिए जो पुनः स्थापन श्रीर स्वास्थ्य-लाभ के प्रयत्नों के संवादी होते हैं। ग्रसल में, ये घ्यान खींचने वाले मुखर लक्षण होते हैं। इनका हिस्टीरिया के लक्षणों से ग्रीर कभी-कभी मनोग्रस्तता-रोग के लक्षणों से बहुत सादृश्य दिखाई देता है, पर फिर भी वे हर दृष्टि से भिन्न होते हैं। ग्रतीत होता है कि डेमेन्शिया प्रीकौक्स में राग के, ग्रपने ग्रालम्बनों पर, ग्रर्थात् ग्रपने ग्रालम्बनों के मनोबिबों पर पहुंचने के प्रयत्न सफल हो जाते हैं, ग्रीर वे उनके कुछ ग्रंश को, जो छायामात्र होते हैं, ग्रर्थात् उनसे जुड़ी हुई शाब्विक प्रतिबिबों या मूर्तियों, ग्रर्थात् शब्दों को, ग्रपने साथ मिला लेते हैं। यहां इस प्रश्न पर ग्रधिक विचार नहीं किया जा सकता, पर मेरी राय में राग की इस उलटी प्रिक्रिया से हमें कुछ-कुछ यह पता चल जाता है कि चेतन मनोबिब के बीच वास्तिवक ग्रंतर क्या होता है।

श्रव हम ऐसी जगह पहुंच गए, जहां से श्रागे विश्लेषण-कार्य बढ़ाने की श्राशा होती है। जब हमने श्रहम्-राग का श्रवधारण बनाने का निश्चय किया था, उसके बाद हम स्वरितक स्नायु-रोगों के रहस्य को समभने लगे हैं। हमारा लक्ष्य यह था कि इन रोगों में होने वाले गितकीय कारकों का पता लगाएं श्रौर साथ ही श्रहम् को पूरी तरह समभकर मानसिक जीवन के बारे में श्रपने ज्ञान का विस्तार करें। हम श्रहम् के जिस मनोविज्ञान पर पहुंचना चाहते हैं, उसकी बुनियाद हमारे श्रपने

<sup>?.</sup> Restitution,

श्रवबोधनों से प्राप्त होने वाली सामग्री पर नहीं खड़ी की जा नकती । राग की तरह इसकी वृतियाद का आधार भी अहम् के विक्षाभों और विखंडनों के विश्लेषण को ही बनाना होगा। जब हम उस अधिक बड़े कार्य को कर लेंगे, तब स्थानान्तरण स्नायु-रोगों के अध्ययन से राग की गति के बारे में प्राप्त अपने मीजूदा ज्ञान के बारे में शायद कूछ भी नहीं सोचेंगे, पर अभी हम इसकी और बहुत आगे नहीं बढे हैं। जो विधियां स्थानान्तरण स्नाय-रोगों के लिए फायदेगन्द रही हैं, उनसे स्वरतिक स्ताय-रोगों का अध्ययन नहीं किया जा सकता । इसका कारण आपको अभी बताया जाएगा । इन रोगियों के साथ सदा यह होता है कि कुछ दूर युस जाने के बाद सामने एक पत्थर की दीवार आ जाती है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि स्थानान्तरण स्लायु-रोगों में भी इस तरह के प्रतिरोध की रुकावटें आती हैं, पर उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके हटा देना सम्भव है। स्वरतिक स्नायु-रोगों में प्रतिरोध अलंध्य होता है; हम दीवार के ऊपर से गर्दन निकान कर यहां की अवस्था की एक-दो भांकियां ही ले सकते हैं। इसलिए हमें अपनी गुणानी विधि के स्थान पर ब्रन्य विधियां ग्रपनानी होंगी। इस समय हमें यह पता नहीं है कि हमें कोई ग्रीर विधि प्राप्त करने में सफलता होगी या नहीं। इन रोगियों के पास सामग्री की कमी नहीं होती। वे बहुत कुछ मसाला हसारे सामने रखते हैं, यद्यपि वह हमारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में नहीं होता । इस समय हम इतना ही कर सकते हैं कि जो कुछ वे कहते हैं, उसका स्थानान्तरण स्वायु-रोगों के ग्रध्ययन से प्राप्त जानकारी के प्रकाश में अर्थ लगाएं । रोग के इन दोनों रूपों में मौजूद नादृब्य इतना अधिक है कि उनसे हम विचार सन्तोषजनक रीति से शुरू कर सकते हैं। इस रीति से हमें कितनी सफलता मिलेगी, यह अभी देखना है।

हमारे स्रागे बढ़ने के रास्ते में इसके स्रलाया श्रीर भी किठनाइयां हैं। स्वरितक रोग श्रीर उनसे सम्बन्धित मनोरोग की गुल्धी स्थानान्तरण स्नायु-रोग के विश्लेषण की दीक्षा पाए हुए प्रेक्षकों द्वारा ही सुलकाई जा सकती है। पर हमारे मनिश्चिकित्सक मनोविश्लेपण का स्रध्यन नहीं करते श्रीर हम मनोविश्लेपकों को मनश्चिकित्सक गेगी बहुत कम दिखाई देते हैं। हमें ऐसे मनश्चिकित्सक पैदा करने होंगे जिन्होंने स्रपने कार्य की तैयारी के रूप में मनोविश्लेपण की दीक्षा पाई हो। इस दिशा में एक प्रयत्न श्रमेरिका में किया जा रहा है। यहां स्रनेक प्रमुख मनश्चिकित्सक मनोविश्लेषण पर श्रपने छात्रों को व्याख्यान देते हैं, श्रीर संस्थाशों श्रीर स्थाश्मों के श्रध्यक्ष डाक्टर स्थाने रोगियों को इस सिद्धान्त के प्रकाश में देखने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमें स्वरित की दीवार के ऊपर से फांकने का मौका मिला है श्रीर श्रव मैं श्रापकों वे बातें बताऊंगा जो मैं समकता हूं कि हमने इस दिशा में नई पता लगाई हैं।

मौजूदा मनश्चिकित्सा ने वर्गीकरण करने के जो यत्न किए हैं, उनमें पैरा-

नोइश्रा रोग की, जो 'सिस्टेमेंटिक इन्सैनिटो', श्रर्थात् व्यवस्थित पागलपन का जीर्ण कप है, स्थिति बड़ी ग्रनिश्चित है; पर इसमें कोई संदेह नहीं कि डेमेन्शिया-प्रीकौक्स से उसका नजदीकी सम्बन्ध है। मैंने तो बल्कि यह प्रस्ताव किया है कि इन दोनों को मिलाकर पैराफ़ेनिया कहना चाहिए । पैरानोइस्रा के रूपों का वर्णन भ्रम की वस्तु के अनुसार किया जाता है; उदाहरण के लिए, महानता का भ्रम, सताए जाने का भ्रम, ईर्प्या का भ्रम, प्रेमपात्रता का भ्रम (ऐरोटामैनिया) इत्यादि। हम यह ग्रासा नहीं करते कि मनिश्चिकित्सा इनकी ब्राख्या करने की कोशिश करेगी । उदाहरण के लिए, मैं उस प्रयत्न का उल्लेख करूंगा जो इनमें से एक लक्षण को दूसरे से निकालने या व्युत्पन्न करने के लिए बौद्धिक समीकरण<sup>3</sup> द्वारा किया गया था : जिस रोगी में ग्रपने ग्राप को सताया गया मानने की प्राथमिक प्रवृत्ति होती है, वह इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि वह अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण ब्यक्ति है, श्रीर इसलिए उसमें महानता का भ्रम पैदा हो जाता है। हमारे विश्ले-पणीय अवधारण के साथ महानता का भ्रम आलम्बनों को आच्छादन से खींचे गए राग द्वारा ग्रहम् के फुलाव का सीधा परिणाम होता है, ग्रौर पहले वाले शुरू के शैशवीय रूप के वापस ग्रा जाने से एक परवर्ती स्वरित ग्रारम्भ हो जाती है। पर सताए जाने के श्रमों के रोगियों में हमें जो चीजें दिखाई दीं, उन्हें पकड़-कर हम कुछ दूर चल सके। प्रथम तो हमने यह देखा कि अधिकतर उदा-हरणों में नताने वाला और सताए जाने वाले व्यक्ति दोनों एक ही लिंग के होते हैं। यह सब है कि इसकी हानि रहित व्याख्या की जा सकती है; पर कुछ स्रव-स्थाग्रों में, जिनका बारीकी से ग्रध्ययन किया गया, यह पता चला कि उसी लिंग का वह व्यक्ति ही, जो रोगी के प्रकृत होने पर उसे सबसे ग्रधिक प्रिय था, रोग पैदा हो जाने के बाद सनाने वाला बन गया। इससे इसका एक और परिवर्धन साहचर्य के मुबिदित तरीकों से सम्भव हो जाता है, जिससे एक प्रिय व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ले आया जाता है। उदाहरण के लिए, पिता के स्थान पर मालिक या सत्तारुढ़ व्यक्ति ले आए जाते हैं। इन प्रेक्षणों से, जिनकी बीच-बीच में लगातार पृष्टि होती रही, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि सताने का भ्रमोन्माद या परितिष्टरी पैरानोङ्या के द्वारा व्यक्ति श्रपने श्रापको समकामी श्रावेग से, जो बहुत प्रबल हो गया है, बचाता है। अनुरागपूर्ण भावना का घृणा में परिवर्तन, जैसा कि सुविदित है, प्रेम और घुणा के आलम्बन के जीवन का गम्भीर खतरा बन सकता है, तब रागात्मक ग्रावेगों के चिन्ता में परिवर्तन का संवादी है, जो कि दमन के प्रक्रम का नियत परिणाम होता है। इसके दृष्टांत के लिए मैं इस तरह के

<sup>2.</sup> Chronic, 2. Grandeur. 3. Intellectual rationalization.

उस रोगी का मामला पेश करता हुं, जो मेरे सामने ग्राया था। एक तरुण डाक्टर को म्रपने रहने की जगह से इसलिए दूर भेजना पड़ा, क्योंकि उसने एक प्रोफेसर के पुत्र के जीवन को, जो पहले उसका सबसे बड़ा दोस्त था, खत्म करने की धमकी दी थी । वह कहता था कि इस दोस्त में ग्रमानुषी शक्तियां हैं, ग्रौर मेरे प्रति बहत बरे इरादे हैं। हाल के वर्षों में रोगी के परिवार पर जो विपत्तियां ग्राई थीं, ग्रीर उसे सार्वजनिक स्रौर निजी जीवन में जो बुरे दिन देखने पड़े थे, सबके लिए वह उसे ही दोषी ठहराता था; पर इतनी ही बात नहीं थी। उस दुष्ट दोस्त ग्रौर उसके प्रोफेसर पिता ने ही युद्ध कराया था, श्रौर रूसियों को सीमा पर बुलाया था। उसने हजारों तरह से उसके जीवन को बर्बाद किया था। हमारे रोगी का यह निश्चय था कि इस बदमाश की मौत से दुनिया की सब बुराई दूर हो जाएगी; फिर भी उसके प्रति उसका पुराना प्रेम इतना प्रबल था कि जब उसे ग्रपने शत्र को सामने देखकर गोली मारने का मौका आया, तब वह निष्क्रिय हो उठा। रोगी से मेरी जो थोड़ी बातचीत हुई, उससे यह पता चला कि इन दोनों व्यक्तियों की यह घनिष्ठ मैत्री उनके स्कूल के दिनों से चली आती थी; कम से कम एक मौके पर यह मित्रता की सीमाग्रों का उल्लंघन कर गई थी--उन्होंने एक रात इकट्टो बिताई थी, ग्रौर इस ग्रवसर पर पूर्ण सम्भोग किया था। रोगी में स्त्रियों के प्रति कभी कोई ऐसी भावना नहीं पैदा हुई थी, जो उस ग्रायु में ऐसे ग्राकर्षक व्यक्तित्व वाले स्रादमी में पैदा होनी स्वाभाविक थी। उसका एक सुन्दर और स्रच्छे घराने की लड़की से बचनबन्ध (सगाई से पहले बातचीत तय होना) हम्रा था, पर उसने इस कारण उस बन्धन को तोड़ दिया कि उसका प्रेमी उसके प्रति बहुत उदासीन था। वर्षों बाद उसका रोग ठीक उस समय शुरू हुग्रा, जबकि वह पहली बार एक स्त्री को पूर्ण यौन परितुष्टि देने में सफल हुग्रा था। जब इसने कृतज्ञता ग्रौर प्रेम के आवेश में उसे अपनी बाहुओं में भर लिया, तब इसे एकाएक यह अनभव हुआ कि मेरे सिर के चारों स्रोर तेज चाकू की धार-सी चल रही है स्रौर पीड़ाकारक रहस्यमय घाव हो गया है। बाद में उसने इस सम्वेदन को दिमाग को नंगा करने के लिए पोस्टमार्टम, ग्रर्थात् मरणोत्तर कार्य के समय किए जाने वाले कटाव जैसा बताया ग्रौर चूंकि उसका मित्र रोग-शारीर-शास्त्री, या पैथोलीजिकल एने-टोमिस्ट था, इसलिए वह धीरे-धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने इस ग्रौरत को प्रलोभन के रूप में भेजा होगा। बाद में उन दूसरी वातों के विषय में उसकी म्रांखें खुलने लगीं, जिनके द्वारा उसके पुराने दोस्त ने उसे सताया था।

पर उन उदाहरणों का क्या होगा जिनमें सताने वाला सताए जाने वाले से भिन्न लिंग का है और इसलिए जिनसे इस रोग के विषय में हमारी इस व्याख्या का खण्डन होता दिखाई देता है कि यह समकामी राग से बचाव है। कुछ समय पहले मुभे इस तरह के रोगी की जांच करने का मौका मिला और ऊपर दिखाई देने वाले विरोध या खण्डन के पीछे मुफ्ते उसकी पुष्टि होती हुई मिली। एक नौजवान लड़की यह समफ्ती थी कि एक स्रादमी, जिसके साथ वह दो बार घनिष्ठ सम्बन्ध कर चुकी थी, उसे सताता था। स्रसल में पहले उसका भ्रम एक स्त्री के विरुद्ध था जिसे माता का स्थानापन्न समफ्ता जा सकता है। उस स्रादमी के साथ दूसरी बार मिलने के वाद ही उसने भ्रमात्मक मनोबिंब को स्त्री से पुरुष पर स्थानांतरित किया। इस प्रकार इस उदाहरण में भी यह शर्त पूरी होती है कि सताने वाला उसी लिंग का है, जिसका सताया जाने वाला है। वकील स्त्रीर डाक्टर से शिकायत करते हुए रोगिणी ने स्रपने भ्रम की पहले वाली कला की चर्चा नहीं की थी, स्त्रौर इससे पैरानोइस्रा के बारे में हमारे सिद्धान्त का खण्डन होता दिखाई देता था।

य्रालम्बन का समकामी चुनाव ग्रारम्भ में, विषमकामी चुनाव की ग्रपेक्षा, स्वरित से ग्रधिक नजदीकी सम्बन्ध रखता है। इसलिए जब कोई प्रबल नापसन्द समकामी उत्तेजन प्रत्याख्यात ग्रर्थात् ग्रस्वीकृत होता है, तब उससे स्वरित पर पहुंचने का रास्ता पा लेना विशेष रूप से ग्रासान है। इन व्याख्यानों में मुफ्ते ग्रब तक यह बताने का कोई मौका नहीं मिला कि जहां तक हम जानते हैं, वहां तक जीवन में प्रेम-ग्रावेग का मार्ग जिस ग्राधारभूत रूपरेखा पर खड़ा है वह क्या है ग्रौर न मैं ग्रब इस विषय पर विशेष कुछ कह सकता हूं। मैं सिर्फ़ इतनी बात ग्रापसे कहता हूं कि ग्रालम्बन का चुनाव, जो स्वरित की ग्रवस्था के बाद राग के परिवर्धन में ग्रगला कदम है, दो प्ररूपों के ग्रनुसार ग्रागे बढ़ सकता है—या तो वह स्वरितक प्ररूप होता है, जिसके ग्रनुसार स्वयं ग्रहम् के स्थान पर इससे यथासम्भव ग्रिधक से ग्रिधक मिलता-जुलता कोई व्यक्ति ग्रालम्बन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, या एनेक्लोटिक प्ररूप (Anlehnungstypus) की, जिसमें राग भी उन्हीं व्यक्तियों को ग्रालम्बन के रूप में चुनता है जो जीवन में ग्रादिम ग्रावश्यकताग्रों की सन्तुष्टिट करने के कारण प्रिय बन गए हैं। ग्रालम्बन-चुनाव के स्वरितक प्ररूप पर प्रवल राग-बद्धता भी व्यक्त समकाभियों के स्वभाव का एक गुण होता है।

ग्रापको याद होगा कि इस सत्र के ग्रपने पहले व्याख्यान में मैंने एक स्त्री की भ्रमात्मक ईप्या का एक उदाहरण दिया था। ग्रव जबिक हम ग्रपने ग्रघ्ययन को प्रायः समाप्त करनेवाले हैं ग्राप निश्चित ही यह जानना चाहेंगे कि मनोविश्लेषण भ्रम की क्या व्याख्या करता है, परन्तु जितनी ग्राप ग्राशा करते हैं उससे बहुत कम बात में ग्रापको बता सकता हूं। मनोग्रस्तताग्रों की तरह भ्रमों के भी तार्किक युक्तियों ग्रौर वास्तविक ग्रनुभव से ग्रप्रभावित रहने की व्याख्या उस सम्बन्ध-सूत्र के

१. यह शब्द इस बात का निर्देश करता है कि यौन वृत्तियां अपने प्रथम आलम्बन के लिए आत्मसंरक्षरण की निसर्ग-वृत्तियों पर अर्थात स्तन्य पिलाने वाली माता पर निर्भर हैं।—अंग्रेजी अनुवादक

द्वारा ही की जाएगी जो उनमें और उस अचेतन सामग्री में होता है जो भ्रम या मनोग्रस्तता द्वारा अभिश्वकत भी होती है और रोककर भी रखी जाती है। इन दोनों में जो ग्रन्तर हैं उनका आधार इन दोनों रोगों के स्थानवृत्तीय और गति-कीय ग्रन्तर हैं।

पैरानोङ्ग्रा की तरह मलांकोलिया ग्रर्थात उदासी रोग (प्रसंगत यह कह देना ग्रतचित न होगा कि इस रोग के श्रन्तर्गत बड़े भिन्न प्रकार के रोग-प्ररूप रखे गए हैं) की भी भीतरी रचना की कुछ भांकी प्राप्त करना सम्भव हम्रा है। हमने देखा है कि ये रोगी अपने आपको जिस निर्दयता से फटकारते हैं, यह असल में दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध रखती है, अर्थात वह उस धीन शालम्बन से सम्बन्ध रखती है जो नष्ट हो गया है, या जिसे उन्होंने किसी दोप के कारण पसन्द करना बन्द कर दिया है। इससे हमने यह नवीजा निकाला है कि असल में उदासी रोगी ने म्रपना राग म्रालम्बन से हटा लिया है, पर एक ऐसे प्रकम द्वारा, जिसे हम 'स्वर-तिक स्रभिन्नीकरण" कहेंगे। उसने सहम् के भीतर ही स्रालम्बन को स्थापित कर लिया है, और इसे अहम् पर प्रक्षेपित कर दिया है। मैं आपको इस प्रक्रम की वर्णना-त्मक रूपरेखा ही दे सकता हूं, स्थानवृत्त ग्रीर गतिकी की शब्दावली में इसकी रूपरेखा नहीं पेश कर सकता । तब स्वयं ग्रहम् से इस तरह व्यवहार किया जाता है, मानो वह त्यागा हुम्रा म्रालम्बन हो । उसे बदले ग्रीर स्राकमण का वह सारा व्यवहार सहना पड़ता है जो ग्रालम्बन के उद्देश्य से होता है। उदासी रोगियों के ब्रात्महत्या के ब्रावेग भी यह मानने पर ब्रधिक स्पष्ट हो जाते हैं कि रोगी मन जो कट्ता अनुभव करता है, उसका सम्बन्ध प्रेम ग्रीर घृणा के ग्रालम्बनों से भी उसी समय और उतना ही होता है जिस समय श्रीर जितना श्रहम से। दूसरे स्वरितक विकारों की तरह उदाबी रोग में भी भाव-जीवन की विद्योपना, जिसे ब्ललर के अनुसार हम उभयकता या ऐम्बीवैलेन्स कहते हैं, विशेष रूप से सामने आती है। इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति के प्रति विरोधी भावनाएं ( प्रनुपार्ग्ण और चत्रतापूर्ण) होती हैं। बदिनस्मती से मैं इन व्याख्यानों में उनयना पर अधिक कुछ नहीं कह सका।

स्वरितक रूप के अलावा एक हिस्टीरिया वाला रूप भी है जिसे हम बहुत समय से जानते हैं। मैं चाहता था कि इन दोनों के अन्तर आपके सामने थोड़े-से सुनिद्चित शब्दों में स्पष्ट किए जा सकते। मैं आपको उदासी रोग के आवर्ती अौर चक्रीय कियों के बारे में कुछ बता सकता हूं जो आपको दिलचस्न लगेगा। अनुकूल परिस्थितियों में विशद मध्यान्तरों , अर्थात दोप-दौरों के बीच के बिना दौरे वाले

<sup>?.</sup> Narcissistic identification. ?. Periodic. ?. Cyclic. Y. Lucid intervals.

समय में, विश्लेषण द्वारा इलाज करके इस अवस्था या इसकी विरोधी अवस्था को फिर पैदा होने से रोका जा सकता है, और मुफे इसमें दो बार सफलता मिली है। इससे हमें यह पता चलता है कि अन्य अवस्थाओं की तरह उदासी रोग और सनक या मैनिया में, संवर्ष का एक विशेष प्रकार का समाधान चल रहा होता है, जिसकी सब पूर्व अपेक्षाएं दूसरे स्नायु-रोगों की पूर्व अपेक्षाओं से मिलती-जुलती हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में मनोविश्लेषण के लिए कितना काम करने को पड़ा है।

मैंने ग्रापसे यह भी कहा था कि स्वरतिक विकारों के विश्लेषण द्वारा हमें विविध क्षमताग्रों ग्रीर ग्रवयवों से ग्रहम् की वनावट ग्रीर संरचना की कुछ जान-कारी प्राप्त होने की भी कुछ ग्राशा थी। हमने एक जगह इसकी ग्रीर कदम बढ़ाया था। प्रेक्षण के भ्रम के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ग्रहम् में एक ऐसी शक्ति या क्षमता होती है, जो सदा ध्यान से देखती है, आलोचना करती है, ग्रीर तजना करती है, ग्रीर इस तरह ग्रहम् के दूसरे हिस्से के मुकाबले में खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी राय में जब रोगी यह शिकायत करता है कि मेरे हर कदम पर कड़ी नज़र रखी जाती है, श्रौर मेरे विचार तक जान लिए जाते हैं श्रौर उनकी जांच की जाती है, तब वह एक ऐसी सचाई प्रकट करता है जिसे स्रभी सचाई के रूप में नहीं समफा गया है। उसकी इतनी ही ग़लतीं है कि वह इस नापसन्द शक्ति को अपने से बाहर और अपने से अपरिचित किसी चीज़ में मौजूद बताता है। वह ग्रपने ग्रहम् में एक ऐसी शक्ति का शासन देखता है जो उसके वास्तविक ग्रहम् ग्रौर उसके सब कार्यों को एक **अहम्-ग्रादर्श** से नापती है ग्रौर यह ग्रहम्-प्रादर्श ग्रपने परिवर्धन के काल में उसने ग्रपने लिए स्वयं पैदा किया है। हम यह भी अनुमान करते हैं कि उसने यह आदर्श प्राथमिक शैशवीय स्वरित से मिलने वाली आत्मसन्तुष्टि को फिर से प्राप्त करने के लिए किया है, जिसे तब से श्राज तक कितने ही स्रोघात स्रीर स्रात्मपीड़न सहने पड़े हैं । स्रपनी स्रालोचना करने वाली इस शक्ति में हम ग्रहम्-सन्सरिशप या ग्रहम्-ग्रघीक्षक ग्रर्थात् ग्रन्तःकरण, को देखते हैं; यह वहीं सन्सरशिप है जो रात में स्वप्नों पर प्रयुक्त होती है, जिससे ग्रग्नाह्य इच्छा-उत्तेजनों के दमन पैदा होते हैं। जब देखे जा रहे होने के भ्रम में यह शक्ति विखर जाती है, तब हमें इसके उद्गम का पता चल जाता है, श्रौर हम देखते हैं कि यह माता-पिता तथा शिक्षकों के प्रभाव से ग्रौर बालक के सामाजिक वातावरण से पैदा हुई है, जिसमें वह इनमें से कुछ व्यक्तियों से, जो ग्रादर्श मान लिए गए थे, <del>ग्र</del>पनी ग्रभिन्नता स्थापित कर लेता है ।

स्वरति सम्बन्धी विकारों पर मनोविश्लेषण का प्रयोग करने से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ ये हैं। इनकी संख्या ग्रभी ग्रधिक नहीं है ग्रौर इनमें से बहुतों की रूपरेखा में स्पष्टता नहीं है। यह स्पष्टता नए क्षेत्र में तब तक नहीं ग्रा

सकतो जब तक कुछ ग्रधिक परिचय न हो जाए। ये सब ग्रहम्-राग या स्वरतिक राग के श्रवधारण का प्रयोग करने से ही सम्भव हुए हैं, जिनके द्वारा हम स्थानान्त-रण स्नाय्-रोगों के लिए स्थापित निष्कर्षों को स्वरतिक स्नायु-रोगों पर भी लागू कर सकते हैं। पर स्रब स्राप यह पूछेंगे कि क्या स्वरितक स्नायु-रोगों से स्रीर मनो-रोगों के सब रूपों को राग-सिद्धान्त के क्षेत्र में लाया जा सकता है ? क्या सदा यह देखा जा सकता है कि इस रोग के परिवर्धन का कारण सदा श्रीर सर्वत्र मानसिक जीवन का रागात्मक कारक ही होता है, और क्या स्नात्मसंरक्षण की निसर्ग-वित्तयों के कार्यों में उसी परिवर्तन का कारणों में कोई स्थान नहीं होता ? मुक्के ऐसा मालूम होता है कि इस प्रश्न का स्रभी फैनला करने की कोई स्रावश्यकता नहीं, स्रीर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फैसला करने का समय नहीं आया । हम इसे विज्ञान के कार्य की ग्रौर ग्रधिक उन्नति होने पर निर्णीत होने के लिए शान्तिपूर्वक छोड सकते हैं। यदि बाद में यह सिद्ध हो तो मुक्ते कुछ भी ग्राश्चर्य नहीं होगा कि रोगजनक प्रभाव पैदा करने की क्षमता ग्रसल में रागात्मक ग्रावेगों का एक विशेष श्रधिकार है । ग्रीर इस प्रकार, राग का सिद्धान्त ग्रसली स्नायु-रोगों से लेकर व्यक्तिगत गड-बड़ी के उग्रतम मनोविकारों तक, सारे में सफल या सार्थक सिद्ध होगा । कारण यह है कि राग की यह विशेषता है कि वह जीवन में यथार्थता या स्रावस्यकता के <mark>ग्रनुसार चलने से इ</mark>न्कार कर देता है, पर मुफ्तेयह ग्रत्यधिक सम्भाव्य मालूम होता है कि <mark>ग्रहम् निसर्ग-वृत्तियां गौ</mark>णरूप से इसमें ग्राती है, ग्रौर राग के रोगजनक विकारों या प्रभावों से उनके कार्यों में गड़बड़ी या विक्षोभ पैदा हो सकते हैं; न मुभे यह दिखाई देता है कि यदि हमें यह मानना पड़े कि उग्र मनोरोग में स्वयं . ग्रहम्-निसर्ग-वृत्तियां प्रथमतः विक्षिप्त होती हैं ; भविष्य ही इसका फैसला करेगा— कम से कम ग्रापके लिए।

श्रव जरा चिन्ता के बारे में फिर थोड़ा-सा विचार किया जाए, जिससे हमने वहां जो बात श्रस्पष्ट छोड़ दी थी, उसपर प्रकाश पड़े। हमने कहा था कि राग की चिन्ता श्रीर राग का सम्बन्ध जो वैसे इतना सुनिर्दिष्ट है, इस प्रायः निर्विवाद मान्यता से बड़ी मुक्किल से संगत होता है कि खतरे को देखकर पैदा होने वाली श्रालम्बननिष्ठ चिन्ता श्रात्मसंरक्षण की वृत्ति को प्रकट करती है, पर यह चिन्ता का भाव श्रहम्-निसर्ग-वृत्ति के स्वार्थ के बजाय श्रहम्-राग से पैदा होता हो तो ? श्राखिरकार चिंता की दशा सदा हानिकारक होती है। जब यह तीन्न श्रवस्था में श्रा जाती है तब इसकी हानि की श्रोर ध्यान जाता है। तब यह उस किया में वाधा डालती है जो उस समय एकमात्र दृष्टिकर श्रौर समयोचित्त किया होगी श्रौर श्रात्म-संरक्षण का प्रयोजन सिद्ध करेगी, चाहे यह पलायन हो या श्रात्मरक्षा हो। इसलिए यदि हम श्रालम्बननिष्ठ चिंता के भावरूप घटक का कारण श्रहम्-राग को श्रौर की गई किया का कारण श्रहम्संरक्षक निसर्ग-वृत्तियों को बताते हैं, तो सब सैद्धा-

न्तिक कठिनाई दूर हो जाती है। ग्राप गम्भीरतापूर्वक यह नहीं मान सकते कि हम इस कारण भागते हैं क्योंकि हम भय देखते हैं; नहीं; हम भय देखते हैं ग्रीर भागते हैं, ग्रीर इसका वह सामान्य ग्रावेग है जो भय देखकर पैदा होता है। जिन लोगों को जीवन में सन्निकट खतरे का ग्रनुभव हुग्रा है, वे बताते हैं कि हमें भय का ग्रव-बोधन नहीं हुग्रा। हमने सिर्फ वह किया की — उदाहरण के लिए सामने से ग्राते हुए पशु पर ग्रपनी बन्दूक तानी— यही वे उस समय निश्चित रूप से, ग्रिधक से ग्रिधक, कर सकते थे।

## स्थानान्तरण

श्रव हम अपने विषय की समाप्ति पर पहुंच गए हैं, श्रीर श्रापके मन में एक भाव उठ रहा होगा, जो ग्रापको बहका सकता है पर ऐसा मौका नहीं ग्राना चाहिए। सम्भवतः ग्राप सोच रहे हैं कि निश्चित ही ऐसा नहीं हो सकता कि मनोविश्लेषण की इन सब उलभन भरी पहेलियों में से गुजरने के बाद, मैं श्रापको मनोविदलेपण द्वारा चिकित्सा के बारे में, जिसके ग्राधार पर ही मनोविश्लेषण कार्य किया जा सकता है, विना कुछ कहे विदा कर दूंगा। सच तो यह है कि इसके इस पहलू को छोड़ना सम्भव भी नहीं, क्योंकि इससे सम्बन्धित कुछ घटनाएं ग्रापको एक ऐसे नए तथ्य का पता देंगी; जिसके ज्ञान के बिना ग्राप उन रोगों को ठीक तरह नहीं समभ सकते, जिनपर हम विचार कर रहे हैं।

मैं जानता हूं कि स्राप यह स्राशा नहीं करते कि चिकित्सा-कार्य के लिए विश्ले-षण का प्रयोग करने की विधि के निर्देश श्रापको दिए जाएं। श्राप तो मीटे तौर पर यह जानना चाहते हैं कि मनोविश्लेषण-चिकित्सा किन साधनों से और उपायों से की जाती है, श्रौर यह जानना चाहते हैं कि इससे क्या सफलता होती है; सचमच यह जानने का ग्रापको ग्रवश्य ग्रधिकार है। फिर भी, मैं ग्रापको यह नहीं बताऊंगा, में चाहता हूं कि इसका पता स्राप स्वयं लगाएं।

जरा सोचिए तो ! ग्राप उन ग्रवस्थाग्रों से लेकर, जिनसे रोग ग्रारम्भ होता है, रोगी मन के भीतर पैदा होने वाले सब कारकों तक, प्रत्येक ग्रावश्यक बात पहले जान चुके हैं। इस सबमें चिकित्सा करने का रास्ता कहां है? सबसे पहले वंशगत स्वभाव है--हम प्रायः इसका उल्लेख नहीं करते क्योंकि ग्रन्य क्षेत्रों में इस-पर बहुत बल दिया जाता है, ऋौर हम इसके बारे में कोई नई बात नहीं जानते। पर यह न समिभए कि हम इसे कम महत्वपूर्ण समभते हैं। चिकित्सक के नाते हम इसकी शक्ति से सुपरिचित हैं। कुछ भी हो, हम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते । हमारे लिए भी यह इस समस्या का स्थिर ग्रंश है जिससे हमारे प्रयत्नों की एक सीमा वन जाती है। इसके बाद, ग्रारम्भिक बचपन के ग्रनुभवों का प्रभाव है,

जिसे हम विश्लेपण में बहुत ग्रधिक महत्वपूर्ण समभते हैं। वे भूतकाल से सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए हम उन्हें हटा नहीं सकते। इसके बाद, जीवन का वह सब दु:ख है जिसे हमने 'यथार्थता में कुंठा' के ग्रन्तर्गत शामिल किया है, जिससे जीवन का सारा प्रेम का स्रभाव पैदा होता है---स्रर्थात् गरीबी, पारिवारिक भगड़े, विवाह में गलत साथी का चुनाव, प्रतिकूल सामाजिक स्रवस्थाएं, ग्रौर व्यक्ति पर नैतिक रूढ़ियों के नियमों की कठोरता। इन सभी में सफल इलाज की बहुत गुंजाइश है, पर इस इलाज को वियेना की दंतकथा वाले कैसर जोसेफ के ढंग पर चलना पड़ेगा—कैतर जोसेफ ऐसा परोपकारी निरंकुश राजा था जिसकी इच्छा के स्रागे े. लोग सिर भ्कृता देते ग्रौर कठिनाइयां दूर हो जातीं । पर हम चिकित्सा में इतना परोपकार कैसे कर सकते हैं ? हम गरीब लोग हैं ग्रौर समाज में हमारा कोई ऐसा प्रभाव नहीं, ग्रौर हमें चिकित्सा करके ग्रपनी रोजी कमानी है। इसलिए हम दूसरे डाक्टरों की तरह, जो दूसरी विधियों से चिकित्सा करते हैं, बहुत गरीब लोगों का इलाज भी नहीं कर सकते, श्रौर फिर हमारे इलाज में बहुत समय श्रौर मेहनत लगती है । पर शायद ग्राप ग्रव भी पहले पेश किए जा चुके कारकों में से एक को पकड़े हुए हैं, श्रीर यह समफते हैं कि उसके रास्ते हम श्रपना प्रभाव डाल सकते हैं। यदि समाज द्वारा लगाई गई परम्परागत रुकावटों के कारण रोगी को प्रवंचित -होना पड़ा है तो इलाज से उसे साहस प्राप्त होगा, ऋौर उसे सीधे यह सलाह भी दी जा सकती है कि वह इन रुकावटों को न माने, ग्रौर ग्रपनी सन्तुष्टि ग्रौर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उस म्रादर्श को तिलांजिल देदे जो बहुत म्रादरणीय होता हुम्रा भी प्राय: दुनिया में रोज ठुकराया जाता है। तो, स्वास्थ्य 'मुक्त रहन-सहन' से प्राप्त होगा। विश्लेषण पर निश्चित रूप से यह ग्रारोप लगाया जाएगा कि यह सामान्य नैतिकता का पोपण नहीं करता; इसने व्यष्टि को जो कुछ दिया, वह बाकी दुनिया से छीन लिया।

पर विश्लेपण के बारे में ऐसी मिथ्या धारणा ग्रापको किससे मिली, यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं। विश्लेपण सम्बन्धी इलाज का एक भाग यह होगा कि 'मुक्त रहन-सहन' रखो—इसका एक यह कारण तो है ही कि हम स्वयं ग्रापसे कहते हैं कि रोगी में रागात्मक इच्छात्रों ग्रीर यौन दमन में भोगात्मक ग्रौर निवृत्ति की प्रवृत्तियों में जबर्दस्त द्वन्द्व चल रहा है। दोनों पक्षों में से एक को मदद देकर जिता देने से यह द्वन्द्व दूर नहीं होता। यह सच है कि हम देखते हैं कि स्नायु-रोगियों में निवृत्ति विजयी होती है जिसका परिणाम यह है कि ग्रवस्त्व यौन ग्रावेग लक्षणों के रूप में दिखाई देने लगे हैं। यदि इसके स्थान पर हम भोगात्मक पक्ष को जिता सके तो कामुकता या यौन प्रवृत्ति का दमन करने वाले तिरस्कृत बलों को लक्षणों द्वारा ग्रपनी क्षति-पूर्ति करनी पड़ेगी। इन दोनों में से किसी भी उपाय से भीतरी द्वन्द्व का ग्रन्त करने में सफलता नहीं मिलेगी। दोनों ग्रवस्थाग्रों में एक पक्ष ग्रस-

न्तुष्ट रहेगा। बहुत कम रोगियों में यह द्वन्द्व ऐसा स्थायी होता है जिसपर डाक्टर की राय से कोई प्रभाव पड़ सके, ग्रीर इन रोगियों को वास्तव में विश्लेगण द्वारा इलाज की ग्रावश्यकता नहीं होती। जिन लोगों पर डाक्टरों का इतनी ग्रासानी से ग्रसर पड़ जाता है, उन्होंने इस ग्रसर के बिना ही ग्रपने द्वन्द्व को दूर करने का रास्ता निकाल लिया होगा। ग्राखिरकार ग्राप जानते हैं कि विपय-वासनाग्रों से बचकर रहनेवाला कोई नौजवान जब ग्रवैध सम्भोग का इरादा करता है या, कोई ग्रसन्तुष्ट पत्नी जो कि किसी जार में सन्तुष्ट प्राप्त करती है, तब ऐसा करने के लिए किसी डाक्टर या मनोविश्लेपक की इज्ञाजत की राह नहीं देखते।

इस सवाल पर विचार करते हुए लोग आमतौर से किटनाई के सबसे आव-रयक अंग को भूल जाते हैं, कि स्नायु-रोगी में होनेवाला रोगजनक द्वन्द्व और एक ही मानसिक क्षेत्र में मौजूद सब विरोधी आवेगों में होनेवाला अकृत संघर्ष दो भिन्न चीजें हैं। यह प्रकृत संघर्ष दो ऐसे बलों की कुश्ती है जिनमें से एक को मन के पूर्व-चेतन और चेतन भाग की सतह तक आने में सफलता हुई है, जबिक रोगजनक द्वन्द्व अचेतन सतह पर ही धिरा रहा है। इसी कारण, इस द्वन्द्व का किसी एक तरफ़ अन्तिम फ़ैसला कभी नहीं होगा। परस्पर विरोधी बल एक दूसरे के सामने नहीं आ पाते। निर्णायक फ़ैसला तभी हो सकता है जब वे उसी मैदान में आमने-सामने आएं, और मेरी राय में, यह स्थित ला देना ही इलाज का एकमात्र कार्य है।

इसके अलावा, निश्चत समिक्त कि यदि आपका ख्याल यह है कि जीवन-सम्बन्धी आचरण के विषय में सलाह और पथ-प्रदर्शन विश्लेषण की विधि का अखंड भाग है तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। इसके विपरीत, हम यथासम्भव उपदेशक का काम करने से बचते हैं। हम यही चाहते हैं कि रोगी अपने लिए स्वयं अपने समा-धान ढूंढ़ ले। इसके लिए हम चाहते हैं कि वह अपने जीवन को प्रभावित करने-वाले महत्वपूर्ण निश्चय, जैसे जीवन-कार्य का चुनाव, व्यवसाय, विवाह या तलाक इलाज के दिनों में न करे, और इलाज पूरा हो जाने के बाद ही उनके बारे में तय करे। अब आपको स्त्रीकार कर लेना चाहिए कि आपने इसगे बहुत भिन्न चीज की कल्पना की थी। थोड़े-से बहुत कम आयु वाले, या बिलकुल असहाय और संबल-हीन लोगों के लिए ही ऐसी सख्त पाबन्दी में रहना असम्भव है। इन व्यवितयों के लिए हम चिकित्सक और शिक्षक दोनों बन जाते हैं। तब हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समक्तते हैं और आवश्यक सावधानी से कार्य करते हैं।

मैंने इस ग्रारोप से, कि विश्लेषण वाले इलाज में स्नायु-रोगियों को 'मुक्त जीवन बिताने के लिए' उत्साहित किया जाता है, जिस उत्सुकता से ग्रपनी सफाई पेश की है, उससे ग्रापको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, ग्रौर न यह नतीजा ही निका-लना चाहिए कि हम उन्हें परम्परागत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह बात भी हमारे प्रयोजन से उतनी ही दूर है, जितनी वह। दूसरी वात यह कि स्थानान्तररा ३८७

यद्यपि यह सच है कि हम सुधारक नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेक्षक हैं, पर तो भी हम श्रालोचक की दृष्टि से प्रेक्षण किए बिना नहीं रह सकते, श्रौर परम्परागत यौन नैतिकता का समर्थन करना या उन उपायों को श्रेष्ठ कहना, जिनके द्वारा समाज ने जीवन में यौन-प्रवृत्ति की व्यावहारिक समस्याग्रों को व्यवस्थित करने का यत्न किया है, हमें ग्रसम्भव मालूम हुग्रा है। हम ग्रासानी से यह दिखला सकते हैं कि दुनिया जिसे अपनी नैतिक नियमावली कहती है, उसके लिए जितनी कुर्बानी करनी पड़ती है, उतनी की पात्र वह नहीं है, और इसका व्यवहार न तो ईमानदारी से निर्धारित हुआ है, ग्रीर न समभदारी से । हम ग्रपने रोगियों को ये ग्रालोचनाएं स्नने से नहीं रोकते । हम उन्हें यह ग्रादत डालते हैं कि वे ग्रौर सब मामलों की तरह यौन मामलों पर भी बिना किसी पूर्वग्रह के विचार कर सकें, ग्रौर यदि इलाज के प्रभाव से स्वतन्त्र होने के बाद, वे ग्रसंयत यौन स्वच्छन्दता ग्रौर पूर्ण निवृत्ति के बीच का कोई रास्ता चुन लेते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, चाहे फिर उसका कुछ भी परिणाम हो। हम यह कहते हैं कि जिस ग्रादमी ने ग्रपने बारे में सच्ची बाद समभना और पहचानना सीख लिया है, उसे श्रव श्रनैतिकता के खतरों से लड़ने का बल प्राप्त हो गया है, चाहे उसका नैतिकता का मानदण्ड कुछ दृष्टियों से प्रचलित मानदण्ड से भिन्न ही क्यों न हो । प्रसंगतः, हमें यह भी घ्यान रखना चाहिए कि हम स्नायु-रोग पैदा करने में इन्द्रिय संयम को बहुत ऋधिक महत्व न दे बैठें। उस तरह के सम्भोग से, जो बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सकता है, कुंठा से ग्रौर तत्पश्चात् कुंठा द्वारा प्रेरित राग-संचय से उत्पन्न रोगजनक स्थितियों में से बहुत थोड़ी-सी स्थितियों में ही, ग्राराम मिल सकता है।

इस प्रकार, मनोविश्लेषण के चिकित्सा सम्बन्धी प्रभाव की व्याख्या हम यह मानकर नहीं कर सकते कि यह रोगियों को यौन सम्भोग करने की खुली छूट देता है। ग्रापको कोई ग्रौर चीज भी देखनी होगी। मैं समभता हूं कि ग्रापके इस अनुमान पर विचार करते हुए मैंने जो बातें कही थीं, उनमें से एक बात से ग्राप सही रास्ते पर ग्रा गए होंगे। सम्भवतः किसी ग्रचेतन चीज के स्थान पर किसी चेतन चीज के ग्रा जाने, ग्रचेतन विचारों के चेतन विचारों में रूपान्तरित हो जाने, से ही हमारा कार्य सफल होता है। ग्रापका खयाल सही है। बिलकुल यही स्थिति है। ग्रचेतन का चेतन में विस्तार करके दमन दूर किए जाते हैं, लक्षण-निर्माण की ग्रवस्थाएं दूर की जाती हैं, ग्रौर रोगजनक द्वन्द्व के स्थान पर प्रकृत संघर्ष लाया जाता है, जिसमें इधर या उधर फैसला ग्रवश्य होना है। हम ग्रपने रोगियों के लिए कुछ नहीं करते। उन्हें ऐसा करते हैं कि उनमें एक यह मानसिक परिवर्तन होने लगे। यह परिवर्तन उनमें जितनी ग्रधिक मात्रा में कर दिया जाता है, उतना ही ग्रधिक लाभ हम उन्हें पहुंचा देते हैं। जहां कोई दमन, या इस जैसा कोई ग्रौर मानसिक प्रकृम नहीं होता, जिसे दूर करना हो, वहां हमारी चिकित्सा के करने योग्य कोई

भी काम नहीं होता।

हमारे प्रयत्नों का लक्ष्य अनेक सूत्रों के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जैसे अचेतन को चेतन बनाना, दमनों को हटाना, स्मृति में खाली स्थानों को भरना; ये सब समान बातें हैं, पर शायद आप इस कथन से असन्तुष्ट हैं। आपने स्नायुरोगी के स्वास्थ्य-लाभ की कुछ और ही कल्पना की थी। आपने सोचा था कि मनोविश्लेषण के परिश्रमपूर्ण कार्य के बाद वह विलकुल ही नया आदमी बन जाएगा और अब आपसे यह कहा जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी है कि उसमें जितना अचेतन पहले था अब कुछ कभी हो गई है, और जितना पहले चेतन था उसमें कुछ वृद्धि हो गई है। असलियत यह है कि शायद आप इस तरह के भीतरी परिवर्तन के महत्व को पूरी तरह समभ नहीं पाते। जिस स्नायु-रोगी का इलाज हो जाता है, वह सचमुच ही एक नया आदमी बन जाता है, यद्यपि मूलतः वह पहले की तरह ही होता है, अर्थात् वह अपने सर्वोत्तम रूप में आ जाता है। वह वैसा ही बन जाता है, जैसा सबसे अनुकूल परिस्थितियों में बना होता, परन्तु यह बहुत बड़ी चीज़ है। फिर, जब आपको वे सब बातें पता चलेंगी जो उसके मानसिक जीवन में यह मामूली-सा लगने वाला परिवर्तन लाने के लिए करनी होंगी, तब इन अनेक मानसिक सतहों के इन अन्तरों का अर्थ आपको अधिक समभ में आएगा।

मैं जरा-सा विषयान्तर करके यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्रापको पता है कि 'नैमित्तिक चिकित्सा' का क्या अर्थ है ? नैमित्तिक चिकित्सा उस प्रक्रिया को कहते हैं जो रोग के ग्रभिव्यक्त रूपों को छोड़ कर रोग के कारण को दूर करने के लिए कोई कमजोर पहल तलाश करती है। स्रब प्रश्न यह है कि मनोविश्लेपण नैमित्तिक चिकित्सा है या नहीं ? इसका उत्तर सरल नहीं है, पर इससे हमें ऐसे प्रक्तों की व्यर्थता ग्रच्छी तरह समभते का मौका मिल सकता है । जहां तक इसका प्रश्त है कि मनोविश्लेषण चिकित्सा का लक्ष्य लक्षणों को तत्काल दूर करना नहीं होता; उस सीमा तक यह नैमित्तिक चिकित्सा के रूप में की जाती है। श्रौर दिष्टयों से यह कहा जा सकता है कि यह नैमित्तिक चिकित्सा नहीं, क्योंकि हम कारण-श्रृंखला पर पीछे की ग्रोर चलते-चलते दमन से परे नैसर्गिक पूर्वप्रवृत्तियों, शरीर-रचना, उनकी स्रापेक्षिक तीव्रता स्रौर उनके परिवर्धन के मार्ग में होने वाले विप-थनों तक पहुंचे हैं। ग्रब मान लीजिए कि किसी रासायनिक साधन से इस मनोयंत्र पर ग्रसर डाला जा सकता, किसी खास समय उपलब्ध राग की मात्रा को बढाया-घटाया जा सकता, या एक ग्रावेग की ताकत छीनकर दूसरे ग्रावेग की ताकत बढ़ाई जा सकती, तो यह शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से नैमित्तिक चिकित्सा होती, और हमारा विश्लेषण उसका स्रनिवार्य स्रारम्भिक कार्य होता। जैसा कि स्राप जानते हैं,

<sup>?.</sup> Casual therapy.

इस समय राग के प्रक्रमों पर ऐसे किसी प्रभाव का प्रश्न नहीं है। हमारी मानिसक चिकित्सा इस श्रृंखला के एक ग्रौर स्थान पर हमला करती है। यह स्थान बिलकुल यही नहीं है, जहां रोग के ग्रिभिच्यक्त रूप जमे हुए दिखाई देते हैं, पर फिर भी यह लक्षणों से बहुत पीछे है। यह स्थान बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में हमारे काबू में ग्राजाता है।

तो, रोगी में जो कुछ अचेतन है, उसे चेतना में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ? किसी समय हमने समभा था कि यह बड़ा सरल काम होगा। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि हम इस अचेतन वस्तु को पहचान लें और फिर रोगी को यह बता दें कि यह वस्तु क्या है, परन्तु हम पहले ही यह समभ चुके हैं कि वह हमारी अदूरदिशता थी। उसमें जो कुछ अचेतन है, उसके बारे में हमें जानकारी होना, और रोगी को जानकारी होना एक ही बात नहीं है। जब हम उससे वे बातें कहते हैं जो हम जानते हैं, तो वह उन्हें अपने निज के अचेतन विचारों के स्थान पर नहीं अपनाता, बित्क उनके साथ-साथ अपनाता है; और उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। हमें इस अचेतन सामग्री पर स्थानवृत्तीय दृष्टि से विचार करना पड़ता है। हमें उसकी स्गृति में वह असली जगह खोजनी पड़ती है, जिसमें इसका दमन शुरू में आरम्भ हुआ। पहले इस दमन को हटाना होगा, और फिर सीथे ही अचेतन विचार के स्थान पर चेतन विचार लाया जा सकता है। इस तरह के दमन को कैसे हटाया जाए ? यहां हमारे कार्य की दूसरी कला प्रारम्भ होती है। प्रथम तो दमन को खोजना, और फिर उस प्रतिरोध को हटाना, जो इस दमन को कायम रखता है।

इस प्रतिरोध से कैसे पिंड छूट सकता है? एक ही तरीका है: इसका पता लगा-कर, ग्रौर रोगी को इसके बारे में बताकर। प्रतिरोध भी किसी दमन में से पैदा होता है—पा तो यह उसी दमन में से पैदा होता है, जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे थे, या किसी पहले वाले दमन से पैदा होता है। यह उस प्रति ग्रावेश द्वारा स्थापित किया जाता है जो प्रतिकर्षी ग्रावेग का दमन करने के लिए पैदा हुग्रा था। इस प्रकार हम ठीक वही कार्य कर रहे हैं जो पहले करने की कोशिश कर रहे थे। हम रोगी का निर्वचन करते हैं, उसे ठीक-ठीक पहचानते हैं, ग्रौर जानकारी देते हैं; पर इस बार हम यह काम ठीक स्थान पर कर रहे हैं। प्रति ग्रावेश या प्रतिरोध ग्रचेतन का भाग नहीं, बिंक ग्रहम् का भाग है, जो हमारे साथ सहयोग करता है ग्रौर इसके वास्तव में चेतन न होने पर भी यही बात रहती है। हमें मालूम है कि यहां 'ग्रचेतन' शब्द का ग्रर्थ एक ग्रोर तो एक घटना या किया, ग्रौर दूसरी ग्रोर एक संस्थान होने के कारण कठिनाई पैदा होती है। यह बात बड़ी ग्रस्पष्ट ग्रौर

<sup>?.</sup> Repellent impulse.

कठिन मालुम होती है, पर भ्राखिरकार यह उस बात को दोहराना मात्र है, जो हमने पहले कही थी । इस बात पर हम बहुत पहले पहुंच चुके हैं । तो, इस प्रकार हम यह स्राशा करते हैं कि जब हम स्रपने निर्वचन-कार्य द्वारा प्रतिरोध स्रीर प्रति-म्रावेश को पहचान लेंगे, तब यह प्रतिरोध दूर हो जाएगा, भ्रौर प्रति स्रावेश हट जाएगा। ऐसा कर सकने के लिए हमारे पास कौन-से नैसर्गिक नोदक (ग्रर्थात धकेलने वाले) बल हैं ? प्रथम तो, रोगी की स्वास्थ्य-लाभ की इच्छा, जिससे प्रेरित होकर उसने हमारे सहयोग से विश्लेषण ग्रारंभ किया ग्रीर दूसरे उसकी बृद्धि की मदद जिसे हम ग्रपने निर्वचन द्वारा मदद देते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि रोगी के लिए प्रतिरोध को अपनी बुद्धि से पहचानना ग्रीर ग्रपने ग्रचेतन में से इसके संवादी मनोविव को पकड़ना तब ग्रधिक ग्रासान हो जाता है, जब हमने उसे कोई ऐसा मनोबिंब प्रस्तुत कर दिया हो जो इसके विषय में उसमें ग्राशाएं पैदा कर दे। यदि मैं श्रापसे कहुं : ''श्राकाश की श्रोर देखिए तो श्रापको एक गुब्बारा दिखाई देगा'', तो स्रापको गुब्बारा उस समय की वनिस्वत स्रधिक जल्दी दिखाई दे जाएगा जब मैं श्रापसे यह कहूं कि ऊपर देखकर बताइए कि क्या दिखाई देता है। सुक्ष्म-दर्शी या माइकोस्कोप सबसे प्रथम बार देखने वाले छात्र को शिक्षक यह बता देता है कि उसे क्या देखना है; ग्रन्यथा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता; यद्यपि कोई चीज वहां है ग्रौर काफी साफ दिखाई देती है।

श्रौर ग्रब तथ्य को लीजिए। बहुत-से स्नायु-रोगियों, जैसे हिस्टीरिया, चिंता-दशाएं, मनोग्रस्तता-रोग, में हमारी परिकल्पना पूरी उतरती है। इस प्रकार, दमन को खोजकर, प्रतिरोधों का पता लगाकर, दिमत को निर्दिष्ट करके कार्य में सफ-लता पाना, प्रतिरोधों को दूर करना, दमन को हटा देना ग्रौर ग्रचेतन वस्तु को चेतन वस्तु में बदल देना सचमुच सम्भव है। जब हम यह काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रत्येक प्रतिरोध को दूर करने के समय रोगी की ख्रात्मा में एक भीषण युद्ध होने लगता है--यह उसी मैदान में लड़ रही दो प्रवृत्तियों के बीच प्रति स्रावेश को कायम रखने में यत्नशील प्रेरक भावों ग्रौर उसे दूर करने को तत्पर प्रेरक-भावों के बीच प्रकृत मानसिक संघर्ष है । इनमें से पहले प्रेरक भाव वे पुराने प्रेरक भाव होते हैं जिन्होंने शुरू में दमन को कायम किया था। दूसरे प्रेरक भावों में वे नए प्रेरक भाव हैं जो कुछ ही समय पहले प्राप्त हुए हैं, ख्रौर जिनसे ख्राशा है कि वे इस द्वंद्व का हमारे पक्ष में फैसला कर देंगे। हमें दमन के पुराने द्वंद्व को फिर से जीवित करने में, इतने समय पहले निर्णीत प्रश्न को दुबारा विचार के लिए पेश करने में सफलता मिली है। हमने इसमें जो नया कार्य किया है, वह प्रथम तो यह है कि हमने यह दिखला दिया कि पहले वाले समाधान से रोग पैदा हुग्रा, ग्रौर यह श्राशा दिलाई कि इससे भिन्न समाधान से यह स्वास्थ्य फिर प्राप्त होगा; स्रौर दूसरे हमने यह जतला दिया कि जब इन ग्रावेगों को शुरू में ग्रस्वीकार किया गया

था, तब से परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थीं। उस समय ग्रहम् दुर्बल ग्रौर शैंश-वीय था, ग्रौर शायद राग की प्रवृत्तियों को ग्रपने लिए खतरनाक मानकर भय से संकुचित होता था। ग्राज वह सबल ग्रौर ग्रनुभवी हो चुका है, ग्रौर साथ ही चिकि-त्सक के रूप में एक सहायक उसके पास है। हम यह ग्राशा कर सकते हैं कि यह पुनर्जीवित द्वंद्व दमन की ग्रपेक्षा किसी ग्रच्छे परिणाम पर पहुंचेगा; ग्रौर जैसा कि कहा जा चुका है, हिस्टीरिया, चिता-स्नायु-रोग ग्रौर मनोग्रस्तता-रोग में प्राप्त सफलता से हमारे कथन की सचाई सिद्ध होती है।

रोग के कुछ ग्रन्य रूप भी हैं, जिनमें हमारा इलाज कभी सफल नहीं होता, यद्यपि स्रवस्याएं एक-सी होती हैं। उनमें भी शुरू में स्रहम् स्रौर राग में द्वन्द्व हुस्रा था, ग्रौर फिर दमन हम्रा था, यद्यपि इस द्वन्द्व में ग्रौर स्थानान्तरण स्नायु-रोगों के द्वन्द्व में स्थानवृत्तीय फर्कथे। उनमें भी रोगी के जीवन का वह स्थान खोजा जा सकता है, जिसमें दमन हुए। हम वही विधि अपनाते हैं, वही आश्वासन देने को तैयार हैं; रोगी को यह बतलाकर कि वह क्या चीज खोजे, उसे वही सहायता पेश करते हैं; स्रौर यहां भी जिस समय दमन हुए थे, उसके स्रौर स्राज के बीच का समयान्तर द्वन्द्व का ग्रधिक ग्रच्छा परिणाम होने के लिए ग्रनुकूल है, श्रौर फिर भी हम उसके एक भी प्रतिरोध को हटाने या एक भी दमन को दूर करने में सफल नहीं हो सकते । ये रोगी, जो पैरानोइम्रा, मैलांकोलिया (उदासी रोग) भ्रौर डेमे-न्शिया प्रीकौक्स के रोगी होते हैं, मनोविश्लेषण के इलाज के लिए चिकने घड़े सिद्ध होते हैं । इसका क्या कारण हो सकता है ? बुद्धि की कमी इसका कारण नहीं है । यह ठीक है कि विश्लेषण के लिए बौद्धिक क्षमता की कुछ मात्रा स्वभावतः स्राव-इयक है; पर उदाहरण के लिए, बड़े हाजिर-जवाब डिडेक्टिव-पैरानोइग्रा-रोगी में इस दृष्टि से कोई कमी नहीं होती। इसी तरह, दूसरे प्रेरक बल भी सदा अनु-पस्थित नहीं होते; उदाहरण के लिए, पैरानोइआ-रोगियों के मुकाबले उदासी रोगी इस बात को बहुत ग्रधिक ग्रनुभव करते हैं कि वे रोगी हैं, ग्रौर उनके कष्टों का कारण यह रोग है; पर इसके कारण उनपर ग्रधिक ग्रासानी से प्रभाव नहीं पड़ता । इस तरह हमारे सामने एक ऐसा तथ्य या जाता है जिसे हम नहीं समभ पाते, श्रौर इसीलिए यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या हमने दूसरे स्नायु-रोगों में सफलता पाने के लिए आवश्यक सब अवस्थाओं को वास्तव में समभ लिया है?

जब हम हिस्टीरिया ग्रौर मनोग्रस्तता के रोगियों पर विचार करते हैं, तब हमारे सामने शीघ्र ही एक दूसरा विलकुल ग्रसम्भावित तथ्य ग्रा जाता है। कुछ समय इलाज होने के बाद हम देखते हैं कि इन रोगियों का हमारे प्रति बड़ा ग्रजीब व्यवहार होता है। हमने सचमुच समभा था कि हमने इलाज सम्बन्धी प्रेरक बलों पर विचार कर लिया है, ग्रौर ग्रपने तथा रोगी के बीच की स्थिति को इतनी ग्रच्छी तरह स्पष्ट कर लिया है कि वह गणित की राशि के समान सन्तुलित हो गई है।

३६२ स्थानान्तरस्

पर म्रब फिर कोई ऐसी चीज बीच में ग्रा गई मालूम होती है, जो हमारी गणना से विलकुल छूट गई थी। इस नई ग्रौर प्रप्रत्याशित बात के खुद बहुत-से पहलू ग्रौर उलफनें हैं। सबसे पहले में इसके ग्रधिक ग्राम ग्रौर सरल रूप ग्रापके सामने पेश करूंगा।

तो, हम देखते हैं कि रोगी में, जिसके मन में अपने को परेशान करने वाले द्वन्द्वों के समाधान के अलावा कोई भ्रौर बात नहीं होनी चाहिए, डाक्टर के व्यक्तित्व में विशोप दिलचस्पी पैदा होने लगती है। उसे इस व्यक्ति से सम्बन्धित हर बात श्रपने निजी मामलों से श्रधिक महत्व की लगने लगती है, श्रौर उसके रोग से उसका ध्यान हटाने लगता है। तब रोगी के साथ सम्बन्ध कुछ समय के लिए बड़े मध्र हो जाते हैं। यह विलक्कल ग्रापकी इच्छा के ग्रधीन चलने लगता है, जहां मौका मिले वहीं अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, चरित्र की निर्म-लता और अन्य ऐसे श्रेष्ठ गुण प्रदर्शित करता है, जिनकी हमने उसमें पहले शायद कल्पना नहीं की थी। इस प्रकार, रोगी के बारे में विश्लेपक की राय बहुत अच्छी हो जाती है और वह ऐसे गुणी व्यक्ति का सहायक बनने को अपना सीभाग्य सम-भने लगता है। यदि डाक्टर को रोगी के रिश्तेदारों से मिलने का मौका पड़ता है, तो उनसे यह सुनकर उसे सन्तोष होता है कि यह समादर दोतरफा है। रोगी अपने घर पर विश्लेषक की प्रशंसा करता ग्रौर उसमें नए-नए गुण बताता हुश्रा कभी नहीं थकता। "वह तो आपके पीछे पागल हो गया है, उसे आप पर पूरा भरोसा है; त्रापकी कही हुई हर बात उसके लिए ईश्वर की वाणी जैसी है,"—ये बातें रिश्ते-दार उसे बताते हैं। कोई अधिक तीव्र दृष्टि वाला व्यक्ति यह भी कह देता है: "वह स्रापके सिवाय स्रौर कोई बात ही नहीं करता, जिससे जी विलकुल ऊब जाता है; वह हर समय आपकी ही बातों के उद्धरण देता है।"

हमें यही आशा करनी चाहिए कि डाक्टर में इतनी विनय होगी कि वह रोगी द्वारा की हुई अपनी प्रशंसा का यह मतलब बताएगा कि रोगी को मेरे दताए हुए तरीकों से स्वास्थ्य-लाभ की आशा हो गई है, और इस इलाज में होने वाले आश्चर्य-जनक रहस्योद्घाटनों और उनके मुक्तिकारक प्रभाव के परिणामस्वरूप रोगी का बौद्धिक क्षितिज विस्तृत हो गया है। इन अवस्थाओं में विश्लेपण भी बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ता है। रोगी अपने सामने पेश किए गए सुभावों को समभता है, इलाज के लिए आवश्यक कार्यों पर घ्यान देता है, आवश्यक सामग्री—उसकी पुरानी स्मृतियां और साहचर्य—बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। वह विश्लेषक को उसके निर्वचन की निश्चितता और सत्यता से आश्चर्य में डाल देता है, और विश्लेषक को यह देखकर बड़ा सन्तोष होता है कि रोगी व्यक्ति उन सारे नए मनोवैज्ञानिक विचारों को कितनी आसानी से और तत्परता से स्वीकार कर लेता है, जिनपर वाहरी दुनिया में स्वस्थ व्यक्ति इतना गरमागरम वाद-विवाद

स्थानान्तररा ३६३

करते हैं। विक्लेषक के इस मधुर सम्बन्ध के साथ-साथ रोगी की दशा में भी सामान्य सुधार दिखाई देता है, जिसकी सब ग्रोर से वैज्ञानिक पुष्टि हो जाती है।

पर ऐसी बहार सदा नहीं रह सकती। एक दिन ग्राता है, जब कि घटा घिर ग्राती है, विश्लेषण में किटनाइयां पैदा होने लगती हैं। रोगी कहता है कि मुक्ते ग्रीर कोई बताने लायक बात नहीं सूक्षती। स्पष्ट यही दिखाई देता है कि ग्रव उसे इस कार्य में दिलचस्पी नहीं रही, ग्रौर वह ग्रपने को दिए गए इस ग्रादेश की बीच-बीच में उपेक्षा कर रहा है कि ग्रपने मन में ग्राने वाली प्रत्येक बात वह कह डाले, ग्रौर ग्रपने मन में ग्राने वाले ग्रालोचनात्मक ग्राक्षेपों में से किसीसे न दवे। उसके व्यवहार का रूप इलाज की स्थिति के कारण ऐसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे उसने डाक्टर से उस ग्राशय का इकरार ही नहीं किया था। स्पष्टतः वह किसी ग्रौर बात में व्यस्त है, ग्रौर साथ ही यह बात वह किसीसे कहना भी नहीं चाहता। इस स्थिति में इलाज को खतरा है। साफ़ बात यह है कि कोई बहुत प्रवल प्रतिरोध पैदा हो गया है। फिर, क्या बात हो सकती है?

यदि इस स्थिति को स्पष्ट किया जा सके तो यह पता चलता है कि इस गड़-बड़ी का कारण यह है कि रोगी ने अनुराग की कुछ तीव्र भावनाएं डाक्टर पर स्थानान्तरित कर दी हैं, ग्रौर इसका कारण न तो डाक्टर का व्यवहार है ग्रौर न इलाज से पैदा होनेवाला सम्बन्ध । यह अनुरागपूर्ण भावना जिस रूप में प्रकट होती है, ग्रौर जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहती है, वे स्वभावत: दोनों व्यक्तियों के बीच की स्थिति के हालात पर निर्भर होते हैं। यदि उनमें से एक, जवान लड़की हो ग्रौर दूसरा ग्रभी नौजवान-सा ही हो, तो उनमें प्रकृत प्रेम की-सी धारणा पैदा होती है। यह स्वाभाविक लगता है कि कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ प्रेम करने लगे जिसके साथ वह बहुत समय एकान्त में रहती है और जिससे वह अपनी बहुत गप्त बातों भी कह सकती है, श्रौर जो श्रधिकारपूर्वक सलाह देने वाले की स्थिति में है--हम सम्भवतः इस तथ्य को भूल जाएंगे कि स्नायु-रोग से पीड़ित लड़की में प्रेम करने की क्षमता में कुछ गड़बड़ी की आशा करनी ही चाहिए। दोनों व्यक्तियों की बीच की स्थिति इस कल्पित उदाहरण से जितनी अधिक भिन्न होगी, उतना ही कठिन यह बताना होगा कि ग्रन्य रोगियों में भी इसी तरह की भावना क्यों दिखाई देती है। यदि कोई जवान स्त्री, जो ग्रपने विवाह से सुखी नहीं हुई, ग्रपने चिकि-त्सक के प्रति गंभीर प्रेमावेश से अभिभूत मालूम हो, जो कि अभी अविवाहित है, ग्रौर वह तलाक लेने के लिए ग्रौर ग्रपने को उसको ग्रिपत करने के लिए तैयार हो जाए, या जहां परिस्थितियों के कारण ऐसा न हो सकता हो, वहां उसके साथ गुप्त प्रेम सम्बन्ध रखने लगे तो यह बात फिर भी समफ में ग्रा सकती है। सच पुछिए तो इस तरह की बात मनोविश्लेषण से भिन्न क्षेत्र में हो चुकी है, पर इस स्थिति में स्त्रियां ग्रौर लड़िकयां बड़े ग्राश्चर्यजनक रहस्य प्रकट करती हैं, जिनसे

यह पता चलता है कि चिकित्सा की समस्या पर उनका बड़ा अजीव रुख है। वे सदा यह समभ्ती रही हैं कि प्रेम के अलावा और किसी चीज़ से उनका इलाज नहीं होगा, और इलाज के आरम्भ से उन्हें यह आशा थी कि जो चीज उन्हें अब तक जीवन में नहीं किल सकी, वह अब आखिरकार इस सम्बन्ध से मिल जाएगी। इस आशा से ही उन्होंने अपने सब विचार प्रकट करने में आने वाली सारी किठनाइयों को दूर किया, और विश्लेपण के लिए इतना कष्ट उठाया। इतनी बात हम और जोड़ दें: 'और जिन बातों को समभ्ता आम तौर से इतना कठिन है, उन्हें इतनी आसानी से समभ्र लिया था।' पर इस तरह की स्वीकारोक्ति से हम अवाक् रह जाते हैं। हमारे सब हिसाब-किताब बेकार हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सारी समस्या के सबसे महत्वपूर्ण अंश को छोड़ दिया है?

श्रौर सचमुच यही बात है। हमें जितना श्रधिक अनुभव प्राप्त हो जाता है, हमारे लिए इस नए कारक का, जिसने सारी समस्या को बदल दिया और हमारी वैज्ञानिक गणनाओं को तुच्छ बना दिया, मुकाबला करना उतना ही कम सम्भव हो जाता है। शुरू में कुछ बार तो श्रादमी यह सोच सकता है कि एक आक्रिसक घटना के रूप में, जो विश्लेपण के प्रयोजन से श्रमम्बन्धित है श्रीर जिसके पैदा होने का इसके साथ कोई सिलसिला नहीं जुड़ता, एक बाधा श्रा गई है जिसपर श्राकर विश्लेषण का इलाज व्यर्थ हो गया है। पर जब यह होता है कि चिकित्सक के प्रति इस तरह का अनुराग हर नए रोगी में सदा दिखाई देता है श्रीर बहुन प्रतिकृल श्रवस्थाओं में भी, श्रीर बड़ी श्रटपटी परिस्थितियों में भी सदा दिखाई देता है—जैसे बुजुर्श स्त्रियों में सफेद दाढ़ी वाले लोगों के प्रति, श्रीर ऐसे श्रवसरों पर भी जब हमें बुद्धि से यही निश्चय होता है कि वहां कोई प्रलोभन नहीं है—वब हमें श्राकस्मिक घटना का विचार छोड़ देना पड़ता है श्रीर यही मानना पड़ता है कि यह श्रपने श्राप में एक घटना है, जो रोग के स्वरूप के साथ सारतः जुड़ी हुई है।

इस प्रकार जो नया तथ्य मानने को अनिच्छापूर्वक मजबूर होना पहला है, उसे हम स्थानान्तरण कहते हैं। इससे हमारा आशय यह है कि भावनाएं डाक्टर के व्यक्तित्व पर स्थानान्तरित कर दी जाती हैं, क्योंकि हम यह नहीं समफते कि इलाज की स्थिति को ऐसी भावनाओं के जन्म का कारण कहा जा सकता है। हमें यह सन्देह करने की अधिक गुंजाइश मालूम होती है कि भावना पनपाने की इस सारी तत्परता का जन्म एक और जगह होता है; कि यह रोगी में पहले ही बन चुकी थी और इलाज द्वारा प्रस्तुत अवसर का लाभ उठाकर अपने आपको डाक्टर के व्यक्तित्व पर स्थानांतरित कर लिया गया है। यह स्थानान्तरण या तो आवेशपूर्ण प्रेम-पाचना के रूप में प्रकट होता है, या इससे कुछ हलके रूप ग्रहण कर सकता है। जहां लड़की जवान और पुरुष बुजुर्ग है, वहां पत्नी या रखैल बनने की इच्छा के स्थान पर लाड़ली पुत्री के रूप में स्वीकार किए जाने की इच्छा प्रकट हो सकती है, या

रागात्मक इच्छा प्रवने का में थोड़ा परिवर्तन करके स्थायी प्रीर यादर्ग आिया मिलता की एकड़ा के का में सामने बा सकती है। बहुत-सी हिनयां यह समभ की है कि स्थानाव्यरण को ऐसा उदात्त कप कैंसे दिया। जाए और इसकी इस तरह कैंसे जाना जाए कि इसके ब्रह्तित्व का एक तरह से ब्रीचिट्य निद्ध होते लगे। कुछ हिनयां इस इसके स्थूल मौलिक, प्राय: ब्रसम्भव, कप में प्रकट करती हैं, पर बार कप में यह सदा एक ही चीज होती है ब्रीर इसका जन्म उसी स्थात से होता है।

यह सोचने से पहले कि इस नए तथ्य को हम कहां जमाएं. हम इनका वर्णन थोड़ा विस्तार से करेंगे। पुरुष रोगियों में क्या होता है? उनके साथ कम ने कम यह ब्राशा तो की ही जा सकती है कि लिंग-भेद और लिंग-आकर्षण का परेगानी पैदा करने वाला ग्रंश नहीं होगा, पर यहां भी उत्तर बहुत कुछ वही है जो नियमों के मामले में था—चिकित्सक के प्रति वही अनुराग, उसके गणों का वही जीनिगान, उसके स्वहितों को उसी तरह अपनाना, उससे सम्बन्धित सब ध्यक्तियों से वही ईच्या। पुरुष ग्रौर पुरुष के बीच स्थानानरण के उदान स्थल्य ग्राविक मिलते हैं ग्रौर सीधे यौन सम्बन्ध बहुत कम मिलते हैं। इनकी मात्रा इस बात पर निर्भर है कि रोगी की ब्यक्त समकामिता दूसरे तरीकों के, जिनसे यह घटक निराग-पृत्ति ग्रपनी ग्रीम्ब्यक्ति कर सकती है, कहां तक ग्रधीन है। इसके ग्रलावा पुरुष-रोगियों में ही विश्लेषक को स्थानान्तरण का वह रूप ग्रियंक दिखाई देता है जो जगर से, उस वर्णत के विरुद्ध मालूम होता है जो ग्रभी दिया गया है, ग्रथीन विरोधी या ऋस्गात्मक स्थानान्तरण।

प्रथम तो हमें फौरन यह समफ लेना चाहिए कि स्थानान्तरण रोगी में इलाज के शुरू से मौजूद होता है, श्रौर कुछ समय तक वह विश्वेषण-कार्य का नवसे प्रयत्न प्रेरक होता है। तब तक यह दिखाई नहीं देता और इसके विषय में परेतान होते की ग्रावश्यकता नहीं होती, जब तक इसका प्रभाव उस काम के अनुकृत होता है. जिसमें दो व्यक्ति सहयोग कर रहे हैं। जब यह प्रतिरोध के रूप में बंदन जाना है. तब इसकी श्रोर ध्यान देना पड़ता है, श्रीर तब यह प्रतिरोध के रूप हैं हो। इसमें दो कि इसमें दो किन श्रीर परस्पर विरोधी मानसिक श्रवस्थाएं बीच में श्रा गई है, श्रीर उन्होंने इलाज के प्रति उसके इख को बदल दिया : प्रथम तो जब अनुगरमान आकर्षण इतना प्रवल हो गया है, श्रीर उसका जन्म यीन इच्छा से होने के निष्म इतने स्वष्ट दीखने लगे हैं कि इससे अपने विश्व एक श्रान्तरिक विरोध पैदा होना श्रीनवार्थ था; श्रीर दूसरे जब यह श्रनुरागमय भावना के बजाय विरोधपूर्ण भावना का क्य होता है। साधारणतया विरोधपूर्ण भावनाएं श्रनुरागपूर्ण भावनाशों के बाद श्रीर उनकी श्राड़ में दिखाई देती हैं। जब वे दोनों इकट्टी पैदा होती हैं, तब वे भावना

१. Platonic.

की उस उभवता का बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है जो दूसरे मन्त्यों के साथ हमारे अधिकतर घनिष्ठ सम्बन्धों की नियामक होती हैं। इसिलए विरोधी भावनाएं भावना का वैसा ही लगाव सूचित करती हैं, जैना अनुरागपूर्ण भावना का । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि विश्लेषक-विरोधी भावनाओं को स्थानान्तरण कहना उचित है, क्योंकि इलाज की स्थिति में उनके पैदा होने का कोई पर्याप्त मौका नहीं है। ऋणात्मक स्थानान्तरण को इस रूप में मानने की आवश्यकता से धनात्मक या अनुरागपूर्ण स्थानान्तरण के विषय में पहले दिए गए हमारे इसी तरह के विचार की पृष्टि होती है।

स्थानान्तरण कहां से पैदा होता है, इससे हमारे सामने कीन-सी कठिनाइयां श्रा जाती हैं, हम उन्हें कैंते हल कर सकते हैं, श्रीर श्रन्त में हम इसने क्या लाभ उठा सकते हैं? इन प्रश्नों का ठीक-ठीक ढंग से उत्तर विश्लेषण की विधि का टेक्नि-कल विवरण देकर ही किया जा सकता है। यहां तो मैं उनका संकेतमात्र कर सकता हूं। यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हम अपने स्थानान्तरण के प्रभाव के बसा में होकर रोगी जो कुछ कराना चाहता है, उसे करने लगें । उन्हें लापरवाही से ठुकरा देना मूर्खता होगी श्रीर रोष से ठुकरा देना श्रीर भी बड़ी मूर्खता। रोगी को यह जतलाकर स्थानान्तरण को दूर किया जा सकता है कि उसकी भावनाएं वर्तमान स्थिति में नहीं पैदा हुई हैं, श्रौर वे श्रसल में चिकित्सक के व्यक्तित्व से सम्बन्ध नहीं रखतीं, बल्कि वह किसी ऐसी चीज को फिर पैदा कर रहा है, जो बहुत पहले उसके साथ हुई थी। इस तरह हम उसकी पुनरावृत्ति को पूर्वस्मरण में बदलने के लिए कहते हैं। तब स्थानान्तरण, चाहे वह अनुरागपूर्ण था या विरोधपूर्ण था, जो इलाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था, श्रव इसका सर्वोत्तम उपकरण बन जाता है, श्रौर इसकी सहायता से हम श्रात्मा के बन्द दरवाजों को खोल सकते हैं । पर त्राप पर इस असम्भावित घटना से लगे आघात से जो बुरा असर पड़ा होगा, उसे दूर करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूं । ग्राखिरकार, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रोगी के जिस रोग का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी हमने उठाई है, बहु कोई ब्रन्तिम रूप में तैयार पूर्ण वस्तु नहीं है, बल्कि वह जीवित वस्तु की तरह सारे समय बढ़ रही है, और अपना परिवर्धन जारी रखती है। पर ज्योंही इलाज रोगी पर असर डालने लगता है, त्योंही यह प्रतीत होता है कि इसके बाद रोग की सारी उत्पादकता एक दिशा में केन्द्रित हो जाती है श्रौर वह है चिकित्सक के प्रति संबंध । तब स्थानान्तरण की तुलना वृक्ष की दारु भ ग्रौर छाल के बीच वाले एधास्तर रेसे की जा सकती है, जिससे नए ऊतक का निर्माण और तने के व्यास में वृद्धि होती है । ज्योंही स्थानान्तरण इस रूप में ग्रा जाता है, त्योंही रोगी के पूर्वस्मरणों का विश्ले-

<sup>?.</sup> Wood. ?. Cambium layer.

पण गौण पड़ जाता है। तब यह कहना गलत नहीं है कि अब हम पुराने रोग का सामना नहीं कर रहे, बिन्क एक नए पैदा हुए और रूपान्तरित स्नायु-रोग का सामना कर रहे हैं, जो पहले वाले रोग के स्थान में आ गया है। पुराने रोग का यह नया संस्करण अपने शुरू होने के समय से हमारी नजर में है। हम इसे पैदा होते और बढ़ते देखते हैं, और इससे इत कारण विशेष रूप से परिचित हैं क्योंकि इसमें हम स्वयं ही केन्द्र हैं। रोगी के सब लक्षणों का पहले वाला अर्थ खत्म हो गया है, और उन्होंने एक नया अर्थ अपना लिया है, जो स्थानान्तरण के साथ उनके सम्बन्ध में निहित है; अथवा सिर्फ वे लक्षण शेष रह गए हैं, जो इस तरह नए अर्थ के अनुकूल बन सकते थे। इस नए कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्नायु-रोग पर विजय, इलाज से पहले मौजूद रोग को दूर करने, अर्थात् चिकित्सा-कार्य को पूरा करने, के साथ ही होती है। जो व्यक्ति प्रकृत हो गया है, और चिकित्सक के साथ अपने सम्बन्ध दिमत नैसिंग क प्रवृत्तियों के प्रभाव से मुक्त हो गया है, वह अपने जीवन से चिकित्सक के हट जाने पर भी वैसा ही बना रहता है।

स्थानान्तरण का हिस्टीरिया, चिन्ता-हिस्टीरिया और मनोग्रस्तता-रोग के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण श्रौर बिलकुल केन्द्रीय महत्व है, श्रौर इसलिए इनको 'स्थानान्तरण स्नायु-रोग' समूह में इकट्ठा रखना उचित ही है। जिस व्यक्ति ने मनोविश्लेषण के श्रनुभव से स्थानान्तरण के तथ्य की सही धारणा बना ली है, उसे दबे हुए श्रावेगों के स्वरूप के बारे में, जिन्होंने लक्षणों के रूप में श्रपने बाहर निकलने का एक रास्ता बना लिया है, फिर कभी सन्देह नहीं हो सकता, श्रौर उसे उनके रागात्मक स्वरूप के बारे में इससे बड़े किसी प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं होगी। हम यह कह सकते हैं कि हमारा यह विश्वास स्थानान्तरण की घटना का मूल्यांकन करने से श्रन्तिम रूप से श्रौर सुनिश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है, कि लक्षणों का श्रर्थ यह है कि वे राग की स्थानापन्न परितुष्टि हैं।

पर ग्रव हमें इलाज के प्रक्रम के बारे में ग्रपने पहले वाले गितकीय ग्रवधारण को सही करना होगा, ग्रौर नई खोज के साथ इसका मेल विठाना होगा। जब रोगी को प्रतिरोधों के साथ, जो हमने विश्लेषण द्वारा उसमें पता लगाए हैं, प्रकृत द्वन्द्व में जूभना पड़ता है, तब उसे स्वास्थ्य-लाभ की ग्रोर ले जाने वाले हमारे सोचे हुए निश्चय की ग्रोर धकेलने के लिए एक प्रवल नोदक (या धकेलने वाले) बल की ग्रावश्यकता होती है; ग्रन्यथा, हो सकता है कि वह पिछले परिणाम की पुनरावृत्ति करने का ही फैसला कर ले ग्रौर जो चीज उठकर चेतना में ग्रा गई थी, उसे फिर दमन के प्रभाव में सरक जाने दे। इस द्वन्द्व का परिणाम उसकी बौद्धिक ग्रंतर्वृष्टि से तय नहीं होगा—एसे कार्य की सिद्धि के लिए न तो यह काफ़ी प्रवल है ग्रौर न काफी मुक्त—बिल्क चिकित्सक के साथ उसके सम्बन्ध से ग्रौर सिर्फ इस सम्बन्ध से ही निर्धारित होगा। जहां तक उसका स्थानान्तरण धनात्मक है, वहां तक यह

चिकित्सक को अधिकार युक्त करता है, अपने आपको उसकी खोजों और उसके विचारों में श्रद्धा के रूप में बदल लेता है। इस तरह का स्थानान्तरण या ऋणात्मक स्थानान्तरण न हो तो चिकित्सक और उसकी युक्तियों की ओर रोगी कान भी नहीं देगा। श्रद्धा अपने जन्म का इतिहास दोहराती है। यह प्रेम से पैदा होती है और शुरू में इसे किन्हीं दलीलों की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बाद में यह दलीलों की ओर ध्यान देती है, पर उनपर आलोचनात्मक विचार तभी करती है जब वे किसी ऐसे बाक्ति द्वारा पेश की गई हो जो प्रिय है। इस सहारे के न होने पर रोगी के लिए दलीलों का कोई महत्व नहीं होता। असे जीवन में भी अधिकतर लोगों के लिए उनका कोई महत्व नहीं होता। इसिलए मनुष्य की बुद्धि पर भी वहीं तक असर डाला जा सकता है जहां तक वह आलम्बनों को राग से आच्छादित करने में समर्थ है, और हमें समभ-वूभकर यह आशंका करनी चाहिए कि उसकी स्वरित की मात्रा उस पर विश्लेषण की सर्वोत्तम विधि का प्रभाव पड़ने में भी रुकावट बनेगी।

श्रालम्बन-श्राच्छादन में दूसरे व्यक्तियों के प्रति राग को विकीर्ण करने की क्षमता निस्संदेह सब प्रकृत लोगों में मौजूद मानी जा सकती है। तथाकथित स्नायु-रोगों की स्थानान्तरण की प्रवृत्ति एक व्यापक विशेषता का अपवाद रूप से होने वाला तीव्र रूप मात्र है। यदि इतने महत्व के ग्रौर व्यापक मानवीय चरित्र-गुण को कभी न देखा गया होता ग्रीर उसका उपयोग न किया गया होता तो यह बड़ी विचित्र बात होती, ग्रौर इसे सचमुच देखा गया है । बर्नहीम ने बड़े सही ग्रौर स्पष्ट विचार द्वारा सम्मोहन सम्बन्धी ब्यक्त रूपों का सिद्धान्त इसी उपपत्ति पर खड़ा किया कि सब मनुष्य कम या ग्रधिक मात्रा में ग्रादेश के वशीभूत हो जाते हैं, वे 'म्रादेशवश्य' होते हैं। जिसे उसने म्रादेशवश्यता कहा था, वह स्थानान्तरण की प्रवृत्ति के ग्रलावा ग्रौर कुछ नहीं है, पर उसे बहुत तंग दायरे में रखने पर यह बात सच है कि ऋणात्मक स्थानान्तरण इसके क्षेत्र के भीतर नहीं स्राता । पर वर्नहीम यह कभी नहीं बता सका कि आदेश वास्तव में क्या है, या वे कैसे पैदा होते हैं। उसके लिए यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य था और इसके पैदा होने की वह कोई व्याख्या नहीं कर सकता था। वह यह नहीं पहचान पाया कि 'श्रादेशवश्यता' यौनवृत्ति पर राग के कार्य करने पर निर्भर है, ग्रौर हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमने श्रपनी विधियों में सम्मोहन का त्याग करके स्थानान्तरण के रूप में श्रादेश को फिर खोज लिया है।

पर अब मैं जरा रुक्तर स्रापको सूत्र पकड़ने का मौका देता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके विचारों में एक आक्षेप इतनी प्रबलता से घूम रहा है कि यदि उसे प्रकट न किया गया तो वह घ्यान केन्द्रित करने की आपकी सारी शक्ति छीन लेगा। ''अब, इस प्रकार अन्त में आपने यह मान लिया कि आप भी सम्मोहकों स्थानान्तरसा ३६६

की तरह श्रादेश की सहायता लेते हैं। हम तो सारे समय यही समभते रहे हैं। पर फिर, गुजरे हुए श्रनुभवों के द्वारा इन सब चक्करदार रास्तों का, श्रचेतन सामग्री को खोजने, विपर्यासों का निर्वचन करने श्रीर उन्हें फिर श्रनुवादित करने का, श्रौर समय, मेहनत श्रौर धन का इतना भारी खर्च करने का, क्या लाभ, जब श्रन्त में श्रसली कार्यकारो साधन श्रादेश ही है? श्राप लक्षणों के विरुद्ध सीधे श्रादेश ही क्यों नहीं देते, जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं, जो ईमानदारी से श्रपने श्राप को सम्मोहक बताते हैं। श्रौर इसके श्रतिरिक्त, यदि श्राप यह कहते हैं कि इन चक्करदार रास्तों के द्वारा श्रापने श्रनेक महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जो सीधे श्रादेश में छिपी रहती हैं, तो उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि कौन करेगा? क्या वे भी श्रादेश का, श्रर्थात् श्रनभित्रेत श्रादेश का, परिणाम नहीं हैं? क्या श्राप रोगी पर इस दिशा में भी मनचाहा प्रभाव नहीं डाल सकते?"

इस तरह ग्राप मुभपर जो ग्रारोप लगाते हैं, वह बहुत ग्रधिक मनोरंजक है, ग्रीर उसका जवाब देना होगा, पर वह मैं ग्राज नहीं दूंगा। हमारा समय पूरा हो गया है, इसलिए ग्रगली बार सही। ग्राप देखेंगे कि मैं ग्रापकी ग्रापत्ति का उत्तर दे सकूंगा। ग्राज मुभे एक बात खत्म करनी है, जो मैंने शुरू की थी। मैंने स्थानान्त-रण के कारण के जरिये ग्रापके सामने यह व्याख्या करने का वायदा किया था कि स्वरति सम्बन्धी स्नायु-रोगों में हमारे चिकित्सा के प्रयत्न सफल क्यों नहीं होते।

यह व्याख्या मैं थोड़-से शब्दों में कर सकता हूं श्रौर श्राप देखेंगे कि कितनी सरलता से पहेली हल हो जाती है, श्रौर हर चीज कैसे एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हो जाती है। अनुभव से पता चलता है कि स्वरितक स्नायु-रोगों से पीड़ित स्नायु-रोगियों में स्थानान्तरण की क्षमता नहीं होती, या इसका नाकाफी श्रंश होता है। वे उदासीन भाव से चिकित्सक से विमुख हो जाते हैं, विरोध भाव से नहीं। इसलिए चिकित्सक का उनपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। चिकित्सक जो कुछ कहता है, उससे वे उदासीन रहते हैं; उनपर उसकी कोई छाप नहीं पड़ती श्रौर इसलिए इलाज का प्रक्रम, जो दूसरी बातों के, ग्रर्थात् रोगजनक द्वन्द्व के पुनरुज्जीवन ग्रौर दमन के कारण होने वाले प्रतिरोध को दूर करने के साथ-साथ चल सकता है, उनके साथ नहीं चलाया जा सकता। वे जैसे हैं, वैसे ही रहते हैं। उन्होंने बहुत बार श्रपन श्राप स्वास्थ्य-लाभ के प्रयत्न किए हैं, जिनसे रोगात्मक परिणाम पैदा हुए हैं। हम इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते।

इन रोगियों की रोग-परीक्षा के स्राधार पर हमने कहा था कि उन्होंने राग से स्रालम्बनों का स्राच्छादन स्रवश्य त्याग दिया होगा स्रौर स्रालम्बन-राग को स्रहम्-राग में रूपान्तरित कर दिया होगा। इसके द्वारा, हमने उनमें स्नायु-रोगों

के प्रथम समूह (हिस्टीरिया, चिन्ता ग्रौर मनोग्रस्तता) के रोगियों से श्रन्तर किया था। उन्हें स्वस्य करने की कोशिश के समय उनका जो व्यवहार दिखाई देता है, उससे इस संदेह की पृष्टि होती है। वे कोई स्थानान्तरण नहीं पैदा करने ग्रौर

इसलिए हम उन तक नहीं पहुंच सकते श्रीर उनका इलाज नहीं कर सकते।

## विश्लेषण-चिकित्सा

ग्राज हम जिस बात पर विचार करने वाले हैं, उसका ग्रापको पता है। मैंने यह स्वीकार किया कि मनोविश्लेषण-चिकित्सा के प्रभाव का अनिवार्य आधार स्थानान्तरण, अर्थात् आदेश, हैं; तब आपने मक्तरे पूछा था कि हम सीघे ही आदेश का प्रयोग क्यों नहीं करते, ग्रीर ग्रापने यह संदेह भी पेश किया था कि जब ग्रादेश इतना बड़ा कार्य करता है,तब भी क्या हम अवनी मनोपैजानिक सोजों की आलम्बन-निष्ठता या वैज्ञानिकता का समर्थन कर सकते हैं ? मैंने इसका पूरा उत्तर देने का ग्रापसे वायदा किया था।

सीधा आदेश वह आदेश है, जो लक्षणों द्वारा ग्रहण किए गए रूपों के विरुद्ध सीधे ही दिया जाता है। यह स्रापकी सत्ता स्रौर रोग की तह में मौजूद प्रेरक भावों के बीच एक द्वन्द्व है। इस द्वन्द्व में ग्राप इन प्रेरक भावों के बारे में कुछ नहीं सोचते। श्राप सिर्फ यह श्रावश्यक समभते हैं कि रोगी लक्षणों के रूप में उनके व्यक्त होने को दबा दे। मख्यतः इससे कोई फर्क नहीं पडता कि आप रोगी को सम्मोहित करते हैं या नहीं। वर्तहीम ने बड़े जोरदार शब्दों में बार-बार कहा था कि आदेश सम्मोहन के व्यक्त रूपों का सार तत्व है, ग्रीर सम्मोहन स्वयं श्रादेश का परिणाम है, एक क्रादेशित क्रवस्था है । वह जागृत क्रवस्था में क्रादेश का प्रयोग करना पसन्द करता था, जिससे सम्मोहन में वही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

तो, श्रव मैं श्रनभव के परिणामों पर पहले विचार करूं या सिद्धान्त सम्बन्धी विवेचनात्रों पर ? हम अनुभव से शुरू करेंगे । मैंने १८८६ में नान्सी में वर्नहीम को जा पकड़ा, श्रौर मैं उसका शिष्य बन गया । मैंने उसकी श्रादेश वाली पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया । वर्षी तक मैं सम्मोहन द्वारा इलाज करता रहा । पहले तो मैं प्रतिषेधात्मक ग्रादेशों द्वारा ग्रीर बाद में त्रायर की, रोगी के जीवन के बारे में पूरी जांच करने की प्रणाली को मिलाकर इलाज करता रहा। इसलिए सम्मोहन-चिकित्सा या त्रादेश द्वारा चिकित्सा के परिणामों के बारे में विस्तृत ग्राधार पर बोल सकता हं। एक पुरानी डाक्टरी कहावत के अनुसार, ग्रादर्श चिकित्सा-शैली शीघ्र कार्य करने वाली, भरोसा करने योग्य, श्रीर रोगी को प्रिय

लगने वाली होनी चाहिए। बर्नहीम की विधि से इसकी दो बातें निश्चित रूप से पूरी होती थीं। यह बहुत शीघ्र, अर्थात् विश्लेषण-चिकित्सा की अपेक्षा बहुत ही ग्रधिक शीघ्र कार्य करती थी ग्रौर इसमें रोगी को किसी परेशानी या द्विधा में नहीं पड़ना पड़ता था। चिकित्सक के लिए यह ग्रन्त में नीरस हो जाती थी। इसका मतलब यह था कि हर रोगी का एक ही तरीके से इलाज किया जाए। बडे भिन्त-भिन्न प्रकार के लक्षणों को रोकने के लिए सब कार्य सदा वैसे ही किए जाएं ग्रौर उनेके ग्रर्थ या ग्राशय के बारे में कुछ भी न जाना जा सके। यह एक तरह का यान्त्रिक कार्य था, वैज्ञानिक कार्य नहीं। इससे जादू, मंत्र-तंत्र ग्रीर भाड-फंक का स्मरण होता था, पर तब भी रोगी के हित की दृष्टि से उसकी श्रोर श्रांख मंदनी पड़ती थी। पर तीसरी बात इसमें नहीं थी। यह किसी भी दृष्टि से भरोसा करने योग्य नहीं थी। इसका उपयोग कुछ रोगियों में ही हो सकता था, सबमें नहीं। कुछ रोगियों में इससे बड़ी सफलता मिल जाती थी, श्रीर कुछ में कुछ भी सफलता नहीं मिलती थी, श्रीर इसका कारण कभी पता नहीं चलता था। पर इससे भी बुरी बात यह थी कि इसके परिणामों में स्थायित्त्व नहीं था । कुछ समय के बाद रोगी फिर स्राकर कहता था कि-रोग फिर दुबारा हो गया है, या उसके स्थान पर कोई ग्रौर रोग हो गया है। तब ग्राप उसे फिर सम्मोहित करना शुरू कर सकते हैं । साथ ही, ग्रापको ग्रनुभवी लोगों की यह चेतावनी भी घ्यान में रखनी थी कि बार-बार सम्मोहन करके रोगी से उसकी स्वतंत्रता छीनना उचित नहीं, श्रौर उसे इस इलाज की म्रादत डाल देना ठीक नहीं, मानो यह कोई नींद लाने वाली दवा हो। उधर, यह भी सच है कि कभी-कभी सब चीज हमारे मन के ग्रनकल हो जाती थी, मामूली परिश्रम से पूर्ण ग्रौर स्थायी सफलता मिल जाती थी । पर इस संतोप-जनक परिणाम की अवस्थाएं छिपी रहती थीं। एक रोगिणी में मैंने थोड़े-से सम्मोहन के इलाजद्वारा एक उग्र अवस्था को पूरी तरह दूर कर दिया, पर जब रोगिणी ने बिना उचित कारण के मेरे प्रति दुर्भाव अपनाया, तब वह रोग फिर उसी रूप में हो गया। तब श्रापसी समभौते के बाद मैंने फिर उसे श्रीर श्रधिक पूरी तरह दूर कर दिया। पर जब वह दूसरी बार मेरी विरोधी बनी, तब वह रोग फिर पैदा हो गया। एक ग्रौर अवसर पर मुक्ते यह अनुभव हुआ। एक रोगिणी ने, जिसके स्नाय-विक लक्षण मैं कई बार दूर कर चुका था, एक विशेषरूप से जमे हुए रोग के इलाज के समय, एकाएक श्रपनी भुजाएं मेरी गरदन में डाल दीं। मैं चाहूं या न चाहूं, पर इस तरह की चीज ने अन्त में यह अनिवार्य कर दिया कि मैं अपने आदेश देने के ग्रधिकार की प्रकृति ग्रौर स्रोत की समस्या की जांच करूं।

इतनी बात तो स्रनुभव के बारे में हुई। इससे पता चलता है कि सीधे स्रादेश का त्याग करके हमने कोई ऐसी चीज नहीं त्याग दी, जिसके स्थान पर कोई स्रौर चीज़न स्रा सकती हो। स्रव इन तथ्यों के साथ कुछ बातें स्रौर जोड़नी हैं। सम्मोहन की विधि का प्रयोग होने पर रोगी को ग्रौर चिकित्सक को कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह विधि ग्रधिकतर डाक्टरों द्वारा स्नायु-रोगों के बारे में माने जाने वाले ग्राम विचार से पूरी तरह मेल खाती है। डाक्टर स्नायिवक व्यक्ति से कहते हैं: "ग्राप में कोई रोग नहीं है। यह निर्फ स्नायिवकता है, इसलिए मेरे कुछ शब्दों से ही पांच मिनट में ग्रापके सब कष्ट दूर हो जाएंगे।" पर यह बात ऊर्जा के बारे में हमारे साधारण विश्वासों के विषद्ध है, कि बहुत थोड़ा प्रयास किसी भारी बोफ को, बिना किसी उपयुक्त साधन की सहायता के, सीधे ही जाकर हटा सकता है। जहां तक दोनों परिस्थितियों की तुलना हो सकती है, वहां तक ग्रनुभव से पता चलता है कि यह तिकड़म स्नायु-रोगों में सफल नहीं हो सकती। पर मैं जानता हं कि यह युक्ति ग्रकाट्य नहीं है; विस्फोटों जैसी चीजें भी होती हैं।

मनोविश्लेपण के द्वारा हमने जो जानकारी हासिल की है, उसे देखते हुए सम्मो-हन के ग्रौर मनोविश्लेषण के ग्रादेशों के भेद का इन शब्दों में वर्णन किया जा सकता है : सम्मोहन चिकित्सा-शैली मन में चल रही बात को ढकने को जैसे मानो उस पर पोचा फेरने की कोशिश करती है, ग्रौर विश्लेषण की शैली उसे उघाड़ने की ग्रौर कुछ चीज हटाने की कोशिश करती है। पहली, ग्रर्थात् सम्मोहन की शैली प्रसाधन करती है, श्रौर विश्लेषण की शैली शल्यित्रया। सम्मोहन-शैली ग्रादेश का उपयोग लक्षणों को रोकने में करती है; यह दमनों को और ताकत देती है; पर इतने काम के ग्रलावा, उन सब प्रक्रमों को जैसे का तैसा छोड़ देती है, जिनसे लक्षण-निर्माण हुआ है। विश्लेषण-चिकित्सा-शैली नीचे गहराई में रोग की जड़ों के पास उन द्वन्द्वों में पहुंचती है जिनसे लक्षण पैदा होते हैं । यह ग्रादेश का उपयोग उन द्वन्द्वों के परि-णाम को बदलने में करती है। सम्मोहन-चिकित्सा-शैली रोगी को निष्क्रिय श्रौर ग्रपरिवर्तित रहने देती है, ग्रौर इसलिए वह रोग के प्रत्येक नए उत्तेजन के सामने ग्रसहाय होता है। विश्लेषण के इलाज में चिकित्सक की तरह रोगी को भी प्रयास करना पड़ता है, स्रर्थात् भीतरी प्रतिरोधों को खत्म करने के लिए उद्योग करना पड़ता है । इन प्रतिरोधों को दूर कर देने पर रोगी का मानसिक जीवन स्थायी रूप से बदल जाता है । वह परिवर्धन की ग्रधिक ऊंची सतह पर उठ ग्राता है ग्रौर रोग की नई सम्भावनात्रों से ग्रप्रभावित बना रहता है। प्रतिरोघों को दूर करने का परिश्रम विश्लेपण-चिकित्सा का स्रावश्यक कार्य है। रोगी को इसे पूरा करना पड़ता है, ग्रौर चिकित्सक उसे ग्रादेशों द्वारा, जो शिक्ष**ग** के रूप में होते हैं, इसे पूरा करने में सहायता देता है । इसलिए यह ठीक कहा गया है कि मनोविश्लेषण द्वारा इलाज एक प्रकार का पुनः शिक्षण है।

मुफ्ते त्राशा है कि त्रादेश का चिकित्सा में उपयोग करने की हमारी विधि में ग्रौर सम्मोहन-चिकित्सा-शैली में इसका प्रयोग करने की एक मात्र विधि में जो ग्रन्तर है, वह मैंने ग्रापके सामने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि हमने ग्रादेश का प्रभाव पीछे की स्रोर जाकर स्थानान्तरण तक देखा है, इसलिए श्राप यह भी समक्ष गए होंगे कि सम्मोहन-चिकित्सा-शैली में परिणाम इतना श्रविश्वगनीय क्यों होता है, श्रौर विश्लेषण-चिकित्सा-शैली, अपनी सीमास्रों के श्रन्दर, क्यों भरोसे योग्य है । सम्मोहन का प्रयोग करते हुए हमें पूरी तरह रोगी के स्थानान्तरण की दशा पर निर्भर रहना पड़ता है, श्रौर फिर भी हम इस दशा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते । जिस रोगी को सम्मोहित किया जा रहा है, उसका स्थानान्तरण ऋणात्मक भी हो सकता है, या उभयात्मक भी हो सकता है, जैसा कि श्रामतौर से होता है; या हो सकता है कि उसने विशेष रख श्रपनाकर श्रपने स्थानान्तरण से श्रपने को बचाए रखा हो । इस सबके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता । मनोविश्लेषण में हम स्वयं स्थानान्तरण पर विचार करते हैं । जो कुछ इसके मार्ग में बायक होता है, उसे हटा देते हैं, श्रौर जिस साधन को कार्य करना है, उसे संचालित करते हैं । इस प्रकार श्रादेश की शक्ति से हम बिलकुल नए फायदे उठाते हैं । हम इसका नियन्त्रण कर सकते हैं । श्रव रोगी श्रकेला श्रपनी इच्छा के श्रनुसार अपनी खादेश-वश्यता की व्यवस्था नहीं करता, बिलक जहां तक वह इसके प्रभाव के श्रधीन हो सकता है, वहां तक हम उसकी श्रादेशवश्यता को रास्ता दिखाते हैं ।

ग्रब ग्राप कहेंगे कि इस बात की परवाह बिना किए कि विश्लेषण के पीछे मौजूद प्रेरक बल को स्थानान्तरण कहा जाए या ग्रादेश, यह खतरा ग्रव भी है कि रोगी पर हमारे प्रभाव के कारण, हमारी खोजों की ग्रालम्बननिष्ठ निश्चितता पर सन्देह पैदा हो जाए, ग्रौर जो चीज चिकित्सा में लाभकारक है, वही गवेपणा में हानिकारक है। यह स्राक्षेप मनोविश्लेषण पर बहुत बार किया गया स्रीर यह मानना होगा कि यद्यपि यह ग्राक्षेप उचित नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी यह तर्कविरुद्ध नहीं है। यदि इसे उचित सिद्ध किया जा सकता तो मनोविश्लेपण एक विशेष रूप से छिपाया हुम्रा ग्रौर खास प्रभावकारी किस्म का ग्रादेश वाला इलाज ही होता, श्रौर रोगी के पिछले जीवन के श्रनुभवों, मानसिक गतिकी, श्रचेतन, इत्यादि के बारे में इसके सब निष्कर्षों को हल के रूप में ही ग्रहण किया जा सकता था। इस प्रकार, हमारे विरोधी यह सोचते हैं कि सारे प्रनुभव न सही, तो भी यौन अनुभवों का महत्व, हमने पहले अपने भ्रष्ट मनों में ये सब बातें गढ़कर 'रोगी के मन में डाल दी हैं। दन ग्रारोपों का खंडन सिद्धान्त की ग्रपेक्षा ग्रनुभव की सहायता से अधिक सन्तोषजनक रीति से हो जाता है। जिसने स्वयं किसीका मनो-विश्लेषण किया है, उसे ग्रसंख्य बार यह निश्चय हुग्रा होगा कि इस तरह रोगी के मन में बातें डाल देना स्रसम्भव है। उसे किसी सिद्धान्त-विशेष का स्रनुयायी बना लेने में, ग्रौर इस प्रकार चिकित्सक द्वारा माने जाने वाले किसी गुलत विश्वास का विश्वासी बना लेने में कोई कठिनाई नहीं है। इस मामले में वह किसी स्राज्ञाकारी शिष्य की तरह व्यवहार करता है, पर इस तरह ग्रापने सिर्फ़ उसकी वृद्धि पर ग्रसर डाला है, रोग पर नहीं। उसके द्वन्द्वों का समाधान ग्रीर उसके प्रतिरोधों की परा-जय तभी होती है जब उसको ग्रपने भीतर खोजने के लिए बताई बातें वही हों जो सचमुच उसमें मौजूद हैं। जो चीज चिकित्सक ने करने में गलत ग्रनमान की है, वह विश्लेषण के समय दूर हो जाएगी। इसे हटाना होगा और इसके स्थान पर ग्रधिक सही चीज लानी होगी। चिकित्सक का लक्ष्य यह है कि वह बड़ी सावधानी से चलता हुआ आदेश से पैदा होने वाली अस्थायी सफलताओं को रोके, पर यदि वे पैदा हो जाती हैं तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, क्योंकि हम पहले परिणाम से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते। यदि रोग की सब ग्रस्पष्ट बातों की व्याख्या न हो जाए, स्मृति के सब खाली स्थान न भर जाएं, श्रौर दमनों के श्रारम्भिक श्रवसरों का पता न लग जाए तो हम विश्लेषण को अधुरा ही समभते हैं। जब परिणाम समय से पहले दिखाई देते हैं, तब हम उन्हें विश्लेषण-कार्य को आगे बढ़ाने वाले के बजाय रोकने वाले समभते हैं, श्रौर बीच-बीच में उस स्थानान्तरण को उद्घाटित करके, जिस पर वे स्थिर होते हैं, उन्हें फिर नष्ट कर दिया जाता है। म्लतः यह ग्रन्तिम विशेषता विश्लेषण-कार्य ग्रीर शुद्ध ग्रादेश में भेद करती है, ग्रीर यह स्पष्ट कर देती है कि हमारे परिणाम विश्लेषण के परिणाम हैं, आदेश के नहीं। दूसरे प्रकार के प्रत्येक ग्रादेशात्मक इलाज में स्थानान्तरण को सावधानी से जैसे को तैसा कायम रखा जाता है। विश्लेषण में स्वयं इसका इलाज किया जाता है भ्रौर इसको इसके विविध रूपों में काट-छांट दिया जाता है। विश्लेषण के बाद स्वयं स्थानान्तरण ही नष्ट हो जाना चाहिए। यदि तब सफलता श्राती है श्रीर बनी रहती है, तो वह म्रादेश के म्राधार पर नहीं खड़ी है, बल्कि म्रादेश की सहायता से की गई, भीतरी प्रतिरोधों की विजय पर, रोगी के भीतर लाए गए ग्रान्तरिक परिवर्तन पर, खड़ी है।

इलाज के समय श्रादेश के एकाकी प्रभावों को पैदा होने से सम्भवतः रोकने-वाली चीज यह इन्द्र है जो प्रतिरोधों के खिलाफ लगातार चल रहा है, श्रौर इन प्रतिरोधों को, अपने श्रापको ऋणात्मक (विरोधपूर्ण) स्थानान्तरण में रूपा-न्तरित करना श्राता है। हम यह बताये बिना भी नहीं रह सकते कि विश्लेषण के बहुत सारे सूक्ष्म निष्कर्षों की, जिनके श्रादेश द्वारा उत्पन्न होने का शक हो सकता है, दूसरे श्रावंडनीय स्रोतों से पुष्टि हो जाती है। हमारे पास इस सम्बन्ध में श्रसं-दिग्ध गवाह हैं, श्रर्थात् डेमेन्शिया रोगी श्रौर पैरानोइश्रा रोगी हैं, जिनके बारे में यह शक नहीं हो सकता कि वे श्रादेशों से प्रभावित हुए हैं। ये रोगी श्रपनी चेतना में चुसी हुई कल्पना-सृष्टियों श्रौर प्रतीकों के श्रनुवादों के रूप में जो कुछ बताते हैं, वह स्थानान्तरण स्नायु-रोगियों के श्रचेतन के बारे में हमारी जांच-पड़ताल के परिणामों से बिलकुल मिलता है, श्रौर इस प्रकार हमारे किए हुए निर्वचनों की, जिन पर प्राय: सन्देह किया जाता है, श्रालम्बननिष्ठ सत्यता की पुष्टि हो जाती है। मैं समभता हूं कि यदि इन मामलों में श्राप विश्लेषण पर विश्वास करें तो श्रापका यह विश्वास गुलत सिद्ध नहीं होगा।

ग्रब हमें स्वास्थ्य-लाभ के प्रक्रम को राग-सिद्धान्त की पदावली में प्रकट करके उसके वर्णन को पूरा करना है। स्नाय-रोगी सुख-भोग में या कार्य-सिद्धि में असमर्थ है--सुख-भोग में तो इस कारण कि उसका राग किसी यथार्थ श्रालम्बन से नहीं लगा हुमा है, मौर कार्य-सिद्धि में इसलिए क्योंकि बहुत मधिक ऊर्जा, जो वैसे उसके पास उपयोग करने के लिए होती है, राग को दमन किए रखने में और उसकी सिर उठाने की कोशिशों को विफल करने में ही खर्च हो जाती है। यदि उसके ग्रहम् ग्रौर राग के बीच चल रहा द्वंद खत्म हो जाए ग्रौर उसके ग्रहम् को उपयोग करने के लिए राग फिर मिल जाए, तो वह स्वस्थ हो जाए। इसलिए इलाज का काम यह है कि वह इसके पहले वाले लगावों से राग को छुड़ाए, जो ग्रहम् की पहुंच से परे हैं, ग्रीर इसे फिर ग्रहम् के लिए उपयोगी बनाए । ग्रब स्नायु-रोगी का राग कहां है ? इसका स्रासानी से पता चल जाता है : यह लक्षणों से लगा हुन्ना है जिनसे इसे इन परिस्थितियों में प्राप्त हो सकने वाली एकमात्र चीज-स्थानापन्न सन्तुब्ट--मिल जाती है। तो, हमें लक्षणों को ग्रपने वस में करना होगा, उन्हें खत्म करना होगा, श्रौर रोगी हमसे यही चाहता है। लक्षणों को खत्म करने के लिए ग्रावश्यक है कि हम पीछे लौटकर उस स्थान पर पहुंचें, जिस स्थान पर वे शुरू में पैदा हुए थे। जिस द्वन्द्व से वे पैदा हुए, उसपर विचार करें, श्रीर उन नोदक बलों की सहायता से, जो उस समय उपलब्ध नहीं थे, इसे रास्ता दिखाते हुए नए समाधान की ग्रोर ले जाएं। दमन के प्रक्रम का यह संशो-धन दमन तक पहुंचाने वाले प्रक्रमों के स्मृति-लेशों की सहायता से ग्रंशतः ही किया जा सकता है। इस कार्य का असली अंश उन आरम्भिक द्वन्द्वों के नए संस्करण—-चिकित्सक हे साथ सम्बन्ध में 'स्थानान्तरण'--में पैदा करके किया जाता है, जिसमें रोगी वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता है जैसा उसने पहले किया था, श्रौर चिकित्सक उसकी श्रात्मा के सब उपलब्ध बलों को ऐसे प्रेरित करता है कि वे उसे दूसरे निश्चय पर पहुंचाएं। इस प्रकार स्थानान्तरण वह युद्ध-क्षेत्र है जिसमें द्वन्द्व करने वाले सब बलों को मिलना पड़ता है।

सारा राग और इसका विरोध करने वाले सब बलों की पूरी शक्ति एक चीज— चिकित्सक के साथ सम्बन्ध—पर केन्द्रित हो जाती है। इस प्रकार यह अनिवार्य हो जाता है कि लक्षण अपने राग से वंचित हो जाएं। रोगी के पहले वाले रोग के स्थान पर कृत्रिम रूप से बनाया गया स्थानान्तरण विकार पैदा हो जाता है। उसके राग के अनेक अयथार्य आलम्बनों के स्थान पर चिकित्सक के व्यक्तित्व का एक आलम्बन आ जाता है, और यह भी 'किल्पत' होता है। इस आलम्बन के विषय में यह जो नया दृंद्व पैदा होता है, वह विश्लेषक के आदेशों के ऊपरी तल पर, अधिक ऊंची मानसिक सतहों पर ग्राए हुए विश्लेषक के ग्रादेशों द्वारा पैदा हुग्रा है, ग्रीर वहां यह एक प्रकृत मानसिक द्वन्द्व के रूप में चलाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार एक नया दमन नहीं होने दिया जाता, इसिलए ग्रहम् ग्रीर राग के बीच विरोध खत्म हो जाता है। रोगी के मन में फिर एकता या ग्रखंडता पैदा हो जाती है। जब राग चिकित्सक के व्यक्तित्व-रूप ग्रपने ग्रस्थायी ग्रालम्बन से ग्रलग किया जाता है, तब यह ग्रपने पहले वाले ग्रालम्बनों पर नहीं लौट सकता, ग्रीर ग्रब यह ग्रहम् के उपयोग के लिए उसकी सेवा में रहता है। इलाज के समय इस द्वन्द्व में हमारा विरोध करने वाले बलों में एक ग्रोर तो राग की कुछ प्रवृत्तियों से ग्रहम् की ग्रहचि है, जो प्रवृत्तियों का दमन करने के रूप में प्रकट हुई है, ग्रीर दूसरी ग्रोर, राग की ग्रासक्तता या लगन या 'चिपकूपन' है, जो उन ग्रालम्बनों से ग्रासानी से ग्रलग नहीं होता, जिन्हें इसने एक बार ग्राच्छादित किया है।

इस प्रकार चिकित्सा-कार्य में दो कलाएं होती हैं। पहली कला में सारे राग को लक्षणों से परे वकेलकर स्थानान्तरण में लाया जाता है और वहां इकट्ठा कर दिया जाता है, और दूसरी कला में इस नए ग्रालम्बन के ग्रासपास द्वन्द्व होता रहता है, और राग को इससे मुक्त किया जाता है। इस नए संघर्ष के सफल परिणाम का निश्चायक परिवर्तन यह है कि दमन को परे रखा जाय जिससे राग श्रचेतन में भागकर ग्रपने ग्रापको ग्रहम् से फिर न हटा सके। यह बात विश्लेषक के ग्रादेशों के परिणामस्वरूप ग्रहम् में होने वाले परिवर्तनों से सम्भव हो जाती है। ग्रचेतन को क्षीण करके ग्रहम्, निर्वचन-कार्य द्वारा, जिससे ग्रचेतन सामग्री चेतन में ग्राजाती है, विस्तृत हो जाता है। शिक्षण के द्वारा इसका राग से फिर मेल हो जाता है, ग्रीर इसे राग को कुछ सन्तुष्टि देने के लिए तत्पर बना लिया जाता है, ग्रीर ग्रपने राग की मांग से इसे जो भय था, वह इसके उस नए सामर्थ्य से कम हो जाता है; जो यह राग की कुछ मात्रा उदात्तीकरण में खर्च करने के लिए प्राप्त करता है। इलाज का रास्ता इस ग्रादर्श वर्णन के जितना समीप होता है, मनोविश्लेषण-चिकित्सा में उतनी ही सफलता होती है।

इसके मार्ग की हकावटें हैं—राग की चलिष्णुता का स्रभाव, जो इसके स्रालम्बनों से युक्त किए जाने का प्रतिरोध करता है, श्रौर रोगी की स्वरित की दृढ़ता, जो स्रालम्बन-स्थानान्तरण को एक निश्चित मात्रा से श्रिधक नहीं पैदा होने देगी। शायद स्वास्थ्य-लाभ के प्रक्रम की गतिकी तब ग्रिधक स्पष्ट हो जाएगी जब हम इसका वर्णन यों करें कि स्थानान्तरण के जिरए इसका एक भाग अपनी श्रोर खींच-कर हम राग की उस सारी मात्रा को इकट्ठा कर लेते हैं, जो ग्रहम् के नियन्त्रण से हटाई गई है।

यहां यह स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि विश्लेषण के समय ग्रौर विश्ले-पण के द्वारा राग के जो वितरण हुए हैं, उनसे पहले वाले रोग में इसके स्वभाव के विषय में कोई सीवा अनुमान नहीं किया जा सकता। मान लो कि कोई प्रवल पिता-स्थानान्तरण कायम करके और फिर उसे चिकित्सक के व्यक्तित्व पर लाकर किसी रोगी का सफलता से इलाज कर दिया जाता है, पर इसका यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं है कि रोगी पहले अपने पिता पर राग का अचेतन संयोग करके इस तरह रोगी हुआ था। पिता-स्थानान्तरण सिर्फ वह युद्ध-क्षेत्र है जिसपर हम राग को जीतते और कैदी बना लेते हैं। रोगी के राग को अन्य स्थानों से हटाकर यहां खींच लिया गया है। आवश्यक नहीं कि यह रण-क्षेत्र दुश्मन का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा हो। दुश्मन की राजधानी की रक्षा इसके द्वारों से ठीक पहले करने की आवश्यकता नहीं। स्थानान्तरण की फिर समाष्त्रि हो जाने के बाद ही चिकित्सक अपनी कलाना में रोग द्वारा निरूपित राग के स्थानों की पुनः रचना आरम्भ कर राक्ता है।

राग-सिद्धान्त के प्रकाश में स्वप्तों के बारे में एक ग्रन्तिम बात कहनी होगी। स्नायु-रोगी की 'गृलितयों' ग्रीर उसके मुक्त साहचर्यों की तरह उसके स्वप्तों की सहायता से हम लक्षणों का ग्रर्थ जान पाते हैं, ग्रीर राग के स्थानों का पता लगा सकते हैं। उनमें इच्छा-पूर्ति जो रूप ग्रहण करती है, उनसे हमें यह पता चलता है कि दमन किए गए इच्छा-ग्रावेग कौन-से हैं, ग्रीर वे ग्रावम्बन कौन-से हैं, जिनपर ग्रहम् से हटने के बाद राग ने ग्रपना लगाव किया है। इसलिए मनोविश्लेपण-चिकित्सा में स्वप्नों का निर्वचन बहुत बड़ा कार्य करता है, ग्रीर बहुत्त-से रोगियों में यह बहुत समय तक विश्लेपण का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। हम पहले देख चुके हैं कि नींद की ग्रवस्था ग्रपने ग्राप ही दमनों को कुछ शिथिल कर देती है। इसपर जो भारी दबाव होता है, उसमें यह कमी होने पर यह दिमत इच्छा स्वप्त में ग्रपनी इतनी स्पष्ट ग्रीमव्यक्ति कर सकती है जितनी दिन में लक्षणों के रूप में नहीं की जा सकती। इसलिए दिमत ग्रचेतन की जानकारी का, जो ग्रहम् से हटे हुए राग का घर है, सबसे ग्रासान रास्ता स्वप्नों का ग्रध्ययन ही हो जाता है।

पर स्नायु-रोगियों के स्वप्नों में ग्रीर प्रकृत लोगों के स्वप्नों में कोई सारभूत भेद नहीं होता। सच पूछिए तो शायद इनको उनसे ग्रलग भी नहीं किया जा सकता। स्नायु-रोगियों के स्वप्नों की ऐसे तरीके से व्याख्या करना, जो प्रकृत लोगों के स्वप्नों पर ठीक न बैठे, तर्क विरुद्ध होगा। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि स्नायु-रोग ग्रीर स्वास्थ्य का अन्तर सिर्फ दिन के समय होता है—स्वप्न-जीवन में कायम नहीं रहता। इस प्रकार, यह ग्रावश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसे निष्कर्ष, जो स्नायु-रोगियों के स्वप्नों ग्रीर लक्षणों के परस्पर सम्बन्ध के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए हैं, स्वस्थ व्यक्तियों पर लागू किए जाएं। हमें मानना पड़ता है कि स्वस्थ ग्रादमी में भी मानसिक जीवन के वे कारक होते हैं, जो स्वप्न का या लक्षण का निर्माण कराने वाले एकमात्र कारक ह, ग्रीर हमें यह निष्कर्ष भी निका-

लना पड़ता है कि स्वस्थ व्यक्तियों में भी दमन मौजूद होते हैं, श्रौर उन्हें कायम रखने के लिए ऊर्जा की कुछ मात्रा खर्च करनी पड़ती है। इसी तरह, हमें यह भी मातना पड़ता है कि उनके श्रचेतन मनों में भी दिमत श्रावेग रहते हैं, जिनमें श्रव भी ऊर्जा होती है, श्रौर उनमें भी राग का कुछ हिस्सा श्रहम् के उपयोग से हटाया हुश्रा होता है। इसलिए स्वस्थ श्रादमी भी, फलतः, स्नायु-रोगी होता है, पर उसमें ऐसा एकमात्र लक्षण, जो परिविधत होने में समर्थ प्रतीत होता है, स्वप्न ही है। जब श्राप उसके जागृत जीवन की श्रालोचनात्मक जांच करते हैं, तब श्रापको एक ऐसी चीज मिलती है जो इस तर्कसंगत मालूम होने वाले निष्कर्ष का खंडन करती है, क्योंकि ऊर से स्वस्थ लगने वाले इस जीवन में श्रसंख्य छोटे-छोटे श्रौर व्यवहार की दृष्टि से महत्वहीन लक्षण-निर्माण व्याप्त हैं।

इसिलए स्नायिक स्वास्थ्य श्रीर स्नायिक रोग (स्नायु-रोग) का श्रंतर कम होकर एक व्यावहारिक श्रंतर या विभेद रह जाता है, श्रीर उसका निश्चय व्याव-हारिक परिणाम द्वारा किया जाता है—कोई व्यक्ति जीवन में सुख-भोग श्रीर सिक्तिय कार्य-सिद्धिके सामर्थ्य की काफी मात्रा का श्रनुभव करने में कहां तक समर्थ है? सम्भवतः इस श्रन्तर का रूप उस श्रनुपात के श्रनु इल होता है, जो उसके पास मौजूद मुक्त ऊर्जा में श्रीर दमन से बंधी हुई ऊर्जा में होता है, श्रर्थात् यह मात्रात्मक श्रन्तर हे, गुणात्मक नहीं। मुक्ते श्रापको यह याद दिलाने की श्रावश्यकता नहीं कि इस विचार से हमारे इस विश्वास का सैद्धान्तिक श्राधार बनता है कि स्नायु-रोगों का सारत: इलाज श्रवश्य किया जा सकता है चाहे उनका श्राधार शरीर-रचना पर शाश्रित स्वभाव या मनोविन्यास भी हो।

इसलिए स्वास्थ्य की विशेषताश्रों की जानकारी प्रदान करते हुए इतनी बात, स्नायु-रोगी श्रीर स्वस्थ व्यक्तियों के स्वप्न समान होने से, अनुमित की जा सकती है। पर स्वयं स्वप्नों के बारे में एक श्रीर अनुमान निकालना होगा, श्रीर वह यह है कि उन्हें स्नायिक लक्षणों के साथ उनके बन्धन से पृथक् नहीं किया जा सकता, कि हम यह मानने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं कि उनकी सारभूत प्रकृति उन्हें इस सूत्र में बांध लेने से खत्म हो जाती है, कि वे 'विचारों का, श्रिम्व्यक्ति के बहुत पुराने श्रीर श्रप्रचितित रूपों में अनुवाद' हैं। श्रीर हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि उनसे राग के वे विन्यास श्रीर इच्छा के वे श्रालम्बन प्रकट होते हैं, जो उस समय सचम्च कियाशील श्रीर प्रवल हैं।

अब हम लगभग अन्त पर आ गए हैं। शायद आप इस बात से निराश होंगे कि मनोविश्लेपण-चिकित्सा की चर्चा करते हुए मैंने सिर्फ़ सिद्धान्त पर विचार किया है, और जिन अवस्थाओं में इलाज किया जाता है या इसके जो परिणाम होते हैं, उनके बारे में मने आपको कुछ नहीं बताया, पर मैं उन दोनों को छोड़ता हूं: पहले को तो इस कारण कि मेरा आशय यह कभी भी नहीं था कि मैं आपको

विश्लेषण की विधि का प्रयोग करने की किपात्मक शिक्षा दे दुं: श्रीर पिछले को इस कारण, क्योंकि इसके विरोध में मेरे मन में ग्रनेक भाव हैं। इन व्याख्यानों के ब्रारम्भ में मैंने बलपूर्वक कहा था कि ब्रनुकूल परिस्थितियों में हम ऐसे इलाज करने में सफल हो जाते हैं जो ग्रन्य चिकित्सा-शैलियों के सर्वोत्तम इलाजों से किसी तरह भी घटिया नहीं होते । शायद मैं यह भी कह सकता हूं कि ये परिणाम श्रीर किसी विधि से प्राप्त नहीं किये जा सकते। यदि मैं इससे प्रधिक कहंगा तो यह सन्देह किया जाएगा कि मैं स्रात्मविज्ञापन द्वारा स्रपने विरोधियों की निन्दाकारक श्रावाज् को दबा देना चाहता हूं। 'सहयोगी' चिकित्सकों ने सार्वजनिक सम्मेलनों में भी मनोविश्लेषकों को बार-बार यह धमकी दी है कि हम विश्लेषण की विफ-लताओं और हानिकारक प्रभावों का संग्रह प्रकाशित करके इलाज की इस विधि की निर्थाकता के बारे में जनता की श्रांखें खोल देंगे। इस तरह की कार्यवाही द्वेषपूर्ण और खण्डनात्मक तो होगी ही, पर उस बात को छोड़ दिया जाए, तो भी. इस तरह के संग्रह को विश्लेषण के चिकित्सा सम्बन्धी परिणामों के बारे में सही श्रन्दाजा लगाने के लिए ठीक गवाही नहीं माना जा सकता । मनोविश्लेपण-चिकित्सा-शैली, जैसा कि ग्राप जानते हैं, ग्रभी शैशव काल में है। इसकी विधि को पूरा बनाने में अनेक वर्ष लगेंगे, और यह काम विश्लेपण करते हुए, अनुभव बढ़ने के साथ-साथ ही किया जा सकता है। इसकी विधियों की शिक्षा देने में जो कठिना-इयां हैं, उनके कारण नए आदमी को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अधिकतर अपनी ही सूफ-बूफ पर निर्भर होना पड़ता है और उसके आरम्भिक वर्षों के परि-णामों को विश्लेषण-चिकित्सा की अधिकतम सम्भव सफलताओं का सूचक नहीं माना जा सकता।

मनोविश्लेषण के ब्रारम्भ में किये गए इलाज के बहुत-से प्रयत्न विफल रहे थे, क्योंकि वे प्रयत्न ऐसे रोगियों में किए गए जो इसकी प्रक्रिया के लिए बिलकुल अनुपयुक्त थे, और जिन्हें ब्राज हम कुछ संकेतों का अनुसरण करके अलग कर देते हा पर इन संकेतों का पता जांच करने से ही चलता है। शुरू में हम यह नहीं जानते थे कि पैरानोइ प्रायौर डेमेन्शिया प्रीकौक्स जय पूर्णतः परिविधत होते हैं, तब वे विश्लेषण से काबू में नहीं आते। फिर भी, सब तरह के रोगों पर इस विधि की परख करना उचित है। पर उन आरिम्भक वर्षों की अधिकतर विफलताओं का कारण चिकित्सक की त्रुटियां पात्र के चुनाव में अनुपयुक्तता नहीं थी, बिल्क प्रतिकूल बाह्य अवस्थाएं थीं। मैंने सिर्फ आन्तरिक प्रतिरोधों की चर्चा की है, जो रोगी की थ्रोर से किए जाते हैं—ये अनिवार्य हैं और इन्हें दूर किया जा सकता है। रोगी की परिस्थितियां और वातावरण विश्लेषण के विरूद्ध जो बाह्य प्रतिरोध खड़े कर देते हैं, उनका सैद्धान्तिक महत्व कुछ भी नहीं है पर व्यावहारिक महत्व बहुत अधिक है। मनोविश्लेषण द्वारा इलाज की तुलना शल्य-कार्य या शरीर के आपरेशन से की जा

सकती है, भ्रौर उसकी तरह इसे भी ग्रपनी सफलता के लिए ग्रनुकूलतम परिस्थितियों में किए जाने का ग्रधिकार है। सर्जन या शल्य-चिकित्सक जो पूर्व व्यवस्थाएं करता है उनसे म्राप परिचित हैं—–उपयुक्त कमरा, काफी प्रकाश, विशेषज्ञ सहायक, रिश्ते-दारों को ग्रलग हटा देना, ग्रादि । ग्रब ग्राप बताइए कि यदि ग्रापरेशन करने के समय उसका सारा परिवार ग्रापरेशन स्थल में भांक रहा हो, ग्रौर हर नश्तर लगने पर जोर से चीख़ रहा हो तो कितने ग्रापरेशन सफल होंगे! मनोविश्लेषण द्वारा इलाज में रिश्तेदारों का दखल पूरा खतरा है, ग्रौर साथ ही ऐसा खतरा है जिसको दूर करने का तरीका हमारी समक्त में नहीं स्राता। हमारे पास रोगी के भीतरी प्रतिरोधों को, जिन्हें हम आवश्यक मानते हैं, दूर करने का उपाय है, पर इन बाहरी प्रतिरोधों से हम ग्रपने ग्राप को कैसे बचाएं ? कितना भी स्पष्टीकरण कीजिए, पर रिश्तेदारों को समभा लेना ग्रसम्भव है, ग्रौर न ग्राप उनसे कह सकते ह कि वे इस सारे मामले से बिलकुल श्रलग रहें। श्राप उन्हें श्रपने मन की बातें भी नहीं बता सकते, क्योंकि तब यह खतरा है कि रोगी को हम पर विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि वह यह चाहता है, श्रीर ठीक ही चाहता है, कि जिस मनुष्य को वह श्रपने मन की बात बताता है, वह उसका ही पक्ष ले। जिसे पारिवारिक जीवन में म्रामतौर से फूट डालने वाले मतभेदों की जानकारी है उसे, विश्लेषक के नाते, यह देखकर कुछ भी ग्राश्चर्य नहीं होगा कि रोगी के निकटतम लोग बहुधा उसके इलाज में कम ग्रौर उसके वर्तमान रूप को कायम रखने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं । जब ऐसा होता है कि स्नायु-रोग परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्रापसी संघर्षों से सम्बन्धित होता है, तब स्वस्थ व्यक्ति ग्रपने निजी हित को रोगी के स्वास्थ्य-लाभ के मुकाबले ग्रधिक महत्व देता है। ग्राखिर यह कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं कि पति ऐसे इलाज को पसन्द नहीं करता जिसमें, जैसी कि उसकी सही कल्पना है, उसके सब पाप खुल जाएंगे। हम इसपर ब्राश्चर्य भी नहीं करते, पर जब हमारे प्रयत्न निष्फल रहते हैं ग्रौर वे बीच में ही इसलिए छोड़ देने पड़ते हैं कि रोगी-पत्नी के प्रतिरोधों के साथ पति का भी प्रतिरोध ग्रा मिला, तब हम ग्रपने ग्राप को दोप नहीं दे सकते। इतना ही है कि हमने एक ऐसा काम उठा लिया था, जो मौजूदा ग्रवस्थाग्रों में किया नहीं जा सकता।

ग्रापके सामने बहुत सारे रोगियों का वर्णन करने के बजाय में सिर्फ़ एक रोगी की चर्चा करूंगा, जिसके मामले में मुफ्ते ग्रपने पेशे के प्रति सच्चा रहने की खातिर कष्ट उठाना पड़ा। बहुत वर्ष पहले मैंने एक नौजवान लड़की का विश्लेषण द्वारा इलाज शुरू किया। पहले बहुत समय तक वह डर के कारण घर से बाहर नहीं जा सकती थी ग्रौर न ग्रकेली घर पर रह सकती थी। बहुत हिचिकचाहट के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके मन में उस ग्रनुराग के कुछ चिह्न बहुत ग्रधिक हैं जो उसने ग्रपनी माता ग्रौर उस परिवार के एक धनी मित्र के बीच देख

लिया था। उसने तब बड़े व्यवहार शून्य तरीके से—अथवा बड़ी चतुराई से— श्रपनी माता को संकेत से यह बता दिया कि विश्लेषण के समय क्या बातचीत हुई थी। ऐसा उसने अपनी माता के प्रति अपना व्यवहार बदलकर, यह जिद करके कि उसे अकेलेपन के भय से माता के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, और जब उसने घर से जाने की कोशिश की तब उस दरवाजे को पकड़े रखकर, यह बात जताई। उसकी माता भी पहले बहुत स्नायविक थी, पर कई वर्ष पहले एक जल-चिकित्सा के ग्रस्पताल में जाने से स्वस्थ हो गई थी या दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि उसने वहां एक ग्रादमी से ग्रच्छा परिचय कर लिया था, ग्रीर उसके साथ ऐसा सम्बन्ध स्थापित कर लिया था जो एक से ग्रधिक बातों में तृष्तिकारक सिद्ध हुग्रा था। ग्रपनी पुत्री की ज़िद से संदेह पैदा होजाने पर माता एकाएक समभ गई कि लड़की के भय का क्या अर्थ है। वह अपनी माता को रोके रखने के लिए ग्रीर उसे ग्रपने प्रेमी से ग्रपना सम्बन्ध बनाए रखने के लिए ग्रावश्यक ग्राजादी से वंचित करने के लिए रोगी हो गई थी। माता ने तुरन्त निश्चय कर लिया। उसने इस हानिकारक इलाज को बन्द कर दिया। लड़की को स्नायु-रोगियों के एक भ्राश्रम में भेज दिया गया, श्रौर बहुत वर्षों तक उसे दिखाकर यह कहा जाता रहा कि यह 'बेचारी मनोविश्लेषण की मारी हुई' है, और मेरे इलाज के दुरुपरिणामों के बारे में भी ऐसी ही विरोधी ग्रफवाहें उड़ती रहीं । मैं चुप रहा, क्वोंकि मैं यह समफता था कि मैं अपने पेशे की गोपनीयता के नियमों से बंधा हुया हूं । वर्षो बाद मुफ्ते एक सहयोगी से पता लगा, जो उस आश्रम में गया था और जिसने अकेले-पन से डरने वाली उस लड़की को देखा था, कि उसकी माता ग्रीर उस धनी म्रादमी के सम्बन्ध के बारे में हर कोई जानता है, ग्रीर सम्भवतः उस स्त्री का पति श्रौर लड़की का पिता जान-बूक्तकर इसकी ग्रोर से ग्रांखें बन्द किये हुए है । इस 'रहस्य' पर उस लड़की के इलाज को कुर्वान कर दिया गया।

युद्ध से पहले के वर्षों में, जबिक बहुत-से देशों से रोगियों के आ जाने के फारण म अपने नगर की खुशी-नाखुशी पर निर्भर नहीं रहा था, तब मैंने यह नियम बना लिया था कि मैं ऐसे व्यक्ति का इलाज अपने हाथों में नहीं लेता था जो जीवन के सब आवश्यक रिश्तों से स्वतन्त्र न हो। हरेक मनोविश्लेपक यह नियम नहीं बना सकता। रिश्तेदारों के बारे में मेरी चेतावनियों से शायद आप यह निष्कर्म निकालोंगे कि मनोविश्लेषक को, मनोविश्लेषण के हित की दृष्टि से, रोगी को उसके परिवार के वातावरण से अलग कर देना चाहिए, और यह चिकित्सा उनकी ही करनी चाहिए जो निजी संस्थाओं में रहते ह। पर मैं इस विचार का समर्थन नहीं कर सकता। रोगियों के लिए—कम से कम उन रोगियों के लिए जिनकी हालत बहुत गिरी हुई नहीं है—यही अधिक लाभदायक है कि वे इलाज के दिनों में उन परिस्थितयों में रहें जिनमें उन्हें अपने सामान्य जीवन की आवश्यकताओं से द्वंद्व

करना पड़े । पर रिश्तेदारों को ग्रपने व्यवहार से इस लाभ को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, ग्रौर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें डाक्टर के चिकित्सा-प्रयत्नों का विरोध नहीं करना चाहिए। पर जिन लोगों से ग्राप नहीं मिलते, उन्हें यह रुख ग्रपनाने के लिए ग्राप कैसे प्रेरित करेंगे? स्वभावतः ग्राप यह नतीजा निका-लेंगे कि इलाज की सफलता पर सामाजिक वातावरण का ग्रौर रोगी के निकटतम लोगों की सुसंस्कृति की मात्रा का बड़ा ग्रसर पड़ेगा।

यदि हम अपनी बहुत सारी विफलताओं का कारण इन बाधाकारक बाह्य कारकों को बता दें, तो भी चिकित्सा-शैली के रूप में मनोविश्लेषण की प्रभाव-कारिता के लिए बड़ा निराशामय क्षेत्र है । मनोविश्लेषण के प्रेमियों ने हमें यह सलाह दी है कि विफलताग्रों के संग्रह के मुकाबले में हम ग्रपनी सफलताग्रों के त्रांकड़े तैयार करें। मैंने यह सुभाव भी पसन्द नहीं किया। मैंने यह युक्ति पेश की कि यदि इकट्टे किए गए अलग-अलग रोगी एक जैसे नहीं हैं, तो आंकड़े अर्थहीन हो जाते हैं; ग्रीर जिन रोगियों का इलाज किया गया है, वे ग्रसल में बहुत-सी द्बिटयों से एक जैसे नहीं थे। इसके भ्रलावा, जितने समय पर विचार किया गया था, वह इतना थोड़ा था कि उसके म्राधार पर इलाजों के स्थायित्व का निर्णय नहीं किया जा सकता, ग्रौर कुछ रोगियों के बारे में तो कुछ भी विवरण देना ग्रसम्भव है । वे ऐसे लोग थे जिन्होंने ग्रपने रोग ग्रौर इलाज, दोनों को गुप्त रखा था, ग्रौर इसलिए उनके स्वास्थ्यलाभ को भी उसी तरह गुप्त रखना था। पर इसके खिलाफ सबसे जबरदस्त दलील यह है कि हम जानते हैं कि चिकित्सा-शैली के मामलों में मनुष्य जाति सबसे म्रधिक विवेकहीन है। इसलिए तर्कसंगत दलीलों से उसे प्रभा-वित कर सकने की कोई सम्भावना नहीं है। इलाज के संबंध में नई बात को या तो बड़े प्रबल उत्साह से ग्रहण किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए, तब हुम्रा था जब कोच ने ट्युबरक्युलिन के बारे में अपने परिणाम पहले पहल प्रकाशित किए थे; ग्रथवा, इसपर बहुत ग्रधिक ग्रविश्वास किया जाता है, जैसा जेनर के टीके (वैक्सी-नेशन) के बारे में हुआ था, जो ग्रसल में एक स्वर्गीय वरदान था, पर जिसके विरोधी ग्राज भी मौजूद हैं। मनोविश्लेषण के खिलाफ एक बहुत स्पष्ट पक्षपात दिखाई देता है। जब ग्राप किसी बड़े कठिन रोगी का इलाज कर देते हैं, तब लोग कहते हैं : ''इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता । इतने दिनों बाद वह ग्रपने ग्राप ठीक हो जाता;'' ग्रौर जब एक रोगी, जो गिरावट ग्रौर उन्माद के चार चक्रों में से गुज्र चुकने के बाद उदासी रोग के बाद के मध्यान्तर में मेरे पास ग्राया ग्रौर तीन सप्ताह बाद उसमें फिर उन्माद का दौरा दिखाई देने लगा, तब परिवार के सब लोगों की स्रौर जो बड़े-बड़े डाक्टर वुलाए गए थे, उन सब की यह निश्चित धारणा थी कि नया दौरा विश्लेषण के प्रयत्न का परिणाममात्र है । पूर्वग्रह का स्राप कोई उपाय नहीं कर सकते, जैसे कि ग्राप ग्राज फिर युद्ध में लगे हुए प्रत्येक राष्ट्र-समृह में

देख रहे हैं, जिनमें एक दूसरे के विरुद्ध पूर्वग्रह पैदा हो गए हैं। सबसे श्रधिक समभदारी की बात यह है कि प्रतीक्षा करो श्रीर समय बीतने के साथ उन्हें दूर हो जाने दो। एक दिन श्राता है जब वही लोग उन्हीं वस्तुश्रों को पहले से भिन्न रूप में देखने लगते हैं। पहले उनका विचार क्यों श्रीर था,यह बात सदा छिपी रहती है।

सम्भवतः विश्लेपण-चिकित्सा-शैली के विरुद्ध पूर्वग्रह ढीला पड़ने लगा है। विश्लेषण के सिद्धान्त के लगातार फैलते जाने से और अनेक देशों में विश्लेषण-चिकित्सा ग्रपनाने वाले डाक्टरों की संख्या से यही बात सूचित होती है। जब मैं युवक था, तब सम्मोहन के आदेश-इलाज के लिए चिकित्सक वर्ग में मेरे विरुद्ध रोष का तुकान ग्रा गया था, श्रौर ग्राज 'समभदार ग्रौर गम्भीर लोग' उसे मनो-विश्लेषण के विरोध में रखते हैं। पर चिकित्सा के साधन रूप में सम्मोहन से जो श्राशाएं की गई थीं, उन्हें वह पूरा नहीं कर सका। हम मनोविश्लेपक लोग इसके सच्चे उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं, ग्रीर हमें यह नहीं भलना चाहिए कि इससे हमें कितना अधिक बढ़ावा और सैद्धांतिक प्रकाश प्राप्त हमा है। मनोविश्लेषण के जो हानिकारक प्रभाव हुए बताए जाते हैं, वे सिर्फ द्वंद्व की अति-शयता या प्रकोप के बीच में स्राने वाले रूप तक ही सीमित हैं, स्रीर ये रूप तब पैदा हो सकते हैं, जब विश्लेषण ठीक तरह न किया जाए, या इसे एकाएक छोड दिया जाए। हम ग्रपने रोगियों के साथ जो कुछ करते हैं, उसका वर्णन ग्राप सुन सकते हैं, श्रीर श्रव श्राप स्वयं यह फैसला कर सकते हैं कि क्या हमारे प्रयत्नों से स्थायी हानि हो सकती है ? विश्लेषण का दुरुपयोग कई तरह किया जा सकता है : विशोष रूप से स्थानान्तरण धूर्त चिकित्सक के हाथ में बड़ा खतरनाक हथियार है, पर कोई भी दवाई दुरुपयोग से नहीं बच सकती। यदि किसी चाकू में धार नहीं है, तो वह शल्य चिकित्सक के लिए भी बेकार है।

यब मैं समाप्त ही करने वाला हूं। मैं सिर्फ परम्परागत श्रौपचारिकता के रूप में यह बात नहीं कह रहा कि मैंने श्रापके सामने जो व्याख्यान दिए हैं, उनकी बहुत-सी त्रुटियों से मैं स्वयं बहुत परेशान हूं। मुफे इस बात का सबसे श्रधिक खेद है कि श्रनेक बार मैंने किसी विषय का संक्षिप्त उल्लेख करने के बाद श्रागे फिर उसपर विचार करने का वचन दिया, श्रौर फिर जिस प्रसंग में में श्रपना वचन पूरा कर सकता था, वह नहीं श्राया। मैंने एक ऐसी चीज का विवरण श्रापके सामने पेश करने का भार उठाया था, जो श्रभी श्रधूरी है, श्रौर परिवधित हो ही है, श्रौर श्रब मेरा संक्षिप्त सारांश भी श्रधूरा रह गया है। बहुत-से स्थानों पर मैंने निष्कर्ष निकालने के लिए सारी चीज तैयार कर दी पर निष्कर्ष नहीं निकाला; पर मैं श्रापको मनोविश्लेषण का विशेषज्ञ बनाने का लक्ष्य नहीं रख सकता था। मैं तो सिर्फ यह चाहता था कि श्रापको इसकी समफ्त के रास्ते पर डाल दूं, श्रौर इसमें श्रापकी दिलचस्पी पैदा कर दूं।